# संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण

### जैमिनि-मार्कण्डेय-संवाद-स्युको दुर्वासाका शाप

यद्योगिधिर्धवभयातिविनाशयोग्य-मासाद्य वन्दितमतीव विविक्तचित्तैः। तद्वः पुनातु हरिपादसरोजयुग्य-

माविभैवत्क्रमविलङ्गितभूभूवःस्यः ॥१॥

पायात्स वः सकलकल्मणभेदद्यः

क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टपूर्तिः ।

श्वासावधृतसलिलोत्कलिकाकराल:

सिन्धुः प्रमृत्यमिव यस्य करोति सङ्गात्॥२॥ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयपुदीरयेत्॥३॥°

व्यासजीके शिष्य महातेजस्वी जैमिनिने तपस्या



और स्वाध्यायमें लगे हुए महामुनि मार्कण्डेयसे पूछा—'भगवन्! महात्मा व्यासद्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रोंके दोषरहित एवं उज्जल सिद्धान्तोंसे परिपूर्ण है। यह सहज शुद्ध अथवा छन्द आदिकी शुद्धिसे युक्त और साधु शब्दावलीसे सुशोभित है। इसमें पहले पूर्वपक्षका प्रतिपादन करके फिर सिद्धान्त-पक्षकी स्थापना की गयी है। जैसे देवताओं में विष्णु, पनुष्यों में ब्राह्मण तथा सम्पूर्ण आभूवणोंमें चुड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधोंमें वज्र और इन्द्रियोंमें यन प्रधान माना गवा है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रोंमें महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषाधीका वर्णन है। वे पुरुषाधी कहीं तो परस्पर सम्बद्ध है और कहीं पृथक्-पृथक् वर्णित हैं। इसके सिवा उनके अनुबन्धों (विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन और अधिकारी)-का भी इसमें वर्णन किया गया है।

'भगवन्! इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदोंका विस्ताररूप है। इसमें बहुत-से विषयोंका प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूपसे जानना चाहता हूँ और इसीलिये आपको सेवामें उपस्थित हुआ हूँ। जगत्की सृष्टि, पालन और संहारके एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान् जनार्दन निर्मुण होकर भी मनुष्यरूपमें कैसे प्रकट हुए तथा हुपदकुमारी कृष्णा अकेली ही पाँच पाण्डवाँकी

जिनमें जन्म-मृत्युक्तम संसारके भग और भीडाओंका नाश करनेकी पूर्ण योग्यता है, पवित्र अन्तःकरणवाले योगिअन जिन्हें भ्यानमें देखकर बारंबार मस्तक सुकाते हैं, जो बायनरूपसे चिराट-रूप धारण करते समय प्रकट होकर

महारानी क्यों हुई ? इस विषयमें मुझे महात् सन्देह | मार्कण्डेखजी बोले—मुने! व्यान देकर सुनो। हैं। दौपदीके पाँचों महारथी पुत्र, जिनका अभी पूर्वकालमें नन्दनवनके भीतर जब देवर्षि नारद, विकार भी नहीं हुआ था और राण्डव-जैसे बीर इन्द्र और अप्तराओंका समागम हुआ था, उसी जिनके रक्षक थे, अनाशोंको भौति कैसे मारे गर्व ? ये सारी कर्ते आए मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृषा करें।

मार्कण्डेयजी बोले-मृतिश्रेष्ट! यह मेरे लिये संध्या-बन्दन आदि कर्म करनेका समय है। तुप्तारे प्रश्नोंका उत्तर विस्तारपूर्वक देना है, अतः उसके लिये यह समय उत्तम नहीं है। जैयिने! मैं तुम्हें ऐसे पश्चियांका परिचय देता हैं, जो तुम्हारे प्रश्नीका उत्तर देंगे और तुम्हारे सन्देहका निवारण करेंगे। द्रोण गापक पक्षीके चार पुत्र हैं, जो सब पक्षियोंमें ब्रेष्ट, तत्त्वज्ञ तथा राज्योंका चिन्तन करनेवाले हैं। उनके गाम हैं-पिङ्गाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुखा वेदों और शास्त्रीके तात्पर्यको सपझनेमें उनकी बुद्धि कभी कुण्डित नहीं होती। वै चाएँ पश्ची विन्ध्यपर्वतकी कन्द्रसमें निवास करते हैं। तुम उन्हींके पास जाकर ये सभी बातें पूछो।

जिमितिने कहा — ब्रह्मन् ! यह तो बड़ो अद्भृत बात है कि पश्चिमोंकी बोली मनुष्योंके समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि तियंक्-सोनिमें उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोणके पुत्र कैसे बतलाये जाते हैं ? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है, जिसके चार पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान

समयको घटना है। एक बार नारदाजीने नन्दनबनमें देवराज इन्द्रसे भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इन्द्र उतकर खड़े हो गये और बड़े आदरके साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठनेको दिया। वहाँ खडी हुई अप्सराओंने भी देवर्षि नारदको बिनीत भावसे मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पृजित हो नारदजीने इन्द्रके बैठ जानेपर यथायोग्य कुशल प्रश्नके अनन्तर बड़ी मनोहर कथाएँ सुनायौँ। उस बातचीतके प्रसङ्घर्षे ही इन्द्रने महामृति नारदसे कहा-' देवर्षे! इन अप्सराओं में जो आपको प्रिय जान पहे, उसे आजा दीजिये, यहाँ नृत्य करे। सभा, मिश्रकेशी, उर्वशो, तिरतोत्तमा, घृताची अथवा मेनका—जिसमें आपकी रुचि हो, उसीका नृत्य देखिये। इन्द्रकी यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारदजीने विनयपूर्वका खड़ी हुई अप्सराओंसे कुछ सोचकर कहा-'तुम सब लोगोंमेंसे जो अपनेको रूप और उदारता आदि मुणोंमें सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही पेरे

मार्कण्डेयजी कहते हैं-मृनिकी यह बात सुनते ही वे वितीत अप्सराएँ एक-एक करके आपसमें कहते लगीं—'अरी! में ही गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं, तू नहीं।' इसपर दूसरी कहती, 'तू नहीं, में श्रेष्ट हूँ।' उनका यह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर महात्भा पश्चियोंको धर्मका ज्ञान किस प्रकार हुआ ? इन्ह्रने कहा—'अरी! मुनिसे ही पूछो, वे ही बतायेंगे

सामने यहाँ नृत्य करे।'

जपतः भूलीकः भुवलीक तथा स्वर्गलोकको भी लीप गर्य थे, श्रीहरिके वे दौनों चरणकमल आपलेगोंको पश्चित्र करते रहें। जो समस्त कार्नेका संहार करनेपें अमर्थ हैं, जिनका अधिग्रह क्षीरद्यागरके कर्भमें होवनागकी शब्दावर शथन करता है, उन्हों शेषनामको आस-बायुसे कम्पित हुए जलकी उत्तरत तरङ्गोंके कारण विकराल प्रतीत हीनेवासा सगृद्र जिनका सरसङ्घ पाकर प्रसमताके मारे कृत्य-सा करता जान पहता है, ते भगवान् नारायण आपलीगोंकी रक्षा करते रहें। भगवान नारायण, पुरुषश्रेष्ठ ना, उनको लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती तथा उराके वक्ता महर्षि वेटच्यासको नमस्कार करके 'अश्र' (इतिहास-फू..ण) का गाउ करना चाहिये।

कि तुमलोगोंमें सबसे अधिक मुणचती कीन है। इस प्रकार उनके पूछतंपर नारदजीने कहा-'जो गिरिएका हिमालवपर गपस्या करोजाले पुनिश्रेष्ठ दुर्वासाओ अपनी चेष्टाये थुव्य कर देगो, उसीको में सबसे अधिक गुणवती मानुगा।' ठनकी वात मुनकर रावकी पर्दन हिल गयी। सबने एक-दूसरीसे काला अरम्भ किया-'हमारे लिये यह कार्य असम्भव है।' उन अप्सराओं में एकका नाम वपु था। इसके मनमें मुनियोंको विचलित कर देनेका गर्व था। उसने नारदजीको उत्तर दिया, 'जारौँ दुवासा मुनि रहते हैं, वहाँ आज मैं जाऊंगी। दुवांसा मुनिको, को सरीररूपी रथका सञ्चालन करते हैं, जिन्होंने इन्द्रियरूपी घोडाँको उस स्थमें बोन रखा है, एक अयोग्प सार्थि सिक्त कर दिखाळगी। अपने कामबाणके प्रहारसे उनके ननरूपी सगामको गिरा दूँगी-- उनके काव्**के बाहर कर दूँगी।** 

भी कहकर वपु हिमालय पर्वतपर गर्थी।
वहाँ महर्षिके आश्रममें उनकी तपस्याके प्रभावसे
हिसक जीव भी अपनी स्थाभाकिक हिसावृद्धि
छोड़कर परम शाना रहते थे। महामुनि दुर्वासा वहाँ
निवास करते थे, उस स्थानसे एक कोसकी दूरीपर
वह मुन्दरी अपना उहर गयी और गीव गाने लगी।
उसकी वाणोमें कोकिलके कलस्वका-सा मिकस
था। उसके संगीतकी पशुर ध्वनि कानमें पड़ते ही
दुर्वासा मुनिके मनमें बड़ा विस्मय हुआ। वे उसी
स्थानकी ओर गये, जहाँ वह मृदुभाषिणी वाला
संगीतकी सान छेड़े हुए थी। उसे देखकर महर्षिने
अपने मनको बलापूर्वक गैका और यह जानकर कि
यह मुझे लुभानेके लिये आनी है, उन्हें डोम और
अनमं हो आया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस
अपन्यासे इस प्रकार बोले—'आकाशने विचरनेवाली



मतवाली अप्सरा! सू बड़े कष्टसे उपार्जित किये हुए मेरे तपमें विष्न इस्तिके लिये आयो है, अतः मेर क्रोधसे कलाङ्कित होकर तू पशीके कुलमें जन्म लेगी। ओ खोटी बृद्धिवाली नीच अपसरा। अपना यह मनोहर रूप छोड़कर हुई। सीलह वर्षीतक पक्षिणीके रूपमें रहना पढेगा। उस समय तेरे गर्भमे बार पुत्र उत्पन्न होंगे। किन्तु तू उनके प्रति होनेवाले प्रेमजनित सुख्ये विश्वत हो रहेगी और शरबद्वारा वधको प्राप्त होकर आपमुक्त हो पुनः स्वर्गलीकमें अपना स्थान प्राप्त करेगों। चस, अब इसके विपरीत तु कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना।' क्रोधसे लाल नेव किये महर्गि दुर्वासने मधुर खनखनाहटसे युक्त चञ्चल कङ्कण धारण करनेवाली उस भानिनो अप्तराको ये दुस्सह वचन सुनाकर ३स फुल्लीको छोड़ दिश और विश्वविश्वा गुणींसे गौरवान्वित एवं उत्ताल तरङ्गीवाली आकाशगङ्गाके तटपर चले गर्दे।

### सुकृष मुनिके पुत्रोंके पक्षीकी योनिमें जन्म लेनेका कारण

पुत्र पश्चिराव गरुड़ हुए। गरुड़के पुत्र सम्पाविके उसके समीप आया और उसके पेटमें पुस नचा। नामसे विख्यात हुए। सम्पातिका पुत्र जूरबीर पेट फट जलेसे चन्द्रमाके सपान रवेत रंगवाले सुपार्श था। सुपार्शका पुत्र कुरिथ और कुरिथका। चार अंडे पृथ्वीपर गिरे। किन्तु उनकी आयु शेव पुत्र प्रलोलुप हुआ। उसके भी दो पुत्र हुए, उनमें धी, अतः वे फूट न सके; चल्कि पृथ्वीशर ऐसे एकका नाथ कड़ और दूसरेका नाम कन्धर था। गिरे, मानो रूईके देश्पर पडे हाँ। उन अण्डोंके कन्यरके तार्थी नामको कन्या हुई, जो पूर्वजन्ममें | गिरते ही भगदत्तके सुप्रतीक नामक गजराजकी श्रेष्ट अप्सरा चपु यो और दुर्चासा मुनिको सापाग्निसे पीठसे एक बहुत बहा घंटा घी टुटकर गिरा, क्ष हो पश्चिमीके रूपमें प्रकट हुई थी। बन्दपाल। पक्षीके पुत्र दोणने कन्धरको अनुमतिसे इस फ-पाके साथ विवाह किया। फुळ कालके अनन्तर तार्थों गर्मवती हुई। उसका गर्भ अभी साहे तीन महोनेका ही था कि वह कुरक्षेत्रमें गयी। वहाँ कौरच और पाण्डवोंमें बड़ा भर्यकर युद्ध छिड़ा वा, भवितन्यताचरा वह पश्चिमी उस गुद्धक्षेत्रमें प्रवेश कर गर्वी। वहाँ ठसने देखा-भगवत और अर्जुनमें युद्ध हो रहा है। सारा आकाश टिक्कियोंकी भौति वाणोंसे खानाखच भर तथा है। इतनेमें ही



मार्केण्डेचजी कहते हैं — जैमिने ! अरिष्टरेमिके । अजुनके धनुषसे खूटा हुआ एक बाण वहे देगसे जिसका बन्धन बाणोंके आबातसे कट गया था। वद्यपि वह अण्डोंके साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों औरसे हकता हुआ गिरा और धरतीमें थोहा-बोडा धैस भी गया।

> युद्ध समाप्त होनेपर जहाँ चंटेके मीचे अण्डे पड़े थे, उस स्थानपर शमोक नामके एक संबनी पहात्मा गर्ने। उन्होंने वहाँ चिटियोंके बच्चोंकी आवास सुनी। यद्यपि उन सबको परन विज्ञान प्राप्त था, क्थापि निरे बच्चे होनेके कारण अभी वे स्पष्ट पाक्य नहीं बोल सकते थे। उर बच्चोंकी वावाजसे शिप्याँसहित यहपि शमीकको बडा विरूपय हुआ और उन्होंने घंटेको उखाइकर टसके भीतर पड़े 🗽 उन माता, पिता और पंजाबे र्तित पश्चिमानकाँको देखा। उन्हें इस प्रकार पुमिपर पड़ा देख महामुनि शमीक आश्चर्येमें इप गर्वे और अपने साथ आये हुए दिनोंसे बोले—' देवासुरसाग्रथमें जब देखोंकी सेना ट्वताऑस पीडित होकर भागने लगी, तब उसकी और देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचार्यने यह ठीक हो कहा था-'ओ कायगे! क्यों पीठ दिखाका जा रहे हो। न जाओ, लौट आओ। अरे! शीर्य और स्थलका परित्याग करके ऐसे किस स्थानमें बाओगे, बहाँ तुम्हारी पृत्यु न होन्हें। कोई भागे या युद्ध करे; वह तथांतक जीवित रह सकता है. जवतकके लिये पाले विधाताने उसकी आध

निशिष कर ही है। विधातको एकानुसार जवतक | लेकर आश्रमको लौट चलो और ऐसे स्थानपा जीवकी आयु पूर्व वहीं ही चाली, तबलक डसे कोई मार नहीं सकता। कोई अपने बरने बरते हैं, कोई भागते हुए प्राणत्याम करते हैं, कुछ लोग अप्र खाते और पानी पीते हुए ही कालके गालमें चले वाते हैं। इसी प्रकार कुछ लीग ऐसे हैं, ओ धोग-वितासका जानन्द हो रहे हैं, इन्छानुसार याहनोधर विचरते हैं, शरीरसे नीरोंग है तथा क्षस्त्र-शस्त्रोंसे जिनका शरीर कभी गायल नहीं हुआ है; वे भी नगराजके बरामें हो जाते हैं। कुछ लोग निरनार तपस्पामें ही लगे रहते थे, किन्तु उन्हें भी यमराजके दूत बता ही भये। निरसर योगाध्यासमें प्रवृत रहनेवाले लोग यो शरीरहे क्षमर न हो सके। पहलेकी बात है, कडपाणि इन्द्रने एक बार शप्यराभुरके अपरे अपने वज्रका प्रकार किया था। उस क्याने ठप्रकी कातीमें मोट पहिनाभी, तथापि वह असूर वर व सका। परन्तू काल आनेपर उन्हीं इन्द्रने उली बन्नसे कव-जब दानवॉको मारा, वे तत्काल पृत्युको प्राप्त हो गये। यह समहक्तर तुम्हें भव नहीं करना चाहिये। तुम ग्रम स्रोग लीट आओ।' उनके इस प्रमहत समझलेपर वे देख पृत्युका थय त्यागकर रणभूभिमें तीर आये। सुक्रानार्वको कही हुई उपर्युक्त बार्तीको इन श्रेष्ट पश्चियोंने सत्य कर दिखाया; क्योंकि उस अलीकिक युद्धमें पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई। ब्राह्मणो! थला, सोचो हो सही-कहाँ अण्डीका गिरना, कहाँ ठसके साथ ही चंटेका भी इट पड़ना और कहाँ मांस, बच्चा हमा रक्तसे परी हुई भूमिका विद्योग यन चाना-पै सभी वार्टे अन्द्रत है। विप्रगण! ये कोई सामान्य पक्षी नहीं 🖁 । संसारमें देवका अनुकूल होना महान् सीधान्यका सचक होता है।

पाँ कहकर शर्माक पुनिने उन बच्चोंकी पत्नीभीति देखा और फिर अपने शिव्योंसे इस प्रकार कहा—'अब प्रमलोग इन परिल्लावकोंको और जल देकर तथा सब प्रकारसे एसाकी

रतो वहाँ इन्हें विली, चुढे, याज अथवा नेवले आदिसे कोई भय न हो। ब्राह्मणो! यहाँग मह डीक है कि किसीकी एशाके लिये अधिक प्रयत्न करनेकी आवस्यकता नहीं है, बर्शीका सम्पूर्ण जीव अपने कपींसे ही मारे वाले हैं और कमों है ही उनकी रक्षा होती है-ठोक बसी प्रकार, जैसे इस साम्य वे पश्चिशावक इत बुद्धभूषिमें उस गरे है, तथापि सब मनुष्योंको सभी कार्योके तिये यत्न अवस्य करना चाहिये, क्योंकि वो पुरुषार्य करता है, वह (असफल होनेपर भी) सत्पुरुपोंकी विन्दाका पात्र नहीं होता।' मुनियर शामीकके इस प्रकार बहुनेपर थे मुलिकुमार ४न प्रक्रियोंको लेकर



अपने आश्रपको चले गये, वहाँ भीति-भौतिके वृक्षीकी प्राक्ताओं पर चैठे हुए और फलोंका रस ले रहे थे और अनेक सपस्चियोंके रहनेसे नहाँकी रमणीवता बहुत बढ़ गयी की।

विग्रवर वैमिने ! मुनिबेड शभीक प्रतिदिन अन

A THE PERSON AS A PART OF THE PERSON NAMED IN व्यवस्था करके दन बच्चोंका पालन-पोपण करने लगे। एक ही महीना बीतनेयर वे पक्षियोंके कच्चे बिपुलस्वान् नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके आकाशार्थे इतने कैंचे दह गर्व, जित्तनेशर सूर्यके। रथके आने-जानेका मार्ग है। उस समय आश्रमवासी मृतिक्रमार कौत्हलभरे पञ्चल नेत्रोंसे उन्हें देख रहे थे। उन पक्षिशावकोंने नगर, अमुद्र और बड़ी-बड़ी नदियाँबहित पृथ्तीको वहाँसे रथके पहिंधेके बरावर देखा और फिर आश्रमणः लौट आसे। तियंक-योनिमें उत्पन्न हुए वे महात्मा पशी अधिक डडनेके कारण परिश्रमसे चक गरे थे। एक दिन भहाँचे रामीक अपने शिष्योप्त कृपा करनेके लिये उन्हें धर्मके तत्त्वका उपदेश कर रहे थे। उस प्रमण बहाँ महिनेति प्रथाको उन पश्चिमेक अन्तः-करणमें स्थित ज्ञान प्रकट हो गया। फिर तो उन सबने महर्षिकी परिक्रमा की और उनके चरणींमें मस्तक अकाया। तत्वश्चात वे बोले-'नृते! आपने भवानक मृत्युसे हमारा उद्धार किया है। आपने हमें शुनेक लिये स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है। आप ही हमारे पिता और गुरु है। हमलींग जब नर्पमें थे, तभी माताकी मृत्यु हो गयो । पिताने भी हमारी रक्षा नहीं को । आपने ही पशारकर हमें जीवनदान दिया और शैशव-अवस्थामें हमलोगोंको १शा की। हम कोट्रॉको तरह सन्छ रहे थे, आपने हाथीके घण्टेको उठाकर हमारे सङ्घटका निवारण किया। अब हम बडे हो नचे, हमें ज्ञान भी हो गया; अतः आज्ञा दीनिये. हम आपकी क्या सेवा करें ?'

महर्षि शभीक अपने पुत्र नृङ्गी ऋषि तथा समस्त शिष्योंसे थिरे हुए बैठे थे; उन्होंने जब उन पक्षिशावकाँको यह सुद्ध संस्कृतमधी स्पष्ट वाणी सुनी, वब अन्दें बड़ा फौत्रहल हुआ। उनके शरी(में रोमाश्व हो आथा। उन्होंने पृष्ठा—'बच्चो! तुमलोग ठीक-डीक बताओ, तुम्हें किय कारणसे ऐसी वाणी प्राप्त 🔣 है। पंक्षियोंका रूप और मनुष्यको-सौ वाणी प्राप्त होनेका क्या शहस्य है ?"

पक्षी बोले-'मृनिवर। प्राचीन कालमें 📦 पुत्र हुए—सुकृष और तुम्बुश। सुकृष अपने चित्तको वशमें रखनेवाले महात्या थे। उन्हाँसे हम चार पुत्रोंका जन्म हुआ। इम सद लोग विनव, सदाचार एवं पांकवश सदा विनात भावसे रहते थे। पिताजी सदा तपस्यामें संलग्न रहते और हिन्द्रयांको काष्म्में रखते थे। उस समय उन्हें जब जिस पस्तुकी अभिलाषा होती, हम उसे उनकी संवामें प्रस्तुत करते थे। एक दिनकी बात है, देवराज इन्द्र पक्षीका रूप धारण करके वहाँ आये। क्नका शरीर बहुत कड़ा था, पंख टूट गये थे। बढापेने एनपा अधिकार अपा लिया वा। उनकी ऑखें कुछ-कुछ लाल हो रही थों और सारा शरीर तिशिल जान पद्धता था। वे सत्य, शीच और श्रमाका पालन करनेवाले अत्यन्त उदार्शचन महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृपकी परीक्षा लेने आये थे। उनका आणयन ही हपारे लिवे शापका कारण का गया।

पश्चित्रराशारी इन्द्रने कहा—निप्रवर! मुझे बड़े बोरकी पुख सता रही है, मेरी रक्षा कीजिये; महाधान। मैं थोजनको इन्छासे यहाँ आया है। आप भेरे लिये अनुपम सहारा बनें। मैं विन्ध्वपर्वतके शिखरपर रहता था। वहाँसे किस्ते प्रवल पक्षीके पंखरो प्रकट हुई अत्यन्त वेगयुक्त वायुक्ते झोंके गाकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और मुर्च्छित ही गया। एक संगाहतक पुने होग नहीं हुआ। आठवें दिन पेरी चेतना लौटी। सचेत होनेपर में भृखसे आकृत हो गया और योजनको इन्हास आपकी शरणमें आया 🕻। इस समय मुझे तनिक भी चैन नहीं है। मेरे मनमें बढ़ी व्यथा हो रही है। विमल प्रक्रिवाले महाँथें! अब आप मेरी रक्षाके तिवे भोजन दीजिये, जिससे मेरी जीवन-यात्रा चालू रहे।

यह मुनकर पहाँपने उन पश्चिक्रपशारी इन्द्रसे कहा—'भैं तुप्हारे प्राणींको रक्षाके लिये तुप्हें यथेष्ट भोजन दुँगा।' भी कहकर द्विजन्नेष्ट सुकृषने

पुनः उनसे पूछा—'मुझे तुम्हारे लिये कॅसे आहारकी व्यवस्था करनी चाहिये।' उन्होंने कहा— 'मुने! मनुष्यके मांससे मुझे विशेष दुधि होती है।'

ऋषिने कहा—'अरे! कहीं पनुष्यका मांस और कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था। जान पड़ता है, जीवको दूषित भावनाओंका सर्वथा अन्त कथीं गहीं होता। अथवा पुझे यह सब कहनेकी क्या आवश्यकता। जिसे देनेकी प्रतिज्ञा कर ली पयी, उसे सदा देना हो चाहिये; मेरे भन्थे सदा ऐसा ही भाव रहता है।

इन्द्रसे यों कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेका निश्चय करके विप्रवर सुकृपने हम सबको शोध ही जुलाया और हमारे गुणोंकी बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा—'पुत्रो! यदि तुमलोगोंके विचारसे पिता परम गुरु और पूजनीय हो तो निष्कपट भावसे मेरे वचनका पालन करो।' उनकी यह बात सुनते ही हम सब लोगोंने बड़े



आदरके साथ कहा—'पिताजी! आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्यके लिये भी हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समस्त्रिये।'

प्रापि बोले—वह पक्षी भूख प्याससे पीड़ित होकर मेरो शरणमें आया है। तुमलोग शोघ ही ऐसा करों, जिससे तुम्हारे शरीरके मांससे क्षणभर इसकी वृक्षि और तुम्हारे रक्तसे इसकी प्यास बुझ जाय।

यह सुनकर हमें बड़ी ज्यथा इंडी हंसने शरीरमें करण और मनमें धय हा गन्ना, हम खहरा। बोलं उठे-'इसमें तो बड़ा कार है, बड़ा कष्ट है। यह काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार मनुष्य दूसरेक शरीरके रिनवे अपने शरीरका नाश अथवा वध कैसे करा सकता है। अतः हमलोग यह काम नहीं करेंगे।' हमारी ऐसी बातें सुनकर वे मुनि क्रोधसे जल उठे और अपनी लाल-साल आँखोंसे हमें दग्ध करते हुए से पुनः इस प्रकार बोले-'ओ! मुझसे इसके लिये प्रतिज्ञा करके भी तुमलीग यह कार्य नहीं करता बाहते: अतः मेरे शापसे दग्ध होकर तुमलोग पंक्षियोंकी योनिमें उन्म सीरो।' हमसे थीं कहकर उन्होंने शास्त्रके अनुसार अपनी अन्येष्टि-क्रिया की-औध्वंदैहिक संस्कारकी विधि पूर्ण की। इसके बाद वे उस पश्नीसे बोले—'खगश्रेष्ठ! अब तुम निश्चिन्त होकर पुझे मक्षण करो। मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहारके रूपमें समर्पित कर दिया है। पश्चिरज! जबतक अपने सत्यका पूर्णरूपसे पालन होता रहे, यही ब्राह्मणका ब्राह्मणका कहलाता है। ब्राह्मण दक्षिणायुक यजों अथवा अन्य कमीके अनुष्ठानसे भी वह महान् पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते, जो उन्हें सत्यकी रक्षा करनेसे प्राप्त होता है।'\*

<sup>े</sup> एतायदेवः विप्रत्यः स्नाहाणत्यं प्रत्यक्षते । यावत् चतरकात्यक्षयं स्वसत्यपरिपालन्यः । च चत्रविक्षिणाविद्धरततः पुष्यं कार्यके गहरू । कर्मणान्येन जा विश्वर्यत् सत्यपरिपालनात् ॥

वहाँपैका यह अवन सुनकर पक्षिरूपधारी क्रोध आदि होष जीवके प्रयत गतु हैं। इनसे इन्हरें मनमें बड़ा लिस्सर पूआ। वे अपने विश्वल क्षोकर यह लोक जिस क्रकार मीहके



ऐक्ट्रथमें प्रकट होकर बीले-'विकार! मैंने आपकी परीशाके लिये यह अधराम किया है। सुद्ध बृद्धिवाले महिंगे! आप हमके लिये मुझे क्या करें। बतारमें, आपको क्या इच्छा है जिसे में पूर्ण करूँ? अपने पत्य बचनका पालन करनेसे आपने प्रति मेर बढ़ा प्रेम हो गया है। आजसे आपके हदयभें इन्द्रकृष्यन्थी ज्ञान प्रकट होगा। अब आपकी तपस्या और धर्ममें कोई विद्र नहीं उपस्थित होगा।'

चीं कहकर जब इन्द्र चले भगे. तब हमलोगीने क्रोधमें भरे हुए महामुनि निताबीके नरगोंपें मक्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार फहा-'hid! हम गृत्वुसे हर रहे थे। महत्मते! आप हम दीनोंके अपराधको क्षना करें। हमलोगोंको जोबन बहुत हो प्रिय है। चनहे, हड्डो और मसिके मन्द्र तथा पीच और रक्तने भी हुए इस शरीरमें कहाँ इमें तनिक भो आसीक नहीं रखनो चाटिये, कहाँ हमारी इतनी आर्सास्त है। महाभाग! काप, भी क्सं छोड़ देते हैं। फिर रामुऑको उसके

चशां भूत हो जाता है, उसे आप सुनै। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रज्ञा ही इलकी बहारदीवारी हैं, हड्डिमाँ हो इसमें खन्मेका काम देती हैं। चमझ ही इस नगरकी दौजार है, जो समुखे पगरको रोके हुए है। सांस और रक्तके बङ्कका इसकर लेग बढ़ा हुआ है। इस वगरमें नी दरवाने हैं। इसकी रक्षामें बहुत ऋड़ा प्रयास करना होता है। नस-माहियाँ इसे सब औरसे घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगरके भीतर राजाके रूक्वें बिरालमान है। उसके के मन्त्री हैं-बुद्धि और कन । वे दोनों परस्थरविरोधी है और आपसमें भैर निकालनेके लिये दोगों ही कन करते रहते हैं। बार ऐसे शतु हैं, जी उस सवाका नास चाहते हैं। उनके नाम हैं-काम, क्रोथ, लोभ तथा मोत। जब राजा उन नवाँ दरवाजीको बंद किये रहता है, क्ष उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्धय बना रहता है; जह सबके प्रति अनुराग रखता है, अतः शतु उसका पराणव नहीं कर पाते।

'परन् यव वह नगरके सब क्लाजीको खूला श्रोड़ देता है, उस समय राग नामक अनु नेत्र आदि द्वारीपर आक्रमण करता है। यह सर्वत्र त्याप्त रहनेजाला, बहुत जिल्लाल और पीन दरवाजोंसे नगरमें प्रवेश करनेवाला है। उसके पाँछे पीछे तीन और भवकूर सन् इस कारमें पुरा जाते हैं। गाँच इन्द्रिय नामक द्वारोंसे सरीरके भीतर प्रतेश करके सम अन तथा अन्यान्य इन्द्रियोंके साथ सञ्चन्त्र जोड़ लेख है। इस प्रकार इन्द्रिय और मनको बशमें करके वह दुर्शय हो जाता है और ममस्त दरबाडोंको काबूमें घरके नहारदीवारीको नष्ट कर देख है। मनको रामके क्षश्रीन हुआ देख बुद्धि तत्काल वष्ट हो जातो (पलाधन कर बार्ज) है। जब भन्ती साथ नहीं रहते, तब अन्य पुरवासी

छिद्रका जान हो जानेसे राजा उनके द्वारा नाशको | तुन्हारे क्लेश और पाप भूल जाउँगे तथा तुन्हारे प्राप्त होता है। इस प्रकार शग, मोब, सोध तथा क्रोध-ये दरात्मा सत् मनम्यकी स्मरण-शक्तिका नाश करनेवाले हैं। रागसे काम होता है, कामसे लोभका अन्य होता है, लोभसे सम्मोह-अविवेक होता है और सम्मोहसे स्मरण-शक्ति भ्रान्त हो जाती है। स्मृतिकी आनितसे बुद्धिका नाश होता है और बृद्धिका नाम होनेसे मनुष्य स्वयं भी नष्ट—कर्तव्यक्षए हो जाता है।° इस प्रकार चिनको बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जो राग और लोभके पीछे चलनेवाले हैं तथा जिन्हें जीवनका बहुत लोभ है, ऐसे इमलोगींपर आप ब्रसक होइये। मृतिश्रेष्ट! वह जो शाप आयने दिया है, वह हमें लागू म हो। तस्यक्षे योनि बड़ी कष्टदायिनौ बोती है। हम उसे कभी प्राप्त न हों।'

ऋषिषे कहा-'पुत्री! आजतक मेरे मुखसे कभी झुटो धार नहीं निकली; अतः मैंने जो कुछ कहा है, वह कभी मिण्या नहीं होगा। भैं यहाँ दैवको ही प्रधान मानता है। उसके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज दैका मुझसे यलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला, जिसकी मैंने कभी नतमें करपना भी नहीं की थी। पुत्रो ! तुमलोगीन प्रणाभ करके मुझे प्रसन्न किया है; इसलिये तिर्यक्-योनिमें जन्म लेनेपर भी तुम्हें परम जान प्राप्त होगा। ज्ञानसे हो तुम्हें सन्मार्यका दर्शन होगा। निवास करते हैं।

पनमें किसी प्रकारका संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसादसे ज्ञान शकर तुम वस्म सिद्धिको प्राप्त कर लोगे।

भगवन्! इस प्रकार पूर्वकालमें दैववज्ञ पिताने इमें भाप दे दिया। तबसे बहुत कालके खाद हम दूसरी वोनिमें आये, युद्धभूमिमें उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हमस्योगीका पालन हुआ। द्विजन्नेह । यहाँ हमारे चन्नी-योनिमें आनेकी कहानी है। संसारमें कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जिसे वैथके द्वारा वाधा न पहुँचती हो, क्योंकि समस्त जीव-यन्तुओंको चेहा देवके ही अधीन है।

मार्कण्डेयजी कहते है - उनकी बात सुनकर महाभाग शमीक मुनिने अपने पास बैठे हुए द्विजोंसे कहा—'मैंने तुमलोगोंको पहले ही बताया था कि वे साधारण पक्षा नहीं हैं, कोई श्रेष्ठ दिन हैं, जो कि अलौकिक पुद्धमें जन्म लेकर भी मृत्युको नहीं प्राप्त हुए।' तदनन्तर यहात्मा समीकने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें जानेकी आज्ञा दी। फिर बे वृक्षों और लताओंसे सुशोधित पर्वतीमें श्रेष्ठ विज्ञागिरियर चले गये। वयसे आजतक वे धर्मातमा पक्षा ४पस्या और रबाध्यावमें संसग्न हो समाधिके लिये दृढ़ निश्चय करके उस पर्वतपर ही

Carroll State Control

# धर्मपक्षीद्वारा जैमिनिके प्रश्नोंका उत्तर

याकेण्डेयजी कहते हैं -- जैमिनि! इस प्रकार वे द्रोगके पुत्र चारों पक्षी जानों हैं और विन्ध्यगिरियर निवास करते हैं। तम उनकी सेवामें जाओं और उनसे इवतव्य बार्वे पूछा।

मार्कण्डेय मृनिकी यह बात सुनकर बहर्षि वैपिति, किन्धपर्वतपर, जहाँ वे धर्मात्या पक्षी रहते थे, गये। उस पर्वतके निकट यहँ वनेपर पाठ करते हुए उन पश्चियोंको ध्वति उनके कार्नोमें

रागात् कामः प्रभावति कापाल्लोकोऽभिनावते । लोभाज्ञवति सम्बोदः सम्बोहात् स्मृतिविधमः ॥ स्मृतिश्रीशाद् बुद्धिनाशो मुद्धिनाशात् वशस्यति ॥

<sup>(50-5015)</sup> 

निकलगाविक संसारे यो च दिहैन नाध्यते। कर्षणभेत्र बल्न्न देखक्षेत्रं वि धेरिकम् ॥ (३। ८१)

पृष्ठी । उसे सुनकर जैनिय पट्टे विकायमें पट्टे । ध्वापककी परम्पराते संसारके लोग निरन्तर और इस प्रकार सांचने लगे—'अहो। ये हेड पड़ों व्यक्तित रहते हैं। आएलोगोंको भी अपने मनमें महुत ही स्पष्ट उन्जारण करते हुए कड कर रहे | ऐसा हो विचार करके कची सोक नहीं हैं; विश्व अक्षरका कप्ट-रालु आदि जो स्थान है, करना नाहिये। बोक और इपैके वशीभृत न हीना उसका वहींसे अच्चारण हो रहा है। कोलनेमें ही क्रानका फल है। कितनी मुद्धा। और सफाई है। वे आविशम पाठ , सदनकर उस धर्मातक पश्चिवोंने पाश और करते का रहे हैं, रुक्तकर साँसतक नहीं क्षेत्रे। अव्यक्ति द्वारा यहाँचे कैभिनिका पूकन व्हिणा और किसी भी शब्दके उच्चारणमें कोई दीव वहीं अपने पंखाँसे हवा करके उनकी चकावर दूर की। है; परन्तु सरस्वती कभी त्याम नहीं करती।"

उन्होंने देखा, बे पत्ती शिलाखण्डपर बैटे दूए पाठ कर रहे हैं। उनपर दृष्टि पड़ते ही महर्षि मैथिन हर्षर्ये 'बाकर बोले—' शेष्ठ पश्चिके! आपका कल्यान हो। मुझे व्यासनीका तिथ्य वैमिनि शमक्षिये। में कोई संकट शो नहीं है ? अब हमपर कृषा कीबिये आपलोगीका दर्शन करनेके लिये उत्करिता डोकर यहाँ आया है। आपके पिताने अत्यन्त क्रोधमें हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य बा, जो आप इन आकर जो आपलोगींको साप दे दिया और नेत्रोंके अतिथि हुए। मापको पश्चिमोंको योगिमें आना पड़ा, उसके लिये खेद नहीं करना चाहिये; क्वेंकि वह सर्वथा। साम्ब्रमें कई सन्देह हैं। उन सबको पूर्वनेके लिये दैकका हो विधान था। तपस्याका ध्रव हो जानेपर पहले में भृतुकुलबंध महात्मा मार्कण्डेय मुनिके मनुष्य दाता होकर भी यासक वन जाते हैं। स्वयं। पाय पदा था। भीर प्रानेपर उन्होंने कहा-मारकर भी दूसरीके क्राथमे जारे जाते 🖁 तथा 'चिन्ध्यपर्वतपर होणके पुत्र वहात्या पक्षी एते हैं। महत्ते दूसरोंको गिराकर भी स्थर्य दूसरोंके द्वारा वे तुम्हारे प्रश्नोंका विस्तारपूर्वक उत्तर देंगे। गिराये जाते हैं। इस प्रकार आनेबारती विवर्तत | उनको आक्षाये हों में इस महान् पर्वतवर आया दलाई मैंने अनेक बार देखी है। भावके बाद है। आपलोग हमारे प्रश्लोको पूर्णरूपसे भुनकर थाभाव सथा अभावके बाद भाव, इस प्रकार। उनका विकेशन करें।

शास्त्रकी गतिपर इन्होंने जिजय प्राप्त कर ली है। उन्हें प्रणाम करने उनकी कुसार पूछो। फिर दिखाबी देता। ये पर्राप निन्दित योगिको प्राप्त हुए। अन वे सुखपूर्वक बैठकर विश्रम ले गुके, तव हैं, तवारि सरस्वतीदेवां इनको नहीं स्थाप रही हैं! पश्चियोंने कहा—'ब्रह्मन्! जाव डकार जम्म सफल यह भुझे कड़े आश्चर्यकी बाव जान पड़ती है। हो गया। यह कीवन भी उत्तम जीवत वन गया; इन्थु-बाश्यवदाय, पित्रगण तथा घरमें और को क्योंकि आज इमें आपके दोनों चरण-कमलीका प्रिय बस्तुएँ हैं, ये सभी साथ छोड़कर चली जाती दर्जन मिला, वो देवताओं के लिये भी कदनीय हैं। हमारे शरीरमें फिताबीके क्रोधसे प्रकट हुई थी अग्नि वल रही है, वह आव आपके दर्शकरणी इस प्रकार सोचते-किवारते हुए पहर्षि जीमिनिरे विन्यपर्वतको सन्दरामें प्रवेश किया। वहाँ ककर। जलसे सिंबकर मान्त तो गयो। ब्रह्मन्! असप कुशलसे तो 🗗 🔫 जानके आञ्चममें रहनेवाले युग, पक्षी, कुछ, लवा, गुल्ब, बाँस और भारत-चौतिके गुण-इन सबकी कुशस है न? इनपर और यहाँ अपने आगमनका कारण कारणाईये।

कॅमिनि बोले—' श्रेष्ठ फर्सागण! मुझे पहाधारत-



निर्भीक होकर पुछिने।

िसिया ही होनेंद्र चीच महत्त्वती पुत्र विश्वना आहे विश्वतक की हुआ था सम्बन्ध प्रथमि विश्वे रशक में एका वो स्थव भी नहें मनकप वे अन्य धार्की भूषि केयं अने गर्व ? यहाभागतंत्र विकर्ण का मेल करता है। लाक्ष्मि इयका क्षित्रारण करें।

क्री/याँने कहा – जे असूर्य एका क्षेत्र ज्यानी सम्बारक रूक्ता रामधिक प्राप्त अवस्ति उज्ञानके प्रतिश्वय सन्तरम् अविनासं यक्त्यहः भ्यास्य जिल्लामा निर्मुध राज्यते वर्षः, हालान गी। बहारी क्वींक्ष्य गया अञ्चलकारी है दन बाल-् विक्युकी इस सकते भटने पश्चनक करते है। विश्वे क्यका भूतन तक जिल्हें अधिक नहा थे बंद नहीं है। जिसके हुए। यह समृत्ये निक्ष करत है जो इस कान् क जार्रकार और वक्तिवर्षि सहा—ब्रह्मन आफान प्रत्य प्रत्य परि अञ्चल है *से ना*नीय लग प्रत्य और हभारी मृद्धिक प्रकट । क्षेपर मा इस उस्तरभः काश्चन मध्यमे विन्दार में इस मध्यूप बारामा इलका समाध्य काम। अप वि शहू होकर सुर्व। विश्वको राजन कालको है । त्या अन्तर्व जिल्हा विकास वर्गों क्षेत्र धर्मकान्त्र, सक्युच मेहाञ्च तथा चीतर ३५७० स्थार होता है। यह परनेक्षण्यो क्ष्म भी जो नेदोंक समझ्य *भागवी*न इतिहास- (अस्ता गंधस्कर है। इन क्षम् जा जाने पान कुराराणि है। प्रारं अनुमें हमार्ग कृष्टिका ध्येस है। जुलाँने कक्-मान आदि नदीका उप्तरक करने रकारे अस क्षाप्त वरित्रक्ष गर्दी कर स्त्वन । आरको | हाउ मेची प्रकाशी वर्षण करने हैं। उन गर्दिय भद्राभारतयें जान हो सन्दिग्ध कार एन वर्ष दर्ज क्षद्धार्यको भी हम एक्स्क्रियको नवस्कात करने है। इसी एकत कि के एक ही कारम करिया क्रीक्रीय क्रोते । चारतमा अन्यारोपांका जन्म । हाकर असुरगण क्रमा अक्रिकाने पदान्धा विचान अरम भिर्मण है। एकाधानकों को पिन्ने हो नहीं काले, यह भगवान सङ्घाकी भी मानक भाग्यक्त आहे. है. उन्हें अनुमा हूँ राजिये और ब्रिकार्ड है। उन्हें कर इस अञ्चय कर का कार्रकान म् १ कर २ १ और कारक्षम् कार १ वे १ सम्बन्धास्य भागताः ् स्वया श्रीकः सन्धूमं सन्ध्यो का रामा करणे. जिन्हींने मुनाईन चन्द्र्य अञ्चल अवस्था समान्य सामग्रीक । ध्राध्यमनक प्रदेश्यमे धर्म अर्थदका स्थास १५६० भी करणा और निर्मेष होने हु भी अनुरत किया है अन्तरार्थी मुनियान बलका रूप करा कर्माको केच प्रस्त हो। ८ हरूपुर्वा पुरस्ति केचा देशको हो इसका विकास विकास विकास है। अकेलने हो चीन चल्ददांकी सहरकता कान्यर हुन्या इथीनदे हे सरक्त कह रच है।" बहुन् हु। ८ % विकासी युगे बहाय अन्तर है। इसके <sup>1</sup>य सर्वकारी भावान मरावयम्य स्थाप करा

<sup>े</sup> क्रम्प मान होते के ब्रामुनिविक्यक देशिया। अपने क्रम्प कर प्रदेश कर समान्य होता ।

फरके स्वित हैं जे संगुध भी हैं और निर्मुख भी । उनका प्रवण स्थवन हेला है कि निसका सन्दोद्धा। प्रतिपादन गर्ही किया जा सकता। विद्वार पुरुष बने शुक्त (शुद्धम्यकपः) देखते हैं। भगवानुका मह दिव्य निवह ज्यानि,पृष्टमे जागूयं है। बही भागो पुरावेकी कर्गान्छ। (अस्तिम मध्य 🕻। कह हिन्यस्य स्व दर भी है और समीप भी उसे सब मुजॉम अमीर्व करना चाडिन। इस दिव्यकालनक। ही तम कल्देब है। आत्रा और सम्ताक लाए करनेसे ही उसका सामारकार होता है। ऋष और वर्ष जादि करूपीक भाष उसमें नहीं हैं। बह मदा परम शुद्ध १० उत्तय अधिष्ठानस्मारूप है। भगवानुका दूसरा स्वकत्व सेथके नाममे प्रसिद्ध है वां पानामालोकमें सरकर पृथ्वीको अपने मन्तकपः काम करता है। इसे सिर्वकृत्वरूपना प्राप्त हुई। हामको पृत्ति कहन हैं। ब्रॉहरिका होअरी मूर्ति सम्बद्ध प्रान्तके पालन क्षेत्रपूर्वे तृत्यर रहत 🛊 बहो इस पृथ्वोपर धमकी निश्चित स्टनस्था करनी है। बर्यका राज्य करनेवाले उद्देश कारहशको मतले हथा धर्मको रक्षाचे सलस्य रहनवाल देवराओं और पाप सरोको स्था करते है वैधिनियो। संस्थानं रूप बन पर्यका प्रथम और अभर्भका प्रमान होता है तब तब बहु अपनेका यार्ग प्रकट करती है

terini teleb<u>ak birin m</u>aranda a<u>bda anna p</u>yr

वृत्कालमें वही करात्का भारत करक जपने दृत्तम जलको हटाकर इस प्रत्नेको एक हो दौतसे जलको ऊपर एमे ४४ लागी माने वह काई कमलका पूर्ण हो। बन्हों भगर न्ने वृश्यिहकय कारण करके हिरण्यकशिपुका वस ।कदा और विप्रवित्ति आदि अन्य शास्त्रको मन्द । (या इसी बन्हार भगवानक बन्दा अदि और भा कहुतन है अवस्त्र हैं जिनको जात कर्नेय हम अस्त्राय है इस समय भारतक सद्यामें श्रीकृत्वसम्मा अस्त्राद विभा है। इस सन्द भगवान्त्रको वह सान्विकी वृत्ति हो भिन्न दिन अक्रमा पा भ करती है। यह अवको पहले प्रश्नका इता कालाना नक कि भगवान पुणकाय हांवे हुए भी भर्म आर्थिको २५४-छे निग्ये सदा स्वेच्याचे हो अवसीनो होते हैं

इस्तर्' पूर्वकालयं त्यक्त इचापनिके वृत्र विश्वभाग इन्त्रके हायसे सारे वने वे, इस्रातिके ब्रह्मान्यानं (न्द्रको चा दशायाः) इससे अनके रोजको बटी धारी हुई। इस अन्यायकं कारच s-इक्का तम भर्गधनके क्योरमें प्रवेश कर कवा अल हुन्द्र निवतंत्र हो सबै सदनन्तर अपने पुचके मर्ड जानेका समाचार सरका त्यक्त प्रकारिको नदा क्रोप हुआ। उन्होंने अपने धानकते एक जना उर्थ हकर संक्लो जुनात हुए वह अत **क**ही आज देवताआंस्क्रित दीनी लोक मेरे भगहरका देखे। वह जारी एडिजला स्थानती इन्हें भी मेरी प्रसिद्धाः साधानकार कर से, क्योंकि दस दृष्टने अपने ब्राह्मध्यक्ति कसंबं लगे हुए मेरे दुउका वय शिक्षा है। में अद्भार क्रांचने लाल अंभी किये प्रतानिक वह जहां जांगाम हाम दी। फिर ये उस होभक्षणहमें इस असक पहालु असर



सपटें निकल रही वॉ : विलाल देह, बढ़ी- बड़ी-दाई और करे बैंटे कीयलेके केरकी और शरीरका रेग था। उस महान् अनुर नुजान्तको अपने वधके सिने इत्यन देख इन्द्र मयसे बाक्त हो वडे उन्होंने सन्निकी इच्छासे सन्वियोंको उसके यास श्रेजा। सन्दर्ग प्रतिके हितनाधरमें सेनान रहनेशले वे वहवि वही प्रसम्माने साथ गये और उन्होंने कुछ शर्मीके साम इन्हें और मृजायुरमें मित्रक्त करा हो। इन्हेंने स्राज्यको सर्वोका इस्सङ्कत करके जब बुत्रासुरको मात्र करना, इक प्रदे: उत्तर श्रद्धभूत्याका आक्रमण हुआ। उस क्षमब उनको बारो बल ना हो गुबा, इन्द्रके शर्मरमे निकला हुआ वस वाध्येवताम मक गर्भ । सदयन्तर जब इन्द्रने गीतयका स्व भारण करके उनकी पानी जङ्ग्लाके क्रमांनाका माल किया उस समय उनका रूप भी नह हो गया। इनके अञ्च प्रत्यक्षका लावन्य, जो बदा ही मनोरम का स्थितिकार-दोवसे वृत्तित देवराज इन्दको छोडका दोनों अश्विनीकुम्बरोंके पास यत्त्र गथा। इस इकार इन्द्र अपने वर्ष, तेज, बल और कपसे पश्चित हो पने। यह जानकर दैल्योंने उन्हें चीतनेका उद्योग असम्ब किया

Phone and Philippe and Charge and

महानुने! इन दिन्ने पृथ्वीपर जी अधिक महाभाग कृष्णके रूपमें प्रक्रमी ग्रम्म में, उन्होंके कुलोंने देवराजको अतः कृष्णा एकनाम इत्या किलोकी प्रमान राजनेवाले अल्यान मलकाली देव्य किमीको नहीं बोगावर में करणा पूर्ण मुख्य कालोक अल्यान कहा पृथ्यो कर लते हैं किए इन्हें तो प्रमान प्रदेश की भारते पीड़ित हो में स्वाधिक किसारपर, जारि काल्य कर लेने में प्रमान कहा देवताओं के दिव्य कथा है, लगी। वहीं प्रकार तसने द्वानों और देवतीं होतानों वस्ता रहस्य बताया गया

प्रकट हुआ, जिसके शरीरसे सब और आगकी सपटें निकल रही थाँ। बिलाल देह, बड़ी- बड़ी दाई और कट बेंट कोयलेके केरको भौत शर्मा का किया है ने सब इस समय शर्मा वश्रे सिने करफा देख इन्द्र सपसे अपने बश्रे सिने करफा देख इन्द्र सपसे अपने बश्रे सिने करफा देख इन्द्र सपसे अपने बश्रे सिने करफा देख इन्द्र सपसे अपने वश्रे सिने करफा देख इन्द्र सपसे अपने वश्रे केरको अपने अपने उत्तर हुए हैं। ऐसे दैलांको अनेक अशीदिको सेन्स्ट्रे हैं। मैं जनके भारसे बीड़िन होकर नैयेको और मैंनी सम्वियोंको उसके पास केश। सम्बूग मृतांके हिल्लाधनमें सेन्सन रहनेशासे से कहाँ बड़ी

**ंच्यो बाहते हैं —** क्योंक की करनेपर कार्यूर्ण देवला अपने जपने नेजके अंतरभे पृथ्वीपर अवनार सेने लगा। उनके जधनगर्क को हो उद्देश्य ये--प्रकाशनीका उपकार और पृथ्वीके भारका अपक्ष्य इन्द्रके करीरसे को तेज पान हुआ था. इसे स्वर्ष धर्मराजन कृतीके गभमें स्वर्गपत किथा। उमीने महाराजस्यो राजा पर्शिवरका जन्म हुआ किए ऋष् देवलाने इन्द्रक ही ब्रह्मका कुलीके उद्दरमें स्थापित किया। उससे भीम इत्पन्न हुए। इन्दर्क आधे अंत्रमे अर्जुनका कम हुआ। इसी प्रकार इन्ह्रेंका ही सुन्दर केप अश्विनीकमार्गोद्वारा मान्त्रीके गर्भमें स्वापित किया एला का जिल्लाने अध्यक्त कार्रियमन् नकुल और सहदेव उत्तक हुए। इस प्रकार देवराम इन्ह पीव वॉर्डे अवलीयों हरः उनकी पत्नी कची हो महाभाग कृष्णके कपर्वे अधिनक्ष प्रकट हुई अतः कृष्णा इकतात्र इन्द्रकी ही पन्त्रों की और किसीकी नहीं। बोगाबर भी अनेक सरीर धारण कर लते हैं फिर इन्ह तो देवता हैं उनके पाँच शारि काल कर लेटेवें का फराड़ है। इस प्रकार चीच चलड्जॉन्डी जो एक पानी हुई

#### राजा हरिश्चनुका चरित्र

हरिक्षाद्र जनमें हरिक्क एक एक्टी (46 में) में बन धर्माना, पुरादेशको जलक गुला की कि वृक्त और नव प्रकारचे केंद्र थे। ५५% राज्यकारचें कथे। दिलाओंनंद देशीलकार करनेवाल आयोशे स र्महाने अकाल नहीं पड़ा, किसीकी रीग नहीं हुआ। किस फिस होका कभी र ट्रांकामी किसमें प्रकार महर्म्यको अकारानु ५ - हो हुई और पुरवर्गमयोगी , ४८५ जाहरा है?' क्रभी संगंधन गाँच क्रो हुई। उस समय बजानांक मीन पन् नीर्व और नदस्यके भटने इन्सन कर्ण कृतिन हो ३८ - इनके नाम क्राधका इटन होते. हाने के कीई भी अने एका वहाँ हाती वाली की ओ पूर्व <del>वीकारकाशाको प्राप्त</del> किथे किए ही क्लानको अभ देशो यहे हो। एक हिन् सक्षान्तर् बाब हरी बाब जाएनमें फिल्म खला गये के जहीं. क्रिकारक औं के दौरण हुए उन्होंने मानिस कुछ। सहस्य सीमान्क मनेकी और भरवर कविने समा। न्तिकाको कामारमान्त्र सुनी। ने कड गही की हम बचाओं, बचाओं ' सजरने शिकारका पीटा के इ दिया और इस सिन्यांको सार्य करक कहा— बहा मन इसे ६ - और देशा तुहबुद्धिवाला पुरुष है अ के शासनकारमं भी ऐस अञ्चल करता 🕻 🥇 म् बद्धकर स्थितवर्षि रोनेके साटका अनुभारत करा इत् भन्न उसी और यन विषे उसी बोबर्ग क्रमंड कार्यक अभयम्भ क्या अर्थम्यन कार्यम्यः स्टब्स्या विकास इस प्रकार साजन लगा— में सहर्ति विश्वासिक बहु पर क्रभी हैं और अनुबन तपस्पानन अक्षत्र लेका जनम कास्त्र कलन करने हुए उन भवदि विक्षाताका साथन करते हैं। 🗁 व्यान हन्हें सिद्ध बार्ड ही सकते हैं। य बहर्ति क्रमा, मीन तथा उक्तनशब्दांक जिन विद्यार्थका स्वयंत करते हैं, सं राज्य भएसे पेटिस हाजर नहीं विकार का गरे हैं जनके उद्धारका कर्ल सुद्धे किस प्रकार करना बाह्रव ?' इस प्रकार कियार व त हु। भारतया विवयायने राज्यके अभिन्न ५७० किया उनेह अन्तरम ५% हो क राज्यस अक्ष्मकृतिक ने जात अहा एक अणि वास-३३ मनुष्ठ है को कपर्डुकों।

राजये ५१ । भूत सम्बन्धे अपनिक्षत गरते हुए आज कॉम रेख वार्य है। जो भी अपूरणे सुरक्त क्रमूर्य

> ाताको पर का मुनकर प्रपत्नके विश्वासिक ही न राज्यून विद्यार्थी जो मित्रयोक कंपने से रही थीं भूराभक्षे अल्लाग हो गर्ग शहराना राजाने ड्रा सर्पयाके भवड्रार अहिंच विश्वामिकको और ट्रांगका किया के वे बड़े भवनीत हुए और হয়াই বিজনিৰ কল হঠা 'জী হাসৰা স্বাহ্ हो हर है है एक में विस्तरपूर्व के भूतिक बरकार्य प्रयास किया और कड़ा— 'शतलान् यह सरा धर्म था इपना इस अस्य मेरा अध्यक्ष न शार्ते जुने अपने अनक (अपने चर्च हुए मुद्र राजापा अवपकी



क्रोभ <sub>प</sub>रों करना शाहिय। प्रयंत्र राजाको तो यह | राज्य, पृथ्यो - सेन्द्र और धन आदि सर्वस्य भूते अभित हो है कि कह सर्वशास्त्रके अनुसार दान द रक्षा को और धनुष उठाकर धुद्ध करें "

विद्यापित बोले 🛶 १८३५ ' गाँद वर्ग्हे अधर्मका हर है. तो होय बताओं—किमको बान देव चार्डिये / फिलबी रहा करनी चारिये और फिलके साथ यद्ध करना चाहिये?

इतिकारने कहा — हेड शाहकों को तथा जिलकों औषिका नह हो गयी हो, ऐसा अन्य महत्त्वांको या दान देना कहिये। धयभीत प्रशिक्षीकी रक्षा आरडी -बर्टिये और शहरोंकि साथ सदा युद्ध करना नाहिये।"

विद्यापित बोलें। भदि तुभ एक हो और राज-चर्यको भरनेकोंति जलते हो तो में प्रतिपक्षकी इन्छ। रश्चनवाला प्राप्तक हैं, मुझे इच्छानुसम दक्षिण दे

राजाने अपन्: त्या काम हुआ पत्ता और प्रधन्नीयवसे 杌

इरिश्चन्द्र कोले । भगवन् ' आपको में क्या है आप नि.शह डोकर कॉहर्म यदि कोई दुर्लभः में दुर्लभ मृत्यु हो तो दुने भी भी हुई हो समझें।

**विकारियाने कहा—धीरवर ! नुष २ मृद्र, पनर**ा गांव और नगरेंमारित बहु सारी पृथ्वी मुझ है दी रण चोडे हाथी कोटार और खनानेसहित भाग राज्य भी मुझे समर्थित भर से इसके अतिरिक्त भी को मुख्य हरू ने प्रस्म है वह मुझे दे हो। केवल अपनी करें पुत्र और शरीरको अपने पास । रख्न लो. साम ही अधने धर्मको भी दुन्हीं रखें क्योंक वह सदा करोक हो साथ रहता है, कानोक में जानेकर भी कह काथ जाता है।

मुनिका वह बचन सनकर राजाने प्रयक्तिताने 'तपारन्' कहा। हाथ जोडकर उनकी भाज स्वोकार की उस समय उनके मुखपर शेक प कि-तका कांद्रे कि नहीं था।

विकासिक कोले-- राजर्वे थाँद तुसने अपना

<u>Labor (1927) e l'est</u>end<u>iest de l'est</u>e d<u>'also</u>polities समपित कर दिया ले मुझ तपस्त्रीके इस राज्यमें **१६ठे कियका प्रयूक्त रहा?** 

इतिक्राल्ये कहा—'श्रहान्ः मैंने जिस सपय वह पुरवां दी है। उदां समन आप भेरे भी स्वस्मी हो नये। फिर आपके इस पृथ्योंके एना होनेकी ले बात ही ह्या है।

विश्वामित बोले - राजन्। यदि धूनरं वह सहर्य पृथ्वी मुझे दान कर दी वा जहाँ- वहाँ मध प्रमुख हो, अङ्गीम तुम्हें निकल काना चार्गहये। करभनी आदि सभ्यत्र आभूवर्णोका रायह नहीं खोड्कर भूम कल्कलका वस्त्र सपट ली और अपनी कनो क्या प्रक साम वर्त वाओ।

महन अन्द्रप्त' कहकर एका हतिश्रम्। अपनी पक्षीनम् कहते हैं — महर्गिको यह भार सुनकर । पत्नी जैन्या तथा पुत्र सेर्वहनाधको साथ ने नहींने जारे भग । वस अवस विकासिक रे उसका मार्ग गैकका कह —'भुझे राजसून-पत्रकी दक्षिण दिवे विक ही तुम कहाँ भा रहे हो ?'

इतिहास बोले-भाष्यत् यह अकरक राज्य



<sup>े</sup>क्सक्य विक्रियुक्तको य अन्य क्षरायुक्तय । अस्य पाता स्तरी पुद्ध कर्मानी परियोज्याध ।

तो मैंने अवस्कों दे ही दिया, अब ता मैंने पास दे शीन शरीर ही शेष बच्चे हैं

विद्याभित्रने बद्धा—तो भी तुम्हें भुझे यहको दक्षिण तो देवी ही चाहिये। विशेषतः ब्राह्मणीको कुछ दे की प्रतिहा करके यदि न दिया जाब ले बह प्रतिहा-भट्टका दोब उस व्यक्तिका गाम कर इत्सता है। राजन्<sup>।</sup> राजसूय-शत्रमें **साहाणों**को जिल्लेयं पत्नीय हो। उस बहुकी इनसे हो दक्षिण देगी चाहिये तुमने ही महले प्रतिज्ञा की है कि देनेकी भोषण कर देनेपर अवस्य देना चहिंद्यं, क्षातलियम्भेरे युद्ध करना चाहिये तथा आर्रजनीयने रक्षा करनी चाहिये।

इरिश्व-🛪 बोले— भगवन् ! इस समय भेरे पाम 🕁 छ भी उहीं है। समयानुसार अवस्य आपको दुरेगा

विश्वामियने कहा—राजन् ! इसके लिये पूर्व कि:भे सपयतक प्रतीक्ष करनी होगी, शांप्र श्रामाञ्चा (

दीजिये ।

अपने धर्मका पालन करो । तुम्हारा वान कल्पापगन् । हो

क्ष्रहरूर जानेकी आजा दी, तम राजा इरि*मन*्द्र <sup>|</sup> न्हीं कं। रानो और राषकुमारसहित राजा इंस्थियको <sup>।</sup> तथा पुरक्षासा सन्त्य जिल्हाम करने लगे— हा नाथ ् लिशेयतः श्वपियाँके लिये तो यही सकसे उत्तम हैं। कृपा रखने राज्ये हैं। राज्यें । यदि आप भ्रम समझें। साथ छायाकी भौति रहेंने। हा नाथ हा महाराज



तो हमें भी अपने साथ से चलें। पहाराज! दो थड़ी तो ठहर आहमे। इमारे नेत्ररूपी प्रमर आएके मुख्यर्रीय-दकी रूपसुधाकः। पन कर नं ५५ हमें हरिश्चन्द्र कोले—बद्धर्वे में एक महीनेमें कब आपके दशनका सौभाग्य प्राप्त होगा। हाय। आपको दक्षिणाके लिये भन दुँगा। इस समय धेरे | बिन मह)राजक आगे अले चलनेपर पीछेसी पास धन नहीं है अब बच्चे वानेकी आजा कितने ही एजा चला करते थे, आज उन्हींके पी के उनकी यह शनो अपने मालक पत्रकी गोव विश्वप्रियने कहा— नृपश्रेष्ठ ! बाओ, बाओ | लेकर चल रही है। याजके समय जिनके शेक्क भी हाथि*ों* पर **र्यटकर** आने जाते थे, वे ही महो ५ व इरिश्चन्द्र आक पैदल कल रहे हैं। हो पक्षी अपने हैं— विश्वामित्रने जब 'जाओ') राजनु ! मनोहर भीड़ों, जिकनी त्यपा तथा ठैंकी नासिकाले सुशोधित आपका सकुभार मुख मार्गर्ने नगरसे नाले. उनके भीक्षे उनकी प्यारी पत्नी शृतिको धुर्साध्य एवं क्लेशश्रक होकर न जाने र्मेंच्या भी चली, जो पैटल चलनेके थोल्य कटापि। केसी दशकको प्राप्त होगा। नुपलेह ! ठहर आहुने, उद्दर आहमे, यहाँ अपने धर्मका पासन कोजिने। नगरसे निकरतते देख उपने अनुवापी सेवकाणा कृप्ताका परिचान ही सबसे पढ़ा धर्म है। हम भीडितांका आप वर्ने परित्यान कर रहे हैं / नाथ ' अब हमें रखी पुत्र, धन बान्य आदिसे मजन् ! आप धर्ममें तत्पर पहुनेवाले तक पुरव्यक्षियोंकर । बन्न लेना है । यह सब को डकर हमलोग आपके

बल बंद बर्गाइम भी लंबा वर्गालय है का भूग है। उसी जान है पर्यापण है और ब्यूप्त हिम्स अनुसाम प्राप्त हैं वहीं हुआ है लिए 神神 曹

पुरवाधिको । बार्ग सन्वयं राज्य करिश्वय क्षात शक हो जनक दक्त क उठ किया हो सार्गय se लगा कर गर्भ । विश्वतिको ऐका जनका चित्र हाजायसम्बद्ध बनानो सम्बद्धाः हो ६५ हे

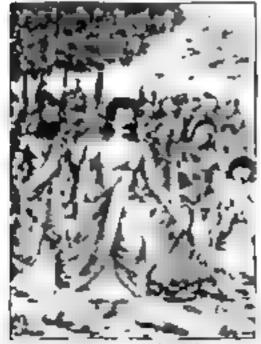

नव ने इत्या काम का पहुँचे और ऐसे स्था अमरोबे अद्विकादकर चाला अरे पूजा बहु। हराबरी १५४ और कपरपूर्व बावे क्राप्टकन है Person के पूर्व, वर्ष मुझे संस्था ६७० किए उसे पत्ता से राज नाइक है। विकास स कपुर क्यान भूतका ११व कोच तर्व और जात 🕻 अला 🜓 फहकर अवन्ते घटनीका हाथ ua see व्यक्ति हर संद्वानमृत्यक कर । एस इन्हर्न क्लीको जांच भी वे इक लक्नान स्थान प्रतिके प्रतिकार भवता साहरा हो

तान गर्प कर्त त्यान तो हैं । मार्ग प्रेडने इससे निव्यत महाराज्ञिको इस क्रमण नार क्षण रेख काराब डी ५८ ६ छन आहा हाका केवल अन्य ही ४४ अन्य, भगन्त्। जन्म 🜔 इनके मृत्यूच अपि कोई क्या नहीं निकास कर्का su समय कव दशम् औन निम्नदेव अगलामे इस इक्सर कहरे → । अन्य पर विश्वपित्र से बरा भागे हैं। य कार्य किन श्रीकॉर्स अपन्छ १४४ व्यवस्थिति देश हम का करायो अपने तम्मले गीचे उक्तर दिख है।"

विल्लादेकीको कर कर बुरका विक्रानितको बंद्र एवं हुआ। इन्हर्गने एन सबको साथ दर्ने हुए करूर पूस कथ लोग अनुस्य हो आंश्वरी। सिरा इन्छ। अनुकानिक काल एका यह महासुनिक कर नहुन्न क्षेत्रमा भी हुम्झा कोई अन्तरम नहीं होती हुन विकास की नहीं करोने। एकसे मान्त्रे फिल्ह्यके पूर्वन हैंग्स और देश भी नहीं होन्य र गुर्व एवं केश्व-क्रोपने वृत्त शंकर शक्याओं प्राप अप पद्माला से सियंग्य अपने अन्ति। कृत्यांक्रियाके क्षांन अन्तरान हुए। वे ही हीपानिक अंध क्ष्मार की व्यापन करता है। जासून विकासको सम्बद्धे ही उनका विकास नहीं हुआ। विभाग । एवं 200 वर्षा चरवंपकृष्यांकी कवार्थ अन्य व रक्षतेवार्ग को पूर्व करवा है। अन्न और क्या चुनना चाहते हो ?

**प्रोती केले...** जार ने १५ काला के फररेंद्र ट्रागर्वर्थं स⊬ी सम्मे सन्त्रकी जन्म मुझ्ट दरिजनको क्ष कथा सुरस्के निर्म महा कोर्युक्त हो हो। है। त्रद्रों प्रश्निकारण में भूत बढ़ कह उरमा । वेड चीक्षण । स्था ६ वे इस ५ लाग अनुसन की काई सुखा भी भागी त्रास हुआ।?

क्षीतकेषे **क्षा**र — विश्ववित्तक जाता भूकता लक्ता हुन्की ही भी भी भी समाबक बन्द नक में बुंबका गोंद्रे लिखे रागी रोज्या बल रही वी किंग अन्तरभोताक एक पर्वतका राजन क्षों से से से विश्वपंत्रक व्हास उसके सेटक | back दिया कि यह कारो स्कृतको सेया पूर्वि

-हीं है। इंग्या केवल ज्लापीर भगवान् जङ्करका विकास ही ठीफ है। अधिका है अने यह मेरे राज्यसं खाद है। ऐसा 🛒 राज्य हरिष्ठांद शालना लगाकुल एवं दीन िक्षय सम्बे दुन्छम पोएन हा उकति अपनी अनुकृत होकर नीचा पुन्न किये जम इस प्रकार विन्ता का करीके साथ फैरल हा काओर्वे क्रोफ़ किक। पुरानं | रहे थे, उस समय उनकी पर्लाने नकींथे जाँपू अपेह करते हो एक भवति विश्वासिक सामने लाई। कालि हुए एड्डवर्गानी कहा ने महाराज जिला दिश्वापी दिये व हैं कर्जन्यन देख राजा हरिक्यर | क्रोतिये अपने सन्धकी रश्न करिया। जी मनुष्य हाथ बोहरून बिनोट भारतमें भाई हो रहें और सन्दामें विधितक होता है यह राज्याका धीन मो ने अभी 'मे सेरे प्राप्त यह क्षा और यह फनी ज्यान देने दोस्य है। सरबाह, प्रस्वक लिये अपने यहाँ बरका है। इफोरो किसकी अपना अवक्रकार सन्त्रकी उलामे कहनार दुसरा कोई भई नहीं ही। उसे उत्तय अञ्चीक कृपयें व्योक्त कीत्रिये। कस्तार्य भवा है , विकास बचन विश्वेक (विकास) अधवा हमली। यदि आएकी और ओह नेवा कर

भक्त हो से उसके लिए भी आज दीनिये ' विश्वापित्र बील—११४५ । आज एक प्रस् पूर्व हो गरत. बीन आगको अपनी धारका स्तरम हो तो नुश्ने सम्बद्ध मान्के निये दक्षिण होत्रिये । इतिहासने कहा - सरोधन अभी आज हो महोना नुरा हो रहा है। इसमें आधा दिन अब है। इनने सम्बन्ध और प्रतीक्षा काँजिये। अब अधिका ट्रेरी नहीं होती

विश्वाचित्र क्षेत्रे - म्हण ज प्रेमा ही सही मैं फिर आर्केला। यदि आज मूल हम्बिया न दोगे या में हम्में साथ दे हैंगा।

य कहक। विश्वासत्र चने गर्दे उस समय

सञ्ज इस विकास पद कि काले स्वांकार की दूई। दक्षिणा में उन्हें किया प्रकार हैं। करा में अपने ब्राप्त त्यार है ? ४म ऑक्सब्रा देशमें किथरों हा अता है उसके अधिकोत्र सरभाव तथा दान अर्फ ? बाँद प्रतिज्ञा बदी हुई श्रीराच्य दिये बिना हो। आहि सम्यूर्ण कमें विकास हा आहे हैं। धर्मग्राध्योंमें मा आहे हो बाह्यशक्ते भगका अवस्था कराये विद्या पृथ्वीत सम्बन्धे ही सभारमागरमे नामके कारक प्रस्तान्य समाप्त कार्यक्ष कीर मुझे अथम | तिर्गत सर्वोक्तन कार्यन कल्पन है। इसी प्रस्ता से अधन कोटबोनियें जन्म के र यदेश। अनवा जिनका यन अधने बक्रमें रही है। यूग्ने प्रयोकी पार दक्षिण जन्म नेत्रे नियं अपनेत्रा बेजकर पत्रको सम्बद्ध सम्बद्ध सिर्फन्त करवे अक्षरदानी ही प्रधान



कर्तन हिनान मुध्यत्त्री कुमानाच

अंश्वेशभे और एक राजसूम बद्धका आपूर्ण करके भी एक ही बार असल्य बोलनेक कारण स्वर्णसे गिर गये में महाराज सुद्धसे पृक्का अन्य हो नुका हैं। इसना कहन्द्रभ राजी सैन्सा पूरु पूरकर गेने लगा।

इतिश्रम केले. कल्यांक यह स्टाप होयां और जो कुछ कहना चहती थी उन्हें साफ साफ कहां।

ग्रामीनं कहा — महाएव ' मुझसे पुत्रका जन्म हो जुका है औह पुरुष स्त्रा संग्रहका फरन पुत्र ही बरमाने हैं जह फरन आफ्को मिल जुका है अन भुआको बेजकर बार्यणको दांभागा जुका दीजिये

भहारानीका यह बचन सुनकर राजा हरिश्चन्द्र स्टिंक्ट हो गर्प फिर होलसे आने राजे अचल **दु**भ्यो । किर जिलाप करने लगे "कल्यागी" यह महान दुःख्यको बात है। बो तूप मुद्रामे पेगा कह रही हो। में कहकर नाश्रेष्ठ हरिसद पृथ्वीयर गिर पत्रे और सूचित्रत हो एवं सहाराज इसेश्चन्द्रको पृथ्लेपर पहादेख सरी अल्बन दृश्चित होकर बड़ा फरणक साम चाली 🔠 हा महाराज्ञ 'यह किसका चौका हुआ ऑन्ह फल आपको प्राप्त हुआ 7 जाप तो बंकुनामक चुराके रोएँस बने हुए कोमल एवं चिकने बस्त्रपर राजन करते योग्यं हैं, किन्तु आज भूमिपर पड़े है। फिहाने करोड़ोंने भी ऑशक रोशन व हरकेंकी दान दिवा है। में ही ये मेरे प्राप्तनाम महाराज इस समय धातीपर सौ रहं हैं। हाथ फिनने कहकी बात है। और और दुर्दैय। इन महाराजने तेरा क्या



विशासा का जो इन्द्र और भगवान विष्णुक नुस्तर हाकर भी ये वह मुक्तित हमाने एहं हैं इनना कहका मुद्री केंग्स प्रतिक दुर्खोंक पमहा बख्नमें गीरहत हो स्वयं भी गिरकर मुख्यित हो गरी

हती बीचमें महाज्याको विश्वामियको भी आ भवक तका गावा हरिक्षणको वृद्धित होका भूषिक पढ़ा रेख उनमा जराक छोटे छाले और इस प्रकार कहा । शखंदा उठा उता पदि नुस्तारी दृष्टि भ्रमण हो मो सूझे प्रवीक हिसान है दा सत्त्रसे ही सूर्य तप रहा है सत्त्रपर ही पृथ्वी दिको हुई है अन्य भाषण सबस बहु भर्म है मत्त्रपर ही इस्ता प्रतिभित है एक हालर अञ्चलेश और एक सत्त्रको दृद्धि तराजुपर तोला बाब तो हजार अश्रमेश्रमे सत्त्र ही भारी सिद्ध होगा "

स्यानिक्षणस्थाने सार्वन्तवाका विषयः । यत्र तस्य वेकन्य यस्य साम्यवस्थाने नृष्ट सन्यनन्त्रनृतिते । वर्षात्रवेषु श्रीमतान त्राणायान्ते तद्वत् वात्रनायाकृतान्यकम् ॥

म्र⇔् १७—-२०

"सन्योगक प्रत्याने मन्त्रं निकास गंतिया सन्यं चोकं परी पर्य स्वर्ण सन्दे प्रतिक्रितः । अञ्चलक्ष्मको च सन्दं च नगवा मृत्यु अक्षीयकाराद्धिः सन्यवदः निकिषको । 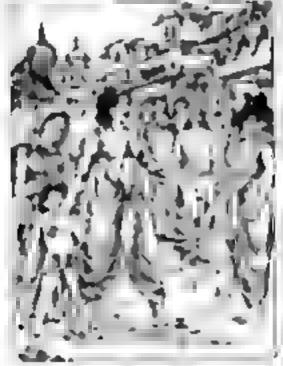

सामानं कहा जो नागरिको तुम सन लोग भरी कल मुनी बन्दा तम मेरा परिचल पुरू रहे दो लों सुनो में अनुक्य नहीं अल्बन्त क्रार कार्य है कर प्रकार कर कर कर कर नहीं संचानेके

कार कार्य हैं कोई साम्बर्ध ग्रेग्स देशकों की इस प्रमान को सहस्था देशकों कार्या केन्स इस प्रमान है क्या को सम्बर्ध में हैं को उपन कार्या किसे हुए हैं, स्थानिक मात कर ले

सहस्तर कोई वृद्धा प्राप्तण सामने आकर मध्य विका सम्मान सम्मान सम्मान है और वार रुप्ता करिया करिया की मिला पर प्राप्त है और वार रुप्ता की अस्ति सम्मान सुक्तारों है जह पर के बाद करिया करिय



आओ, मो भरकर देखा लो। तुम्हारो भला अब दायी हो गयी। तम राजपुत्र हो। यस सम्भान करो अन में तुप्तरे व्यक्तं करनेओरन न रही।' किर सहस्र अपनी पाताबर्ध स्वीतकर ने जाने जाते हुए देख मानक वेरितान (मा. मा) करूनर रोज हजा होहा। कत समय असके नेपाने औस यह को थे. अब बालक पन्न जाना, इस इस ब्राह्मको क्रोपने पायत उने भारचे पार से भी उसने अवनी पानो नहीं कांका केवल 'माई, यह कहता विकास स्था।

Direction of the conference of the property of the conference of t

क्रम गर्भाने साहाकारी अस्ता—स्वाचित् । अस्य मुक्तपर कृषी कीर्जिये । इस कालकशी को स्वरीट नीजिये। प्रचाप जायने युक्ते खर्गद निवस है मनापि इस व्यानकके चित्र में आपके कार्यका मध्ये तरह रहीं कर सकती. मैं बड़ी अधारियों हैं। आप भूतपर राम करके प्रशंस हो और मक्त्रेन वापको इक इस सलकारे मुझे विनाहरे ।

**ब्राह्मण केला--- राजन् १ वह धर सा और** इस कलकार्य थी मेरे हवाने करो।

वीं कड़का उसने पूजवह राजाके उत्तरीय



भाषा राम समय तर्गने अपने पुत्रने कहा— वेटा । सम्बन्धे वस भार सीध दिया और साधकारो उसको भागके जान लेक( चल दिवा। इस प्रकार पनी और पुजलों से आने साहै देख सन्द इरिक्षना ज्ञानन्त पुरुष करतर हो गये और किलानं करनं सन्ने-'हायाः पहले जिसे नायु भूनं, कटमा तना बाहरों होता कर्या वहीं देख फत में, मही मेरी फली आज दानी बन गर्नी। जिसके हाथांको जीगुनियाँ अस्यक सुकृत्वर हैं। नह जुनेवलमें उत्पन्न नेत व्यानक आब जेक दिया गया। हा प्रिये । इन पुत्र । इन जन्म (१) जुड़ा जीवके अन्त्रमधे कुन्हें देवाधीन दत्तको प्रत होना पड़ा। फिल भी मंद्री भून्यु नहीं होती. मुझे फिल्क हैं।

> राजा शरिक्षण इस प्रधार विश्वन कर स्व के इंदरनें हो यह खहान उन चेनोको सन्य से कैचे-कैंच पूर्व और गृह आर्ग्टकी ओटनें किंप गया थह बड़ो बीक्सने कर दह था। स्टबना किस्सीमध्ये वर्धी वर्ष्ट्रचकर राजामे थन व्यंता, इतिहासने धी थल धन उन्हें सम्बद्धि कर दिखा। कनी और पुरको केंग्नेसे प्रस हुए उस बनको बीहर देखकर कॉरिक ज्ञिने लोकाकुल राजले कृतित होका कहा—'श्रांत्रधाध्य ! क्या व इसीको की यद्भक्ष अनुरूप द्वितम्। मनतः है ? यदि ऐसी सह है तो मेरे नहात बलको देख। अपने भलीनीह का हुई राजधान्य, निर्मल स्वद्रायत्त्रका, जा प्रधानका तवा विशुद्ध अवध्यायका वल तुले दिखाता 🧗

> हरिक्क्ष्में कहा— मानन् । कुन काल और प्रतीक कार्किने और भी दक्षिण हुँगा। इस सक्य नहीं है। मेरी चन्दी और कुछ किया चुके हैं।

> विश्वविषये कहा-- रावन् । दिस्का चौषा भाग मेय है। इतमें ही मामयतक मुझे प्रतीक्षा करनी है। यक इसके उनामें तुम्बं कुछ कर-नेकी आवरतकता वहीं है।

ताम इतिश्वन्यमे इत्य इक्का निर्देशनपूर्ण निवृत् बचन करकर और उम धनको लेका प्रोपमें भी हुए विश्वासिक तुरत बहरीरे बाल दिये उसके

निक्रिय किथा और रोचा पूँच करके आवाय । उसे क*ह*ो। न्तारी—'जो अनुष्य मुझे ध्यसे खरोदकः दासकः 🚬 अध्यासको दृष्टिने क्रमा ४५६ ग्रही यो । वह काम लेक च हता हो। कह सूर्यके रहते जाते शांच । बटी निष्ठुरताक साथ बात करता था। देखनेसे को ओलं।' उसी समय भर्म भएकालका रूप अध्यक्त द्राचारी प्रतीत होत था। इस रूपमें उसे भागम करके हुरेन भहीं आये। उस नाम्मालके देखकर राजाने मुख्य--'त् कॉन 🕏 ?' क्रारी हो हो व्य निकल रहा भी विकृत अभगर, 📉 काव**डालने कहा —**में चावडाल हूँ इस बेड श्यका बदन, दावीं∽पूँसे अड़ी हुई और दाँत विकले ं कारीमें पूडी सब लोग प्रवीरक नामरी पुकारते हैं। हुए वे । स्टिंबराकी ने कह भूति हो था। काला में बध्य मनुष्योका वभ करनवाना और भुईका रंग लोक केट पीलाक्य लिये हुए ५६वे तेत्र और - यम्म लेख्याला प्रसिद्ध हूँ। *क*द्वार बाजी –शहरे उसकी हुरिनवा को जसने सुंह-के बूंड परिचीको पकड रहा था। मुद्<sup>स्</sup>(( नदी हुई माराओं से वह अन्यहकृत था। उसने शाधानियमें अन्य मान्य अन्दरा, किन्तु बाण्डात्सके इक ह भने औपको और दुसरेमें लाडी ले रखी भी। दसका मेंह यहत बड़ा था। वह देखनमें। **प्रतास्त्र तथा बार्रभार बहुत बक्त**याद करनेपाला भा कुलेंसे भिरे हानेके कारण ४भको भयकरता और भी कर गयी थी।

कारहास कोला—मुझे तुम्हारी आक्षणकार ।



अन्तपर रप्ता अब और शक्तके समुद्रमें दुव गये । हैं : तुव क्षेत्र हो अवनी कीमत बताओं । धीदे उन्होंने सब प्रकार निचार करके अपना कर्तका अनवा यहून, जितने धनसे तुम प्राप्त हो सकी.

्रारिश्चन्द्र **कोले**—दै माण्डालको दास हरेना नहीं शहरता। यह बहुत हो निन्दिर कर्म है। ं अधीन होता कदापि अन्छ। नहीं है

ने इस प्रकार कह ही रहे ये कि महान तुपन्की विश्वरिक्त मृति जा पहुँचे और कोच एवं अववंदे औंस्रं फाइकर राजामें बोले 🚽 यह चाण्डाल तुम्हें बहुन-सा धन देनके लिये उपरिक्षत है। उसे ग्रहण करक युक्त काष्को पूर्व दक्षिणा वर्ष नहीं देत 🕜 धीर पुत्र चाम्हालके हाथ अपीको बंधकर वसम पिता दुआ भग मुझ नहीं दोगे, को मैं ि सन्देह हुम्हें साप दे दुँग्धा

इरिक्रक्ते कहा-- दश्यें । मैं आपका दास हुँ दु.खा हुँ, भवधीत हुँ और विशेषण आपका भक्त 🜓 आप मुझपर कृपा करें। नापदल्यका सामक बाह्य ही निक्टनीय है। मुनिजेह ! सेप धनके बदले में आपका ही सब कार्न करनेशाला. आपके अधीन रहनेताल तथा आपकी हकाके अनुसार कमनेकाता शास बनकर रहेगा

विकामित्र मोले—मॉद तुम नेर दाम हो तो भी एक अस्य स्वर्णभुदा लेकर हुग्हें घाण्यलको दे दिया अब तुम बसके दाम हो छने।

मृत्यिः ऐस् अहत्या नाण्यकः भन-हो पन बहुत प्रसन्न हुआ उसने निश्चामिकको धन देकः



गबका चौथ लिया और इन्हें हंहको ⊭पने अचेत सा करता हुआ वह अपने घरकी जांग ले कला उस समय तआकी इन्द्रियों अन्यन्त व्याकृत्व हो गयी थाँ तदनकर गंधा क्रीरेज़न्द्र चारदालकं घरमं रहनं लगे वे प्रांतांदन सबी नोपाल और शामको गंग्धाहित बात गुग्गुन या करते से । शहब | मेरी दीवबुखी पत्नां अपने आपे दीनमृत्र कालक गोहिताबको देखका अ*ल*क्त द् सामें प्रमू हो जाती होगी और उस समय इस आकासंकि राजा धन कथाकर इस दोर्गका **ध**ुप्रति वर्षवत थ्या स्माप्त करती होगी। उस इस बालका पता न होगा कि मैं ब्राह्मणको और भी अधिक भेन देकर अन्यक गामसय संसर्गन जीवन व्यतीत कर रहा हूँ शुल्यका नामा सु६दॉका त्लाग पत्नी और पुत्रका विक्रय तवा अजभे चारहातत्त्वका प्राष्टि— अहरे पह प्रकले बाद एक दुलाको कैशो परस्परा चल आतो है

इस प्रकार ने चापक्षातक घरमें रहते हुए प्रतिनित अपने प्रिय पुत्र तथा अनुकृत प्रतीका

स्मरण किया करतं ये उपना सथस्य क्रिन म्हाके काचा गया वहत व्यकुल रहते वे. कुछ कालके बाद राजा हरिश्वन्द चाणहाराके वशमें हानेक कत्रण ज्यामानभ्यद्वपर युगोक के ধ किया र संबंह करनेक कासमे नियुक्त हुए आण्डालने तन्हें जाज़ा दी की कि धुम मृदौंक अभिक्री श्रीश्वार्ये सुल-दिन यहीं रहा 'वह आदंत पाकः सक क्राजीयुगके सुभित्र रणसार भाग्य बने सुर शबर्पान्दरभेँ गये उस इन्नश्चनमें वहा भट्डाूर क्रस्ट होलाचा नहीं स्थादा समाने भी गड़नी भी नार्ताओं समाहित जार्याच्या निश्वसी पहें। वीं सार अवज्ञान दुर्गन्धम व्याप और जेन्दन भूमसे आकादित या तसमें पिभान पूर केवल डॉकिनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धी और गोद्दींसंधी वह स्थान भग रहताचा हुंड के र्मुड क्रभ ४८ भी रहने चंदर तत्र ब्राप्टनी करी लग हुए थे। सब ऑगर्स बड़ी दुर्गन्य अला धी ा कॉ मृत व्यक्तिनोंके सन्धु सान्धर्यके करूप-क्राटनसे वह रमकान भूमि भद्री ही प्रशनक और कॉलाहलपूर्ण रहती थी। 'हा पुत्र इर पित्र



organism printer organism printer organism printer organism printer in the little of the contract of the contr बढ़ी जोर औरस सुनायी घडती थी। ऐसी भूमियें निवास कानेके कारण एक न सहयें का पाते थे, भ दिनमें। बारबार काहाकार करते रहते थे। इस क्रकार उतका चारह महोने सी क्योंकि सम्बन बीते। अन्तमे राजाने व स्वी होकर देवताओंकी शरण ली और कहा—'महान धर्मको नमस्कर है। को स्मिन्नवन्दस्यरूपं सप्पृतं सप्पृतं स्पृतं कर्तवाले , विभाताः *चरात्यः* सञ्ज सुद्धः पुरानपुरुष ए**४**। अदिनातो 🖡 उर भगवान् विष्णुको नभस्कार है। देवगृह वृहस्पति । हुम्हें वनस्कार है। इन्द्रको भी नक्तका है है वे करून गुन्द वृत्तः अण्डातके महर्मीलाग्य वे

तदनन्तर महाराज इरिजन्दकी यही हैका भौजेक कारतेचे भरे हुए अपने शासकको गोदमें इंडप्टे निलाम करती हुई इमश्राप-मृथिमें आदी। बढ़ बार बार यही अहती भी, 'हा अल्स' हा पुत्र! हा दिक्तो। कसका हारी आन्य न दक्त हो गया थ्य (कार्नेत्र मन्त्रित पद्धारकी वंग मन वेकेन का । हो। शिक्षाने भी बहले उनके मध्यकको मनाहर। पाँदव एवं सनल हो किमाप करने लगे। केलांसे हरहाभित देखा था। अब उनके न्सिएट । राज्यने कहा—हा बन्स । सुन्दर नेप, भींह, कट थी। वे सूखे हुए बुरुकं अधान जान महते। नामिका और बार्लेसे युक्त दुन्हारा यह सुकुमार

हा कथ्। हा धाता ' हा बत्स ! हा प्रियम । हा, बालक औ, जिले साँग्ले काट खावा या तथा पतिदेन' इस्त विक्षेप है। माना हा कामा हा जिसके अञ्जॉमें राजोचित विक्र दिखायों देते थे. फिलम्ह । हा मातल्या है। पिताजी 'है। बीज 'है। अस्थ देखा की उन्हें बड़ी बिन्सा हुई। वे सीचने भाषाब दुन कहीं करने रापे ? और आओ ! इस सरो- 'अहो ! बड़े कहनी बार है यह कलक चकार विशाप करने-क्रामॉकी करणापूर्ण भवति। किसी राजाके कुलमें उत्पन्न हुआ वाः किन्तु इरास्त्र काराने इसे किसी और हो बत्ताको बहुँचा दिया। अपनो माताको गोटमें पढ़े हुए इस बालकाती देखातर मुझे कमलके समान नेप्रॉकाला अप्ता एक शेहिताच बाद जा रहा है। बंदि असे भवंकर कालने अपना प्राप्त न बनावा होगा तो क्ह मेरा लाइला भी इसी बपका हुमा होगा।" इतनेमें ही राजीने जिलान करते हुए कहा---हा बल्स ! किस वापके कारण वह अस्यन्त भनेकर देख जा पहा है, जिसका कभी अन्त ही

> ल्हों अल्हा हा प्रत्यनत्थ ! आप कहाँ है ? ओ विश्वका। तुने राज्यका पास किया, सुदर्दासे

> विक्षोह कराया और स्त्री तथा प्रको भी विकला

दिया। अरे । तुने राजर्षि इरिक्रकको कॉन सी

दुरंशा अहीं की।

्रातीका वह जलन सुनकार अपने पयसे घट . इए राजा इरिक्रफने जवनी ज्ञानप्यारी पत्नी राजा भृत्युके मुख्यमें यहे बूए पुत्रको सहकान लिया। 'ओह' फिलने कहकी बात हैं, यह मैथ्य इस प्रिरक बालोंमें भूत जम गयी था। **शैकाके। अवस्थामें और यह वही मंधे पुत्र है ? चे कहते** विलायका तक सुनकर राजा हारेश्वल तुरीत उसके हुए वे दु खते सलत होकर रोते-रांते मृष्टित हो रस गर्थ। इन्हें आहा औ, वहाँ भी मुटेंक <sup>1</sup> गर्थ। इस अवस्थामें प**टुंचे हु**ए राजको पड़**च**नकर शरीरका कवन मिलेगा। वे जार बोरसे रोडी बुई<sub>।</sub> गुणैको को बढ़ाः दुः**व हुआ। क**ृषी मुण्डिन अपनी पत्नीक्ते पह बात न सके। अधिक काललक े होका चरतीभा गिर पड़ों । उसका तरीर निबंद हो प्रवासमें रहनेके कारण वह बहुन सन्तव थी। ऐसी। यथा। फिर घोड़ी देर बाद होसर्वे जानेकर महाराज जान पहली थी, मानी उसका दूसरा जन्म हुआ। और महानानी दोनों साथ-ही साथ शोकके भारसे

है। इस अक्ष्मकार्य यह भी अपने पॉलको ए, एव दीन भूक देखकर भेरा इदय वर्गों नहीं विदीर्ण मह अल सकी राजाने काले कपदेनें कियरे हुए हो बाता हा नटा ! तुस मी अक्र-प्रावह से उत्पन्न त्वा मन जीर ६८०को आनन्द देनेवाले वे किन्।
भूझ जैसे दुष्ट फिरान नुष्टें एक साधारण करनुको
प्रतित देन दक्षत हात - द्वैवक्यी हुर समेन
सब प्रकारक सालद और वैधवसे पूर्ण भी नहम्म
राज्यका आरहरण करक अब भेरे पूत्रका भी कार
खावा देवक्यी सपेसे इसे हुए अपने मुत्रके
मृत्र क्रमलका दक्षत हुए भा मैं इस समय दसाक
धर्मकर विश्वके प्रभावसे अंक हो रहा हैं।

आँस् बहाते हुए गद्रदकन्त्रसं वॉ कहका राजाने बारस्कको उठाका स्वानीसे लगा लिया और बुन्धीसे निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड

इस समय राजी इस प्रकार बोली— वे वें वहीं नरशेष्ठ जान पढते हैं कंचल स्वरसे इनकी पहचाद हो रही है इसमें तिनक भी सन्देह नहीं कि वे विद्वजनांक इधपक्षणी चकीरको आद्वर्णदन करनेश'ने नन्त्ररूप महाराज इरिबन्द ही हैं, किन्तु ने वह राज इस समय हमझानमें कैसे आ पहुँचे?

क्षत्र शैक्क पुत्र शोकको भूलकर मिर्न शुप पतिका देखने लगी पति और पुत्र दोनाँको विकास पाहिन्द्र विभिन्नत पूर्व दोन हुई र लै जब पृतिकी द्रशाका निर्दाक्षण कर रही भी। उस समय तसकी दृष्टि अपने स्वार्धक उस देण्डपर पड़ी ओ बहुत ही वृश्यित एव खण्डालके वश्य करने क्षेत्रम बा वह देलले ही कह बहाज होकन गिर मझी फिर भीरे भीरे बाद चत हुआ हो गहद क्लामें कारी लगी. जो देश तूरी देवताक समान कान्तिमान् इन सहाराजको चरपदासकी इलाकी पहुँचा दिखा तूने इनके राज्यका नाल मृहद्रांका लाभ और स्त्रां पुत्रका विश्वय कराकर भी इन्हें कहीं होता. आंश्वर इन्हें राजाने चापडाल सना दिया। हा राजन अ अ में आगके पाय कथ ब्राही चैवर और व्यवन- ६७ भी नहीं हेरहर्त यह विभागका केमा बिप्तीन पान है। पूर्वकानम

जिनके आगे आगे चलनपर कितने ही राजा

[ 539 ] सं+ मा+ पु+ - २

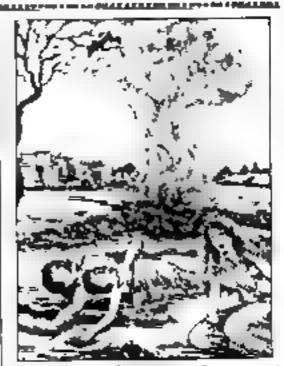

भवक करका अपनी बादगरा धरती सूराग करते से थे ही सहागान लग्न दु खमे पर्णहत हो इस अपावत स्थलानभूगियों विकास है नहीं खार्याहर्गोंसे स्थितिका हा सिट्टाक पड़े नहीं और विख्यों पड़े हैं। वहाँ मुख्योंकी लाजासे कर्यों अने विख्यों पड़े हैं। बहाँ मुख्योंकी लाजासे कर्यों अने मानवान पुष्ताने मूखे होनांमें पह रही है जिलाकी राख्य करेगा। अधवानी कड़ियों और सज्जाके हंरसे वहाँकी भवकाता बहुत कह गया है वहाँसे गुश्रों और गोदाईकि भवका नाट मुख्या छोटे छाटे पक्षी भाग गये हैं जिलाके पुर्णस बहाँकी स्थागि दिकार्य कड़ियाँ दिकारी देती हैं।'

भी कहकर महामानी शैक्स महामान हरिनादके कच्छमें लगा गयी नया कह एवं सैकड़ी स्कारक जोकम अक्कान्त हो आनंबामार्थ विलाय काने लगो 'रहजन यह स्वयं है या सत्य ? महाभगा! आय इसे जैसा समझते ही बनलायें थेरा मन अनंत होता चा रहा है?

रानीकी यह बात भुनकर महाराज हरिश्वदने गरूप और माँ और गट्टावान में अपनेको चापकाच्य प्राप्त होनेकी सारी कथा कह सुनायी उसे

الله في المنظمة المنظمة عن المن مع المنظمة والمن مع المنظمة والمنظمة والمنطقة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنطقة मुक्तर राजंको वह। हु,क हुआ और इसरो विवानियमी भाई। गाम सौंग्र श्रोचकर बहत दरतक राज्ये प्रधान् । तत्प्रकान् धर्यन काहा – राजन् प्राय स्थानकः अन्तर पृथको मृत्युन्तो प्रधार्य घटना विश्ववित्र को । यक्तम न करो । मैं सन्धान पार्च तन्त्रण पान आपा दुवके भरतेकी बात शुक्तर राजा पुत. पुरुदाणां हूँ। हुसते आपने अपन, इन्दिवसंगम तथा सन्त सिर १६ और किलाब कार्न हुए सालेंग विषे ें आदि गुजोंसे मुझे संनुष्ट किया है। प्रथ में कविक दिनोंगक वीवित रह≪र समेश | इस्त बोसे — महस्याग इरिश्च-द । मैं इस्त नोरामा वहीं चक्षणा अस्त्र मेरा अध्यक्षण हो देखां नृष्टारे पत्रमं अत्रपा हैं सुमने स्वी पृत्रके साथ मेरा अल्या को भरे अधीन वहाँ है। इस मेरे<sup>।</sup> मनाना लोकोप्त ऑफ्करा प्रकाशिक है। अबन्। अपराधीको समा करना। मैं आजा देख हैं, दुस, पन्न और पुत्रको साथ लेका स्थरांलाकाको घनी, क्राव्यक्तके पर क्ली जाओ। रूपे। 'मैं राजपती हैं' 'जिस तुमने अपने शुभक्तिमें अत फिया है तथा इस अधियनम् अलग नगी उस ऋक्षान्यः। ता दुन्ने यनभाके लिये अन्तना दुर्जि है। उसे सन्दर्भ । अप असेकि स्थायो देशलके समार । अनुसकी वृत्ति को जो अकल्पपृत्युका निकाल रोता ₹,

चार नहीं कहा जाता, अतः आपके साम ही मैं भी | 3 जै। १४ प्रकार वर्षी स्वर्णन हुए देवनाओं क शिक्ती ऋता हुई आपने जान करेंगी ...

क्य जुनकर राजाने कहा —'शरिक्रारे । जैमी । मुजारी इच्छा हा, बैंस-ही करो "रदनकर गजाने<sub>।</sub> चित जनकर उसके काम अपन पुत्रको रहा। और अपनी फलेके यात्र हाथ बोर्डन्ट स्वके| इन्द्रर परवस्या जलयभ क्रीहरिका स्थरता विकास मो इटबरानी मुक्तमें निवादासमा है तथा जिसका । वाभुदेक, भूरेका, आदि-अन्तरहित, बदा कृष्य, कैनम्बः। इर्व स्थ अर्व्ह नामोसे चिनान किया बारा है। रनक इस बकार भगवास्थ्या करवेपर। ६ ८ जादि सम्पूर्ण देवता धर्मको अनुभा कराका तुम्त भर्ते आसे और इस प्रकार मोले. 'गानुन्' हाजाश काम भूतो. सुन्हारै स्थरण करनेकर सम्पूर्ण। दशत नहीं उपांध्यन हर हैं। ये साधान् पितानत ब्रह्माओं हैं और वे क्याब प्रमाधान् प्रमा है। इंश्वेस रिका न ध्याप । विश्वेतव सन्ताव और मोकपारा , भा अस्य अस्तर्वीर्यंत्रम यक्षाते हैं। राम् निद्धः माध्या, सदा पश्चिमाकृत्यार तथा और मी बहन-। स्थान्य 🛍 उसकी इन्द्रियों और सन्पर्व प्रमाण

| बरनक्षणी है। फिर फुमोंडी भी वर्ष होने समी केल्प - रक्ते मुहमे भी जब पर द छन्या सभी। दे लाआको हुनुधा जोर नारमे यज समापने महाना राज का पुत्र रोहिनाक विनामे



जींक्त है इंडा। इसका स्टीर शृक्यार और में हेबान बहाँ उपस्थित हाए हैं। काथ हो भागता की अफर तो महाराज्य हरिशादरे पपने बुवकी

कुम्त प्रातीन सभा निरमः से इसीमाहित पूर्वपद् निराय हो उसरे कन सके रूप से मैं भी पार्नुमा त अ और कर्गानको सक्त्य हो एवे । इतको दशका क्रिया हुए और राज्य सोधा पारे लगे. राज्य न्यान्य राव कुनेसमारच ही पान अहरणार्ग नियस हो महे ३३ समय इन्दर्न पृष: ३४से कहा— चहाबान' स्त्री और पुत्रसंहर पूर्व ३७४ गीर इस होती अने अपने कर्नोंक फल प्रेनियंक क्षित्रं दिश्य लोक्स्मी चलो

इतिकासने कारा--देनतन्त्रः 🤻 अपने अपनी पार्य करें हैं जा है जिस किया करें पार्थ रद्वम पर्व दिश देवलायका गर्ग गम महैगा।" **शर्व केले....** एक्न ' नक्तो इब क्रवी संकटको अभवत हैने ही सन्तर्भ अभवते स्वत्रत्नक क्रमणे इकट विश्व तथा चारहामध्यकः प्रश्नीत

इसने कहा — हरिक्षार ! पृथ्वीके अध्यक वर्ष्य जिल पामधानके दिन्ने कर्पना करते हैं केवल भूग्यनाम् कनुष्याको जन्न प्रानेवाले उस धानको सली.

किया वा

इतिहरू केले — देवराव" अध्यक्ष" नामक है। बैस वह 4-44 शुर्गला आप बुक्रफ प्रमन्त्र हैं. अलाख है जिरोनभूक्य आपके मध्यूना कृत रिवेदन के 🕾 हैं। अभीरवाके सन सनुवन 🕮 चित्र क्रोकमें स्थ 🖡 अध्य उन्हें साहका में विकालीकाची केले बाउँगा । बाधरणकी ब्राव्स नुष्यको इत्या, भीका तथा और स्थापक यथ—इन सक्के करान ही भे-भें है। त्यल करनेन भी सहार भाग अनामा राज है। यो टॉपर्संडर उस लगालेके अन्तरम् अक पुरुषको न्यान दान है। उसे इंडरनीक च पराविष करी थे मुख्यो करि पर हिन्तुको देगी ४४/निक इन्द्र आप स्वर्गको मॉन्स अक्षते । मुख्या विदे ज्ञारीकामानी पुरुष वीर

अन्यका प्रकोष काथ नाकमें भी जाना गुड़ी म्बहेकम है।



राज्ञप् । उत्त सम्बाद्यानीके पुरस्त-पुश्रक्त क्रम प्रकारके बढ़ है से पूरण और कर है किर तुम स्वर्गका सम्बद्धा भीरव बनायन वर्गी केले क्क अओरो 🤉

इरिश्लाक्ष कोले--इन्ह्र । तत्त्व अपने कृट्टी-वर्षाक ही पुरस्तको राज्य भीगात है। इ.स.च्या भी राजाकी फुटुब्सी ही है। इंडीके नहचीनमें एक वहें बह रह बरम, चेखरे **सूरकता** और नराने आहि त्मा अता है। यह चल कुछ मेर अध्ययनहीं अर्थे क प्रभावमें किया है। अब जनक लोभमें पहका है अवने इक्कमियांका न्यान (वी. का स्वयम) दर्वतः वर्षः विरेष्ट्रक्षः भी पून्य किलाही दान् बच्च अन्तरण जयका अनुद्वान सुझये हुओ हो। ६१ सक्ता पान्य इद संबद्ध अन्य ही मुद्दी निन्दी। इनाये

उनका समान अधिकार हो।\*

'ऐसा ही होगा' थीं कहकर त्रिभ्**वनप**ति इन्द्र<sub>ः</sub> धर्म और पाधिभन्दन विश्वामित्र मन सी-भन बहुतुः प्रसन्न हुए लोगांपर अनुग्रह रखभेवाले देवेन्द्रन स्वर्गलोकसं भूतलतक करोड़ी विमानांका सौता र्जोध दिया। फिर चारों बणों और आश्रमोंसे युक्त अस्यन्त दुर्लभ भवर्गलोक प्राप्त हुआ 🕏 🖰

इन्द्रकी यह बात सुनकार महाराज हरिक्षन्द्रकी। ग्राप्त हए 🗗 प्रसन्ताके लिये महातपस्यो निश्रामित्रने राजकृमार , बहाँ राज्य-सिद्धासनपर अभिभिक्त कर दिया। यहा हुआ जो मनुष्य इसका अवण करता है, वह स्वर्शकोकको चल व पर-भगपर एक विम्हानसे वह कभी नरकमें नहीं प्रदूश।

दूसरे विमानपर जा पहुँचते थे। विमानींके सहित यह अनुषम एंश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चन्द्र बहुत प्रसन्न हुए स्वर्गमें नगरके आकारकाले सुन्दर विभानोंमें, जो धरकोटीसे सुशोधित था महाराज हरिखन्द्र विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर सब शास्त्रीका तत्त्व जाननेवाले अयोध्या नगरमें प्रवंश करके राजा हरिश्चन्द्रके दैत्याचार्य महाभाग शुक्रने इस प्रकार टनका भमीप ही देखाब इन्द्रने बहा--'प्रजाजनी! तुम सब - यशोगान किया--'अहां ! क्षमाका कैसा माहात्म्य कोग श्रीप्र आओ। ध्येक प्रसादसे तुम सब लीगाँको है। दानका कितना महान् फल हैं। जिससे हरिक्षन्द्र अभरावतीपुरापे आये और इन्द्रपदको

पक्षीम**ण कहते हैं**— जैपिनिजी! एक इरिशन्द्रका रोहिताश्रको परम रचणीय अयोध्यापुरीमें ला यह सारा चरित्र मैंने आपसं वर्णन किया हु:खमें दैवताओं, भुनियों और सिद्धोंके साथ रोहिताबका | महान् सुख पाता है । इसके बनणसे पुत्रधींको राज्याभिषेक करके राजासहित सभी अन्धु पूत्र, सुखार्थीको सुख, स्त्रीकी इंब्झ रखनेवालेको बान्धव बहुत प्रसन्न हुए असके बाद भहाँके सन स्त्री और राज्यकी कामनावालेको राज्यकी प्राप्ति लाग अगने पुत्र, भूत्य और स्त्रियोंसिहित, होती है। उसको संध्रममें विजय होती है और

ر در ورده المان (۱۳۵۸ کارکور در ورد

#### <sup>य</sup> इंडिशन्द श्रमान

देकाच नगरतुभ्यं प्रारम्भं चैतांत्रेयोधः मै । प्रसारदृशुखं चत् स्वां अनेमि प्रतरपान्तितः । - कोसन्तानः रे - जनाः तिष्ठन्ति तानमांश्चादा कथं याय्याम्बद्धं दिकम् ॥ इ.ह.हाचा ग्रोघांतो भोत्रव स्त्रीषधानाथा तुल्यमीपर्यहायारं भक्तत्याः प्युदाहनम्॥ भवन्तं भक्तमस्याभगदर्वं त्यवतः सुरुम्। नेहं नामुत्रं पश्चामि सम्भक्तक दिवं विवाः महि है सहिता: स्क्री मधा वास्ति सुरेशर । तुमेऽइसी वास्त्राधि नरके वाधि है सह ॥ इस्ट नवाध

बहुनि पुण्यमध्यति तेषां भिन्नानि वै गुण्यः। अस्यं सङ्घातधीरयं स्वं भूषः, स्वरासयानस्यसः॥ চুট্টেড্ড প্ৰশ্ৰম

शक्त पुरुक्ते तृयो राज्यं प्रधानेण इन्हुं किनाम् जनारे च महायके की पीर्च करोति च ॥ तन्त हेक्षा प्रभावेण सयः सर्वमहृष्टिसम् रणकर्तृत् । सन्त्यद्रवे अपने स्वर्गीतिमसमा॥ तन्मात् वस्तम देशस विशेष्ठादान्य सुर्वेहितम् । दश्रीग्रहेमधोः ३३। सामान्यं वैश्वदस्तु चः॥

# पिता पुत्र संवादका आरम्भ, जीवको पृत्यु तथा नरक गतिका वर्णन

द्वीतर्गन पुरत है। प्रांशनी प्राणियांका दुल्यों प्राण लग्न कहाँ हान है। इस विवयमें मुझे सन्दर्ध है। येरे इसके अनुसार आपलोग इसका समझान करें जीन कैसे बन्य लग्न है। किसे बाता है। और किस बकार गर्थमें पीड़ा सहका प्राणित उदाब निवास करता है। किर लग्न बल। विकलाचा वह किए एकर बृद्धिका प्राप्त होता है। और मृत्युकालमें किस करह बैच यानक होता है। और मृत्युकालमें किस करह बैच यानक होता है। सार प्राणित प्राणी पृत्युके बहात् बुल्य और प्राण होता है। सभी प्राणी पृत्युके बहात् बुल्य और प्राण होता है। सभी प्राणी पृत्युके बहात् बुल्य और प्राण होता है। सभी प्राणी पृत्युके बहात् बुल्य और प्राण होता है। सभी प्राणी पृत्युके वहात् बुल्य और प्राण होता है। केस बक्त प्राणीत किस बक्त अपन्त फल देने हैं। वे सारी बार वृत्र वनाव विस्त प्राणी विस्तव कर प्राणीत व्यव कर्या हुए हो। जाम

पक्ष केले पहर्षे ! आपने इसलोगॉफ अहुत बड़े क्रारमका भार रख दिवा इसकी कार्तातुल्ला उड़ी है। महाभाग इस विवयम **एक प्राचीन जुलाओ सुनिने प्**रदेशालये एक बरव वृद्धिभान् भृगुवंती ब्राह्मण वे। उत्तक শুন্ধি ক্ৰমেয়ন হ⊛ খুখলা আছে আং ⊭ীকাক और बदकपन रहनवाला का अपनयन संस्कृत ही जानेक चाद बस सालकसे बसके फिलाने कहा—'भूमतं हुम सभी वंदीको क्रमत आक्षापान कही तुरूको संबाद सने नहीं और থিয়াক নদকা খাবৰ কিলাকটা বুল চলগ ब्रह्मचर्चकी अर्थाप पूरी काक न्हरणंबस्स <u>इवंडा करो और वहाँ उत्तम-उत्तम वर्सका</u> क्रतकार के के जायने व्यवके अनुकार अन्तर तत्त्वल करो। अदनन्तर बनकी शरब लो और मान्यस्थकं निवर्णकः पासनं करोके परान चरित्रकार्थन समस्याचानी भ नामी हो साओ हैसा करतन नुभा तम बद्धको ५1% हारते अस्ती कका तुम शांकतं मुळ हो जाओगं



इस प्रकार अनेका कर कहनेपर भी सुर्गात अह होनंक कारण कुछ भी नहीं बोलता वा पिका भा ६५६ वर संग्रहत जनक प्रकारण में नाजे 5सके सम्बन्ध करण प्रजानि पृत्रप्रेमक करण मोरो m नोमें भनक बार ३५ लॉथ दिखान। इस éकोर उनके बार चार कहनेपर एक दिन सुप्रतिर हैनकर क∦ -- फिरावी जेते आप लें ४ रोह दे रहे हैं। उसका मैंने बहुत बहा अभ्वास किया है। इस्ते इकार दूसर दूसर सारता और भीत भीत्रको किल्पल-नशका को संधन किया है। इस सबय मुझं अपने दक रूजारते भी अधिक बच्च समरण हो आये हैं। खंद, सन्तीय सम वृद्धि और उदयका भी येन बर्न अनुभन्न किया है। इन्हें फिल और प्रशंक संयोग विचार की मुझे नक्ष को स्थित है। अन्तर प्रकारक सन्तर विश्वक भी दशन हुए हैं मैंने इजभों बार सुख और ट्रेज़ भाग है जिनकों हो विश्वभंके विकासीर बूचन भी हुए नध्य कियास किया है। सहसी क्रमाके रोगंध्ये भवनक चेटाई महन की है। इस हो नवा? करने दुसमें सहय करों की और मार्थशस्त्रामें बैंने जो अनंबर्धे प्रकारके दुःख्य भोगं, इस समय ज्ञान कहाँसे जन रहि ? बचा यह 🗜 बकरन, समावी और पुढापेंगें जो जो इसेश नृतियों अन्यवा देवताओं के दिने हुए जानका महान किने हैं, में सथ मूत्रों कद का गाँ हैं। विकार का जिनमें करने तुम्हफा हार दिन नक क्राक्षण शक्ति, बैस्प और सुरोकी केपियोमें, वा और इस समय पुनः प्रकट हो गन्त े मैं नर किर कहु, भूग, ब्रीट और घोंधारोंको केरियोंने तथा। भाग रहस्य सुरुग खावता 🕻 । उसके लिये मेरे क्ष्मारेकको हम् बृद्धमे पद्धकम् विश्वानेकको जनाओकि असमें कहा करिनुसम्प है। बद्धाः पृष्टपर पहले औ क्टोमें की देरे को कर बना हो चुके हैं। इसी कुछ बांच जुका है, वह सब मुझे बताओं " इस्ह अकारी बार आपके वार्वे भा मेरे जन्म, - पूजने कहा--(पताजी पेस जो नह न्या क्षिक है। वें बहुत कर पनुष्टोंका पृत्व, हास. और दू सा देरेकारा एवं वृत्तक है उसे सुनिये। स्थाओं, ईश्वर आर दरिए रह चुकर हैं। दूसरोंने इस चनाके पराने पूर्वजनामें में जा कुछ या जर मुझे और मैंने धूसरोंको आनेक अन एन दिने हैं। सब बताब हूँ पूर्वजनामें में परानत्याक ध्यानपें वितः, मता, मुहर, मार्ग और स्त्री प्रस्तादिके। यन लग्नमकन्त एक अन्त्राम मा। आप्र्याक्षण कारण कई बार संतुष्ट हुन्छ हूँ और कई बार दीन । विजानमें में पराकामाओं पहुँचा हुन्छ था। वे नदा हो होकर रोते हुए युझे ऑस्ट्रॉसे मुँह बीन बढ़ा। योगराभटमें संख्या रहता वा निरन्तर अभ्यासमें है। फिराओं। वो ही इस संस्थर-चक्रमें भटकते, लग्ने, बन्युर-संन्ध सङ्ग करने, अपने स्थनायारे हुए मैंने अब का जान पात किया है। यो मोक्षको <sup>†</sup> ही जिमारपतनय होने, तन्मनीन आदि महत्वकर<sup>्</sup>क प्राप्ति कथानेत्रास्त है। एस अवको प्राप्त कर लेनेचर विकारने और सम्पदार्थके सोधन करने आदिके अब का अक्, वार् और सामानदीना समान कारक उस परवास्परत्वमें ही मेरे पान होति हो किया कलय गुराहुन्य दिखारी देश्के काम्य बुझे , गर्ये , फर मैं क्रियंकि सन्देहका विधान्य कार्यवाला अच्छा पहीं समान । अतः, जब हान प्राप्त को गया त्त्व नेहाँस मुद्रो क्या प्रमानन है। हान तो मैं गुरू-विश्वासमें चरित्र, विरोध एवं नदस्या 🐌 अवः कः इन्यास्के भवविद्याः (जन्म, सन्तः स्टि परिभाग, क्षेत्र और नक्त) द खें मुख्य इन् राग मच्च प्रस्तुन भूगोरी बॉक्न ४म गामस्टम्प **बहाओं** प्राप्त हाउँमा। भिन्दओं । का राग, हमें, भवः उद्देशः क्षेत्रयः अवर्षः और बृद्धायभ्यामे स्थलः 🗦 इच्च कुले. पुरू जादिको बोनिये बौध्येनसी वैकटी बन्वनीरे पुस्त है। उस दू शकी पाभगका | न हो। मैंने जो दूसरीको जल दिख क, उमीक परित्या करके अब मैं चल बाउँका 🖰

कुलको यह आत सुनकर यहाभग रिस्तका हो वहा है। केवल वर्गापर्य (कार्यकान्द्र) का इएवं इसल्लाक्षे भर सवाः उन्होंने हुई और अलगा लंगकलं क्यून्सेको हुसकी प्राप्ति नहीं किम्बदमें भद्रदशकोर्थे अपने बुदमें कहा— होती अर वै १४ प्रथम आस्पमे ही संन्यथन बैटा पुम यह बया कहते हो ? तृब्धें कर्णीय शंल वर्षक आवन से एक लयेबी हो आर्थ के

अन्तार्थ क्य नया। किए बहुत सनवके पद्मश् में एकप्तासेची हो गया किन्तु देवाद अजनवे सञ्चलका नाम हो जानेके करून प्रभावने पहणा थेरी मृत्यु हो गयी। समापि मृत्युकालके लेकर अब्दर्भ मेरी स्वरवशिक्तका लोग नहीं हुआ। मेरे अन्योक जितने वर्ष चीन तथे हैं, उर सकती व्युवि हो जानो है। जिसमी । इस पूर्वजनके अध्यक्तने ही जिलेन्द्रिय होकर अब फिर में बैचा हो का करूना जिसमें स्थिताओं फिर नेरा जन्म

यह कल है कि यूझे पुरंजन्मको बलॉका स्लब्ध

उद्धारके लियं यह कर्केन्द्र जरू महाभाग आपके इत्यमें जो संशय है उसे कहिये में उसका समाधान करूँगा इतनो सो सेवामे भी आपको प्रसन्तनाका सम्यादन करके मैं फिलाके ऋषसे मुक्त हो सक्ष्रैण।

चली कहते हैं—तब पुत्रकी बातपर बद्धा करते हुए पिलाने उपसं वहां बात पूछी, जो आपने अभी सस्र स्में जन्म ग्रहण करनके सम्बन्धर्म हस्स्नागाँसे पृछी है

चुन्ननं कहा - पिताजां जिस प्रमान मैंने तन्तको चारंदार अनुभव किया है उसे बतलाता हैं। स्तियं। वह स्रमानद्भार संस्थ चंक्र प्रवाहरूपसे अजर है निरन्तर कलतं रहदवाला है कथी स्विर नहीं रहता जुन अगरकी आज्ञास में मृत्युकालमं लेकर अवतकको सब मार्गी+ वर्णन करत्य हुँ। क़रोरमें जो सभी या पिन है वह तोच वापुसे प्रेरित होकर जब अन्यन्त कृषित हो जाता है। उस समय विना इंभनक हो उदीस हुई अस्निकी भौति क्दकः समस्थानांको विदार्ण कर देना है। तत्पश्चात् उद्धान नामक जाम् कथरको आर उतना है और खाये परियं हुए अल कलको नोचनहीं और ब्यानेसे रोक टेन्ह है। उस आपत्तिकी अवस्थामें भी उसीको प्रस्काना रहता है। जिसने पहाने जना। उन्हा एवं रसका दान किया है। जिस पुरुषने ब्रद्धासे पवित्र किये हुए आस करणके द्वारा पहले अनदान किया है। वह उस सन्वागस्थामें अञ्चल बिना भा हर्ति ल'भ करता है। जियने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया हो प्रेशियोंक पारस्परिक प्रेममें बाधा नहीं द्यालां तबा जो आांस्तक और बद्धालु है। वह सखपुर्वक मृत्युको प्राप्त होता है। जो देवता और क्राह्ममाँकी पूजामें मलक्ष रहां किसांकी निदा नहीं करने तथा सालिक ४५४ और सम्बद्धाल हात है ऐसे पर्पयोंको कृत्युक समय कह की होता. जो कामनामें क्रांधर्म जधना 🖨 ५५ कारण भर्मका स्थाप नहीं करता शास्त्राक्त आहाका पालन करनेवासा नदा सीच्य होता है उसको मृन्यू भी ज्ञासे होती है। जिन्हाँन कभी जलका दान नहीं किया है, उन धनुष्योंको मृत्युकाल उपस्थित इनिया अधिक बला होती है तथा अनदान न कानेबामॉको उस समय भूतक भारी कह भोगन पहला है जो लोग बाइंके दिनींथ लक्ष्मी दान कात हैं है जातके अध्या बात लेग हैं। जो जन्दन दान करते हैं, वे तत्पपर विजय पाते हैं नवा जो किसी भी जीवका उद्देग नहीं पहुँचातं, वे मृत्युकालयं प्रायश्चानिती बंदराका अनुभव नहीं करने. मोह और अञ्चान के नानेवाल लाग महान् भेषकी प्राप्त होते हैं तांच मार्च्य तीज चंदनाआंसे पीडिंग होते रहते हैं। हो झुटी गणाही देने ज्ञुत बालते जुरी बार्ताका उपदेश देते और वेदांको निन्दा करते हैं वे सब लोग मृन्धीयस्त होकर मृत्युको प्राप्त होते हैं

ऐसे लोगोंको मृत्युकं सभव यसगळके दृह द्ह हाथों में हशौड़ी एवं मुद्रग लिये अभे हैं ये बई भयङ्कर हाते हैं और उनकी देशर दुगन्ध भिकलनी रहती है। तन वसद्तींधर दृष्टि पड़ते हो मनुष्य काँथ उठता है और भ्रामा भाता तथा पुत्रोंका नाम लंकर अस्त्रार चिकाने लगता 🎚 उस समय उसकी बाचा स्पष्ट समक्रमें नहाँ आरती। एक ही शब्द, एक हो आवल्ज-सी जान पहनी है। भवके पार रोगीकी आँखें झूमने लगती हैं और उसका मुख्य सूच्य जलाहै तसकी सौस कपरको उउने नगती है। दृष्टिकी शक्ति भी नह हो जाती है फिर वह अत्यान बंदनासे पीड़ित होकर इस करिको छोड देन हैं और वादक सद्गारं चलता हुआ वैसे ही दूसरं शरीरकी भागा का लेता है। बो रूप रंग और अवस्थामं पहल करोरक समान ही हाता है। वह करार मान प्यताके गर्भसं **कर्मात्र नहीं कर्मजनित** होना है नौर बाहना भोगनके लिखे ही मिल्का 🕏 नदनन्तर नमराजके दूत जीव्र ही उसे दास्य <u> ADBY FRANCES FRANCES PROCESSORS PROCESSORS PROCESSORS POR EXPLOSION AND ANGLES AND ANGLES FRANCES FRANCES FRA</u> पाश्रॉस बाँध लहे हैं और डंडांकी मारमं व्याकृत करते हुए दक्षिण दिशाको और खींच लं जाते हैं। वस भागंपर कहीं तो कुश अभे क्षेते हैं। कहीं कॉॅंटे फैले होते हैं। कहां बॉबॉका मिट्टियाँ जमी होती हैं, कहाँ लोहकी कोलें गड़ो होता है और कहाँ पथरीली भूमि हानेके कारण वह पण अत्यान कठोर जान पड़ता है। कहीं जलती हुई आगकी लपरें मिलनी हैं तो कहीं मैंकडरें गड़ाके कारण वह मार्ग अत्यन्त दुर्गम प्रतात होत। है। कहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस शहरों जानवाला ज़ीन उसकी कित्रकॉम जलारे लगना है। ऐसे पथरी पमराजके तुल उसे घमाटका लं अति हैं। दे दुत भोर शब्द करनेक कारण अत्यन्त भयकूर जान पहल हैं। जिस समय वे जीवको बसॉटकर लं जात हैं। मैकड़ों गीदिंडयाँ ज्यका उसके शरीरको रांच राचकर खान लगता है। पापी जीव ऐस ही भयंका मागंस यमलांकको यात्रा करते हैं

ओ मनुष्य छाता. जुता, वस्त्र और अन्न दान करतंत्राल होने हैं, व उस मणंपर सुखसे यात्रा करतं हैं। इस प्रकार आकि प्रकारका कष्ट भोगता हुआ प्रापपोर्षित जीव विवश होकर बारह दिनोंसे धर्मराजके नगरतक पहुँचाया जाटा है। उसक यालगामय क्राराके जलाये जानेपर जीव स्वयं भां अन्यन्त दाहका अनुभव करता है। उसी प्रकार मार और कार जारेपर भी उसे अन्यन्त भयङ्कर वदना होती है। अधिक देखक जलमें भिगोपे जानेक कारण भां जीवका भारी द्वा उठान पडल है 🧀 प्रकार दूसरे शरीरको प्राप्त होनेपर भूते उसे अपने कपाँके अल्लम्बरूप कष्ट भागन

पदलं हैं। उसके भाई बन्धु जो तिल और जलकी उरक्रालि देते तथा पिण्डदान करते हैं, बही उस मरगंपर जाते समय उसं खानंका भिलता है। भाई-बन्ध् यदि अशौचके भारत तेल लगार्व और उवतर मलवावं तो उसोसे जोवकः पोषण किया जाना है अधात वह मैल हो उन्हें खानी पड़नों हैं [अतः यं वस्तूएँ चिजितः हैं] . इसी प्रश्वार बान्धवगण जो कुछ खातं पीतं हैं, वह मृतक जीवको मिलता है। अतः उन्हें भोजनकी शुद्धिपर भी श्याल रखना चाहिये। यदि भाई। बन्ध् भूमियर शयन करें तां उससं जीवको कह नहीं होता और यदि वे उसके निमंत्र दान कर तो उससे मृत जीवको बड़ी तुसि होती है। यमदूत जब उसे साथ लेकर जात हैं ता वह बारह दिनोंतक अपने घरको आर देखता रहता है। उस समय पृथ्वीपर उसके निमित्त औ जल और पिण्ड दिये जाते हैं। उन्होंका वह उपभाग करता है \*

मृत्युयं बारह दिन बीतनेके पश्चात् यमपूरीकी आर ख़ाँचकर ले जाया जन्नेवाला जीव अपने सामनं वमराजके नगरको देखन हैं जो बड़ा हां भयानक है। उस नगरमं पहुँच उपर उसे मृत्यु, काल और अलक आदिके बीचमें बैठे हुए यमराजका दशन होता है, जो कजलग्रशिकं समान काल हैं और अत्यन्त क्रोधसे साल लाल आँखें किये रहते हैं। दाहाँके कारण उनका मुख बहा विकासन दिखनायाँ पड़ना है। देखां भौहाँसे युक्त उनको आकृति बड़ो भयुद्धर है। वे कुरूप. भीषण और टेब्रे मेढ्रे सैकड़ों संगांस बिरे रहते हैं उनकी भूजाएँ शिशाल हैं उनके एक हाथमें यमटण्ड और दूसरेमें पाल है। देखनेमें वे बड़े

वन्त्र पिण्डं प्रयच्छानि नोबमानस्तदस्तृतः॥ ेनच बद्धान्धवास्तोष प्रत्यकान्ति क्रिके सह नर बाज्यायको अनुबंच्यास्मित सबान्ध**ना** ॥ रिलाध्यको जानगतानामहसंबद्धर चायन दानं दर्दाद्धक्ष तथा जन्तुराष्ट्राध्यते पृते । भूमी स्वराद्धिनांत्वार क्लश्न-प्रति वान्यतैः मंच्यमान २,५% मेहं द्वादशाहं स पश्यति उपभुक्त तथा दन क्षायपिंग्डादिकं भूनि⊪

PROLEMAN PONT PROLETON OF THE PROSESS OF THE PROPERTY OF THE P बतायां हुई शुभानुभ गाँतको प्राप्त स्रोतः है। पूर्वी मनाही देने और झुद्र बोलनेवाला मनुष्य गैरव नग्कमं नात् है। अन मैं हैर्नका स्टब्स् बतनात् 🖁 आप भगत देकर दसे सुनें रोहत नरककी मधाई-चौदाई हो हजार बाजनकी है। यह एक गर्देक कण्यें है, जिलको गराई घटनोत्कको है। ब्ब्र नश्क प्रत्यन्त तुस्तर है। इसमें भूमिके बामायक अञ्चलक्षा विस्त्री (हती है। बलके भीतरकी भूमि इहकते हुए अकुपाँसे बहुत तयो होती है। सारा नरक तीव्रवगमे प्रकालिक होता रक्षेत्र है, उसाके भीतर यमराजके इत पापी मनुष्यको हाल देते हैं। यह अभकती हुई आगमें **म**ण नः<sup>त</sup>े सगता है तो उपर-उपर दौडता है. होता रहता है। यह दिन-रातमें काओ एक अर पैर (



इतान और रखनमें समर्थ होता है। इस प्रकार महस्रों मोजन धार करनेपर वह उससे छुटकारा

भयानक प्रतित होत हैं। चापी जॉय उन्होंकी | घाता है। फिर दूसरे वाचेंकी हुद्धिके लिये तस बैसे ही अन्य सकीमें जाना पहता है। इस प्रकार सब नरकों में सरका योगक। निकलनेके बाद पायी बीन तियंग्पोर्निमें जन्म लंक है। ऋमाः की हे भक्ते हैं. पत्र हिंसक जीव, मच्छर, हायी, दुध आदि, गी. अध तक अध्यान्य द:श्वद्यविनो पपयोनियोंमें अन्य भाग्य करनेके पश्चात् वह यनुष्यधीतिमें आता है। उसमें भी का फुरूप कुबड़ा, बाटा और सम्बद्धस अग्रदि होता है। फिर अन्तरिष्ट क्रय और पृण्यक्षे वृक्त हो यह क्रमक कैंचे चढ़नेकाली योनियोंने अन्य लेता-- रहा, बैरम, शक्तिय, ब्राह्मण, देवता तवा इन्द्र आदिक क्रांपमें उत्पन्न होता है

इन प्रकार पाप कशनेकाले औव नरकाने नीचे भिरते है। अब पुष्पात्मा जीव जिस बकार यात्रा किन्तु मग-पगमर उसका पैर जल-भूगकर गरा किरहे हैं उसका सुनिये; में पुण्यान्त प्रमुख धर्मराजको बतायी हुई मुण्यभयी गसिको प्राप्त होते हैं उनके माथ गन्भवें चीत गले चापते हैं. जप्मराएँ नृत्य करती रहती हैं तक वे भौति भौतिके दिव्य आभूषणांचे सुरोधित हो मृन्दर विभागीयर बैठकर पात्रा करते हैं। बहाँसे पृष्टीपर अल्प वे राजाओं तथा जन्म महात्माओंके क्लमें जन्म लेटे और महाभारका पालन करते हैं। बहुँ उन्हें ब्रेष्ट भी। प्राप्त होते हैं। तदननार हरी। स्वापनिके भाद ने पुनः स्वागं आदि उपाके लांकोमिं जाने हैं 'अपरके लीकोमें होनेवाली गतिको 'अग्रेहणी' बहते हैं। फिर क्होंसे पुन्यभोगके पक्षात् जा मृत्युनीकमें उतरना होल है जह ' अवगेदणी' गति है। इस अवरोहणी गतिका क्रम होनेपर धनुष्य फिर पहलेको ही भाँति आरोहणी गाँतको प्राप्त हाले हैं बहुएवं जोवको जिस प्रकार मृत्यु होतां है। यह सब प्रसङ्घ मैंने आपसे कड़ भुनावा। अब जिस तरह जीव गर्भमें आता है उस कियमका वर्णन सनिये।

# -Annual Complements of proper production of the officers of the substance of the officers of जीवके जन्मका वृत्तान्त तथा यहारीरक्ष आदि नरकोंका वर्णन

मीन , स्त्री और पुरुष दोर्शक रज वोर्य) स्थिर जारों क्रमेगर, प्रस्कि इस बातके लिये नेहा कर्कता मन्त्रविष्टाक रूपमें परिणंत इ.स. है। देश बीक्ये <sub>।</sub> अस्पान्त हु खोंका स<del>म्पन्न करके वह इ.स.</del> इकस जोकुर जन्मन होत्य है। क्यों प्रकार उस योसीयगढ़ से किन्छ काला है। देवकी प्रेरण्यसे यूर्व सन्योमें उसने भिभागपूर्वक भीव अक्ष प्रकट होते हैं। फिर कर<sup>1</sup> जो जो क्लंश भोग होते हैं, ये सम क्रम कर जा इक्ट होते हैं। इसी प्रकार अँपूर्ण आदिश नक्ष्यों क्या नर्व का दसमें पहीनेका होता है। तब बसकर आदिको उत्पर्वेट होती है। फिर साबानें रोग और 'जन्म हो न्यत्म है। गर्भरे निकल्से समान वह मस्तन्त पर भारत अग अन्ते हैं। योजना शर्मारको आभारत कार्य गाहित हाला है और मन हो। पिनं गरिनलका कल अवने आकारकारको आता है। उदारने विकलनेका जनका पोक्रक भाध ही बद्दा है क्यों प्रकार रार्थन्य कार्यु भी अन्तरम उसे शृष्टमां अब जातो है। फिर मानुक नर्पको पक्ष रूप ही पृद्धिको प्रभा होता है। ३५१का , स्वरांभे वह संघत होता है। १८५१कर भगवान मुख्य बीचेकी और होता है। दोनां हावांको ब्टनों विध्युकी वाहिनी बावा इसकी जपने बहामें कर और पेन रायोंक राचे श्वाकर पत नदल है। लड़ी है उससे मोहित हो जरोके कारण दशका ष्टाध्या दाले अंगुत क्षानों भूटनोंके कपर होते हैं। पर्यक्षण नक्ष हो अवस है। इस इकार झनध्य हो और औगुनियों तनके अध्भागमें इहती हैं। इस जिल्ला बढ़ जीक पहले तो कलका बस्काको प्रस पुरनोंके पृष्ठभावनें दोनां जोखें रहता हैं और देशत है किन क्रांत्रस कीमसकत्वा, बीवनायम्बर नासक्य उनक मध्यमणमें इत्ती है। दोनी फून्छ<sub>।</sub> और **मृद्धानस्थानें प्रवेश करता है। इसके बाद** प्रदियोगर एनेक होते हैं। बाबी बीटी और पिटलियों पुल्युको प्राप्त हाल और भुल्युके कद फिर बान्य भारते किन्स्पत रहती हैं। इसी स्थितपूर्वे स्थापको सेता है। इस प्रकार हम अंसार आहर्ने वह पटी-स्थ गभन रहनेवाला नात्र क्रथमा वृद्धको प्राप्त काला । रहट) की भौति भूनता रहता है। कभी स्वरामें है। गंधम्य जिलुन्दी अगिने एक फल बंधी होती है। जिसे स मायना नातुः कड़ने हैं। इसी प्रकार बह राष्ट्र आकि। अतिके हिस्से भी जुडी होती हैं। रही जो कुड़ माध्ये-प्रता है कड़ इस नवांक ही मा से "पंत्रत कि शुक्ति भी बदल्ते पहुँनला 🐌 इपोन गरम्बा ५७६ ६ रे स्टनग पीन क्रम्म

मुख्य मध्यम है---रिवाली मनुष्य स्थे-सङ्ख्याके । बुद्धिन्त्रः प्राप्त होता है । उस मध्ये उसे आवक स्कार्य मध्यमें को बाँध क्यापित करता है। यह स्कार्यक्री कार्ते याद अहरी 🖁 विवस्ते व्यक्ति म्बाका रजर्पे निर्मा जाता है। नरका जन्मका स्वरंपा। होकर कह इक्त अध्य फिरहा और किर्मंद (सेंद)-निकालकर आगा हुआ जीव उसरे रज वीतंकर को प्राप्त भूशता है। अपने सम्बर्ध साम्बर्ध है, 'अब अध्यय सेज है। क्लेबने काव होनका ने दोनों इस उदरके पुरूकाम क्रमेश में किए ऐसा कार्य हो जाते हैं किन में ∉मरा कलात मृद्युद एख कि मुझे फिर प्रश्के भीतर न अवना पड़े 'सैकर्तों भद्रांचे और्नुन्ते नेद्र, नाभका, भूख, कान आदि । बार्त हैं। तत्पतात् कालकमने वह अधीमुख योज र्रोक्कि मार्च ही स्थीका मधकोष को बहुता है। सम दुलको कर्णवत हो गंत हुए गर्धने बाहर जरूर है, कभी तम्बर्धे। राजी इस संसारमें पुर-नन लेकर अपने कर्मीको बोएस है क्यो करहीका भीर रामान ड्रांनेचर बोड्रे डी अक्यमें याक्त पालंकमें बला जाता है। कभी सार्व और नरक्षको 🛪 वः भाग चूकलेके बाट बाईसे तुथाशुप क्रम त्रीय क्रिकेश इस बसायों जाक मेरा है।

कार्य करना करें है। अनुभी पहुँचनक सामने हैं। इसमें कारण करना करना है जिस्से देने क्रिके मुक्ता-क्षत्र हेर्नियम क्षत्र व्यक्ति क्षत्री नेप व पहला । बारों ही करूरी को इस नीवीको बेक्सा करता देश राज है कि कचा गर्न ने हेरी से हुन्त बोक्सी १रेडील इस कालो जिल्लाक क्रीडिंग करें। सर्वा है। अने स्वाहत की अपने द्वा होता हो है। <del>च"रत्र क∞ लेते समय भी बीख भनन नहीं</del> होता करा भारते जाना बान्यकारा और बहुन्तानम् च एक ही हुन्त होना पहल है। अक्रमेर के कार कार और इसके केंद्र मानके कारण अन्यत दुष्या कर राजन परंज है। इसकी के अभिन्याम एक ही होना है। where of most team & it is an English पर्याच्या में अर्थ का और कार्य निवर्त कृतिक में अन्य करने होता है। असे पन्ने हो mal 2 male wirten fet meinen mit मृत्य के संस्था हर कर्नु है जा है। हर्नु are the tape are it from whereit भी । इस सम्बद्ध रहा व कुम्पे रहते हैं

पुरुष्यो है अस्ति देख पर्यक्ष प्रमान words date face \$1 are no fiction and of the party from the street with the क्षा के के अपने की क्षेत्र के किया है जिल्ला के प ता कार्य नक्तानक पूर्व कार्यान पूर्व किन्यांक कार कार्यकार दिल्ला है है उसके और रेपुण और कार्य और कार्य अन्यन्त प्रमू मान्द्रे हैं। असर्थे जलतं प्रत्ये का नक्ष्या है। सनका है नेन्द्र एक ग्रह करते हैं इस प्रयूप

कारणे और का दू करणे उर्द्राप निर्मा । अंधर क्षण्यात है और कारण 'ओ करे। औ कार है। कारोप को प्रेस एक पोप है। विकास किया हुन विकास का साव अवस्था के साव कर्मी हुन करने देशक करे रहते हैं देश के लेक को देशक है। इस इन्द्रा इसमें की हुए

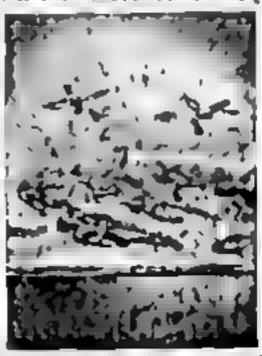

अब किरोपे होना इंडिंड करने का फेर्ड है त्य कराह को बेन्द्राच्या उपने कृतकार को है। (कर्ष तिक कर प्रकट कर एक्ट लग है कर्त मानवर्ष हो यह वेदने मही पहले हैं। वेदन There is because it were to the क्ष पीर क्षणकारण प्राथमिक पाण है। पार्ट करे प्रमुख करेंचे का बका प्रकार अधिकारी बान बारकारी काल है। एक्सी करिया कारण हिंदी है और एक दुर्शनों विद्यार निर्मा करें हैं। अपने करने कॉन्स करवाओं हुए उन्हें क्षेत्र हर कर्ज हैं पूछा अन्य भी वहीं करे क्षांको असमें है | १४वे क्षांत्र अध्याप १५६५ के है। इस्तरान्ति हुए प्राप्त और पेर प्रिन्ता कार्य होते रहते हैं। अंतराय अन्य स्वर्तनार्थी नगावूर अन्तरी प्रताप क्षेत्रर अन्त हरू है। और अन्न अनु सर्वरण नन्त्या प्रश्नु के वर्ष कर्ण है म्हारत हुआ। ताल करणाती अन्यद्र वर्षण अनुस्त । तीन हुआ। यो प्रश्न सम्बद्ध एक एक है। प्रयोगने निवारी करून और निर्देश कर राज्यात कर है। विकास करिया करिया

भोगमा घटना है

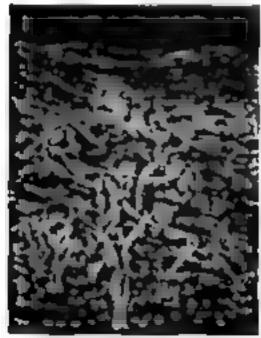

हमार्थ विकास प्रकारिक व्यापन असन्त अस्त में देशपर है। इसमें मुख्याल

क्रमान कार में कहा निरम्प मुख्य (बार्व हैं। क्या नहीं के प्राप्तकेको अध्यक्षणर्थं यह - इत्र । सम्बन्धक (स क्याँ जीवांको ३५ वर्षांका प्रदा रंगे और अपनी श्रीनरिकान सम्बद्ध सन्दर क्ष्मीके हात करने। नेत्रम संस्था सक्तकारक सन्तक क्षा करण करने हैं। देश को उन कोशबंध करन यहाँ विकासने अस्ति वार्यन्ते केंद्र हो हुन है हो करते हैं. फिल्म निवास न जुदका राज्य हो जाते हैं। इस इन्स्य भागों जीन हरूरी सर्वेतन ५६० हरूरे मार्थ है। यह स्थाप उन्हें करता है अपने है अवस्थित कि बच्चे उद्धा क्लोका उस्त पर्ने हो कार अब अवस्थि काल कारण करने वर्षने मिन्द्रमें पहें हुए संपाध्य संस्कृत है जन्म अनुसर करण प्राप्त है। कार्र भी या हो के सम्बद्ध राहे हैं जान ही हमारे आर प्रशेषम्य ना नते होते हैं। को कर्पा अनुव्यक्ति हु का पहुँकारफ रिन्ने करान है। वहीं कृति जाएक ४४ व्यक्तिक स्थानक क्षा के कि एक विकास का का का किया है है जो जो विकास को विकास हुआ प्रकार हुए। कर्न



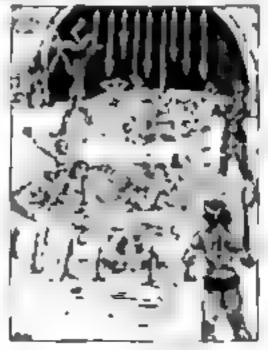

बैन इस सरका इस कराक प्राचन करा कर करन समाने हैं तो कार्रकार रक्त बादन कराते हैं उनके बाधार कर किल्मी है और शहर अब इस हरत हैं उस समान कर्ने इसका दुःखा होता है को मीनमानके रिंग्ने असाह है

अब अस्तिवज्ञन तामक अन्य नरकार वर्णन सुनिये— वहाँ एक हजार केजनतासकी मृति प्रमाणित अस्ति अस्तिन स्टली है सका रूनासे सूर्यको अस्तिन स्टली है सका रूनासे सूर्यको अस्तिन स्टल्ड एवं प्रचण्ड विकास साथ देती हैं जिससे उस नरकार्म निवास अस्तिने प्रकारता सनसा हाते रहते हैं उसके बीकार्ने एक बहुत ही सुन्दर बन है जिसके पर्र विकास जान पडते हैं किन्तु से सभी पसे सर्वाकारको तीस्त्री कारके सकान हैं उस बनमें कड़े बालाकारको तीस्त्री कारके सकान हैं उस बनमें कड़े बालाकारको तीस्त्री कारके सकान हैं उस बनमें कड़े बालाकारको हीस्त्री कारके सकान हैं उस बनमें कड़े बालाकारको होसी कारके सकान हैं उस बनमें सड़े बालाकारको होसी हैं से स्वाकारके समान क्षणानक क्षणा हम्म है कारकी प्रणाण के सका विकास हमान हम्म है उससे जब दोनों के जलाने स्टलते हैं स्व

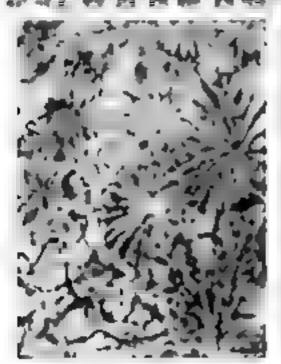

सर्गर करत हुए अन्यत्न द्राप्ता होता करणा कर्त 🖟 🚁 स्वयं स्वयं चेत्रकाचे क्रान्त 🖬 इन्हें पीत होने हैं किर प्रकासको प्रकार क्रमान पुन्न जीवाक्सनको देखका है प्राप्त दिक्तावी (च्छाने क्याँ वर्ग 🖡 🕬 👫 न्हें हरेका बाद अंग्रिको हाथा स्व्याची है विकास रतक हरा करणान्ध प्रथम 🙌 पर्व निवर क्या है। इस्त अक्षाप श्रीवर है प्रभीपा जन्मी हुए जीतारीक हेरचे रिम पहले हैं। बार परन क्षान्त्र कारण्य क्षत्र क्षत्र है क्षार्ण क्षत्रका काटली हुई सी जान भद्रती है। इसी समय क्षान प्रकारक हुए बर्ज सार ही रीक्ष्रे हु। क्षेत्र हैं और तेने हुए करिनांक क्षेत्र सहीका प्रात्त हुन है। इस है किलाई है। प्रताह है। अन्यक्ष एक अधिकात्त्रकात्त्वा कार्यन किया है अन्य इंसम्बे भी अत्यन्त भगकुर अस्कृत्य काक जी रहत है रजना हरू ब्रॉटन चर्च कार्य और अस्तावर्ष नामान्य कि हुए बहुत में लानक ५६ और हर है। जो सूच्य तथ तथन है

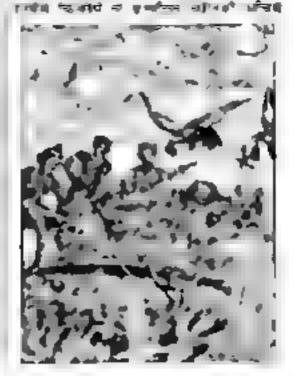

क्कीलत्य हुआ हैल भए रहता है और किन्हामें और फिर इन दुकड़ीको उन्हीं बड़ोमें डाल देते सन्त्रे हुए सांहेका चूर्ण होता है। क्लाउन्हें इस हैं। वहाँ ने सभी टुकड़े बीसकर रेलमें मिल जाते भाषी प्रमुखांको उत्तक। मुँह तीने करके उन्हों , 🖁 । मन्तक, सरोर, स्ताबु, मांस, स्वच्या और महार्थे बल्त देते हैं. महा पक्षते हो उनके सरीर हर्दियों —सभी गल जाती हैं. तदननार नमराजके हुट कुट करों हैं। शरीरको भन्नाका भाग गणकर दूब काशुलये उसट गुणटकर खीलत हुए बेलमें भागों हो आता है। कपान और नेप्रोकों इन्हिनी उन परिपर्वोच्यों अच्छी तरह मण्डी है। पिताऔं। बटककर कुटी भागों हैं। ध्यानक गुंध उनके इस प्रकार यह ततकुरम जनक नाकको बात मैंने अञ्चाको क्षेत्र संगक्त टुकड़े जुकड़े कर देते हैं। आवको निस्तारपूर्वक बनलावों है।

# जनक-यमदूर संवाद, भित्र-भिन्न पापोंसे विभिन्न नरकोंकी प्राप्तिका वर्णन

सी कों जनात पक्ष पर पढ़े थे। वहीं परियोंके



चूच ( सुचति ) कहता है—पिताबो ' इससं | बडवी वी, उससे को नड़ बन गर्दी वी और कारे यहाने साराबें अन्तरों में एक बेशनके कुलमें उत्पन्न कानेवाले चुकार्ममाँके नरकमें पढ़नेके कम ओर हुआ था। उस रुपय परिशतपर कभी पीतको बोर इन्हाकार मना रहता **या** उस नरकमें पडे बार्क हुई कैंब्रोको मैंने वहाँ जानेके रोक दिए। भूके भी वर्षमें कुछ अधिक समय बीस गया। वै क्ष । ४स पाककारके फरनसे पुरो अत्कल भवडूर महान् ताप और पीड़ाने बन्तव रहता का। प्यास मरकर्मे जाना घड जो आ की सप्तर्शके ध्याप और चान बताबर बनी रहती की। तदनकर एक भीर दू.स्वदानी प्रतित होता ना। उसमें लाइकी- दिन सकता सुख देनेनाकी ठंडी इन्त भराने सभी। उस मध्य में ततकात्या और ततकुरू नामक शरीरको भोएतुमें पेरनेके कारण जो रक्षको थारा नरकोंके बांच वार वस शीतल वायुके सन्यकेसे वन नरकोमें पढ़े हुए सभी सीवॉकी पक्तच दूर हो गरी। युत्रे भी उतना ही आयन्द हुआ, निवन स्वर्गनें रहरेवालीको वहाँ प्राप्त होता है। वह क्या बात हो पत्नी? में साचते हुए इस सभी बीबॉने आरन्दको अधिकताके कारण एकटक नेपॉमे वन चारों ओर देखा, उस इसे बढ़े ही उत्तम एक नररत्य दिखायो दिये। उनके साम विश्वासीक सन्ति कर्रा-अस्ति एक भगकूर यमदृत था, के अले होकर सन्ता दिखा रहा था और कहता का प्रदूष्णव । इधार्त्ते अवद्ये ' सकडी बालकाओं से काल नरकको देखकर इन पुरुवरत्नको बड़ी रया आयो उन्होंने बमदुतको कहा।

ज्ञाननुष्क पुरुष बोले—नमद्दर। बलओ ले मही, मैंने क्रीन-१४ ऐसा चाप किया है जिसके भारत अनेक प्रकारको जातवासांसे पूर्व इस

अनकवरूमें हुआ था। मैं विदेह देशमें विपक्षित नामसे विख्यात गुजा था और प्रजाजनाँका भलीभाँति पालक करता था। मैंने सहक से पश्च किये ! धमके अनुसार पृथ्वोका मालन किया। कभी युद्धमे पोठ नहाँ दिखाया तथा आंतिथको कथा निराम नही लौटनं दिया, पितरीं देवताओं ऋषियां और भृत्योंको उनका भाग दियं बिना कभी सैंन अञ ग्रहण नहीं किया। परादी स्त्री और परायं धन आदिकी अभिलाया भेरे मनमें कंभी नहीं हुई। जैसं गौएँ पानी पीनेका इच्छास स्तवं हो पौसलेपर चली जाती हैं इसी प्रकार पर्वक समय पितर और पुण्यतिथि आनंबर देवता स्वयं ही अपना भाग लेनेको मन्द्यकं पहम आते हैं जिस गृहभ्यके घरमे वे लंबी साँस लेकर रिराश लौट जातं हैं। उसके इष्ट और पूनः। दोनों प्रकारके धर्म मष्ट हो जाले हैं पितर्रों के द्खापूर्ण उच्छाव।⊬से भात जन्मीका पुष्प तह होता है और देवताओंका निश्वास तीन जन्मांका पुण्य क्षीण कर देगा है। इसमें तिक भां सन्दंह, हीं है। इसलियं में



भयक्कर नरकमें मुझे आना पड़ा है? मेरा जन्म टेवकमें और पितृकमेंके लिये सदा ही सावधान जनकवरुमें हुआ था। मैं विदेश देशमें विपक्षित पहला था। ऐसी दशामें मुझे इस अत्यान दारूए नामसे विख्यात ग्रजा था और प्रजाजनोंका भलोभोंति - स्कर्म कैसे आना पढ़ा

> न महात्माक इस प्रकार पृछनंपर यमराखका दूत देखनमें भयङ्कार होनंपर भी हमलागिके सुनने सुनत विनवयुक्त थाणीमें बोला

**चमद्तने कहा।** पहाराज आप जैसा कहने हैं यह सब ठीक है। उसमें तिनक भी सन्देहके लिये स्थान नहीं है। किन्तु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है मैं उसे थाद दिलात हैं। विदर्भराजकृषारी पीवरी जो आपकी पत्नी की एक समय ऋत्मती हुई भी किन्तु उस अवसरपर केकयराजवृषारी सृशोधनामें आसक होनेके कारण आपने उसके ऋतुकालका सफल ाहीं बनाया। यह आपके समागमसुखस विज्ञित रह गयी ब्रह्मकालका उक्कङ्कन क नैके कारण ही आपको ऐसे भयङ्कर सकतक आन पहा है। जे धमानमा पुरुष काममें आसक होकर स्वीके व्हतुकालका उद्घङ्कन करता है। सह धितराँका ऋणी होनेसे पापको प्राप्त हो सरकर्मे पड्ना है। राजपु इतला ही आपका पाप है। इसके अतिरिक्त और कांड्रे पाप नहां है। इसल्दिये आहमे अब पुण्यलोकींका उपभाग करनेकं लिये चालचे

राजा बोले—दंधदून तुम बहाँ मुझे लं बलोगं वहाँ चलुँगा किन्तु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, असका तुम्हें टीक ठाँक उत्तर दंगा चाहिये। ये वज्रक समान गैंबधाले करेंग्, जो इन पुरुषांकी आँखें निकाल लते हैं और किर उन्हें गयं गंजा प्राग हो जाते हैं इन लांगोंने कौन सा निन्ति कमें किया है 2 इस बातको बताओं मैं दखान हूँ कीए इनकों जीभ उखाद लेने हैं किन्तु फिर ग्यों तीथ उत्पन्न हो दाली है इनके मिला ये दुसे लाग क्याँ आरसे चीर जाते हैं और अन्यन्त दुख भी ने हैं कुछ लोग न्यायों हुइ बालुकामें भूने जाते हैं और कुछ लोग न्यायों हुइ इन्ह करमें प्रश्नकर एक रहे हैं। लोहेके संस्तृत भोगमा हुआ इस ओजमें स्थित ग्रहण है प्राचलने पक्ष किन्दै लेख-चेनकर स्टॉन रहे हैं। में फैस और हैं। में में मेंपले करोड़की नर की सहस्यक्का कल भी ने हैं। इसी प्रकार के माहियाक करनेस परिद्रत हा करे और जातने स्वर्गालोकमें नेवन श्रीक राज्य रहकर गामवे निर्द चीलुके और चिल्लने हैं। लोकेको बॉच्चको अञ्चलने <sup>।</sup> और जन्मताओंच मर्गान लाहिका मुख ४८मी दृष् इनके यहे अबूरिय क्या हो सक है, किसने इनी बड़ा कह होता है। इन्होंने देशा कीए-मा अनिष्ट किया है, जिसके महात्व में छन दिन मनाने ज म्ह 🗗 में नवा और मी को पालिमॉक्टे मा<del>ननाई</del> हेल्री असे हैं में किन कराकि परिजाय हैं? में क्रम कर्ने मुझे प्रश्निष्के कालाओं।

And in case of the contract of

चवरूतमे कहा। तजन्। नाभको पुरुष और याच बागी-बार्गको ध्वाले पहले हैं। भौगावेने हो राज अधवा पुरुवका शब होता है। लाखों जन्मीक धांक्षत एक और याथ मनुष्योंके रिप्ते सुखा द् ब्यका अक्ट उत्तरत करने हैं। तैसे की व कलको । इन्छा । असे हैं। हर्सी प्रकार भूगव और एप देश-काल अस्त्रान्य कर्म और कर्ताको अपेक्षा करते है। जैसे एक चनने मध्य करिया पर पर क्रांतम रहाके नुधनेपन मोहा दु श्र इंग्ल है। उसी प्रकार किसी भी देन फालमें किया हुआ बोडा धान कोटे द:स्वका कराम शोला है। किन्तु नहीं चल जब बहुत अधिन मात्रमें ही बाला है तब चैरवें शुरू अञ्चल लाएं की कीए १*६१*क स्थान प्रतिस्थ ए सा प्रधान करना है। निरुदर्द असरि कुरशह रोगांका कारण घरता है। रोहे अपन ঘারন র্রাট জরী সমীকা মিজন এই মৌর নাম झदिका अन्य होता है। उसी प्रकर पित पिता<sup>1</sup> क्रम भी भानका प्राप्त करतार्थे एक दूसरेकी अदेशा रहाते हैं। ऐसे की बांडे-बारे फार रॉकेंका नत्या (हमकाने रीम और शिकारोंके अनाहक हरते हैं। विकास भीते हैं और पुन;-पुन: इनके वर्ष नेत्र 5-दिसे साध्य और ऑप-प्या भय अब टॉन्स है। ये | स्टब्स हो जाते हैं। इन **मा**णी सनुव्यंति सितने ही असद्धा पीड़ा और भूभव जादि कम कराव "जिक्तक सारपूर्ण दृश्चित किया है असी ही करत है। एक प्रकार क्षेत्र अनेक व ओके संवितः इत्यर वर्षोत्तक में नेवकी पीड़ा भोगते हैं। किन कार और पार्टिक कम्मानकः सुन्य और दू सोम्बे (१५%) असन्-रहस्त्रकः उपटेन किया है तथ

🥟 शजहा जैय शकोंमें यह ध्रुष मांच अपने कुक्बोंका उपयोग करने हैं। तेषक मनन्य और पत् पश्चिपीकी घोर्निमें जन्म नेकर बाब आसी क्ष क्यां देश सुन्त ४ शहर सुधास्थ कर्नीका भारता है। संबद्धा प्राप्त जो यह पूछ सहे हैं कि किस-किस पापने पर्विमोकी कीए कीए सी दानवर्त भिनती है। वह रख मैं अध्यक्ती मेतला ता है। से नीय माध्य सामान और मोध्य क्सोंच्य हो दुवित दृष्टि धर्व कर्तुदेव चित्रसे भागी जो और परने धनपर और्त । हाते हैं इक्टी दानों जीशांका वे बज़तुन्य जोक्कान पर्धी



विश्वविद्या कृति सम्बद्धा दी है। विश्वविद्या स्वयंका हरूपा अर्थ जलावा है। पूँउ से कुरी कर्ष रिकाओं है तक केंद्र हैं क्रम साम्राज और गुरु की किया की 🕽 इस्तिको विद्यालो है ब्राह्म्ब नोजनाने नमञ्जा पंची उचापारे हैं और यह रिव्ह नगी। मर्थ क्रमा होते सारी है। जिस्से रेम्सम्बर तर्गत हुए विक्र बीच कर हुए तेना है। उस क्रमीनक हुन यह यह भीतन पहल है। में माध्य हो मिश्रीय पूज डान्से हैं फिल पूजने ME अमि वे कामन प्रति प्रतिपनि भ रा और कुर्वे अपूर्ण करवार्याच तका याँग प्राप्त करान्य है। इप्राप्त हैं ने ही है अनन और ना है हैं अप इसकी इंग्फ्रें टेर्न्थिने। को इसरोको जन हैंग प्रमाणी प्रमाणनार्थ करून व्यक्तिक वर्ग । अस्तर इक्षण कृष्य और कृष्यची रहा अर्दिक क्यारेगा कार्य है सक्त विशेष व्यक्तियांको भी क्षातानक का व्यक्तिके हैं से ही में सभय करी हैं में मक्की हुई कर्नुव पहुंचर कह बीराने 🗐 🔊 ब्राह्मक कियो १०६३ व विकास है हमार हुल निव्योजन होकर भी हुमी कियोक पर्री बाहु भोजन कर लेख है। प्रभन्ने बही लागेश ने पक्षी की एक के कर करणां हैं और लगारी अपूर्णिक कर्माचे स्वप् पूर्णिक वर्णेन अग्यन व्हीं जाना है। प्रमाणी में पंची अन्यान पीता हम है हर्षे देश करते मेर्ड् रेक मर्ट स्वाप म हुती कर्ने कहकर और निर्माण क्षापन उनका कियोगी पूजन क्षम है इच्यो निवृत्ते हुन इस्तर केंग्र किने हुए दुराने से दूसके कर रिने जले हैं

दिक्षेत्रे प्रस्थानक सम्म, विकारक पुरस्तीका हामान किया है में ही ने मीन मैददा और उपन भी हुए नद्भि तीचे मुख कर्मा हुक्क ना गा 🖫 को लोज देवन अधिके अध्यास कर्नी भूगवर्ग अध्यास विका अन्ति तथा पश्चिमीओ



वे ही दूर पर्य पीन और गाँव फरका गार इन्फ अरोर को पत्र ६७ समाप विकास होता. 🤋 फिल्म कला सुईको शेकके यरावर रक्षा 🖡 <sup>ब्र</sup>शने वर्श वे लोग है। **या** लोग अक्षण अवस কিলা এন বৰ্ণত সুৰুপত্তী হক্ত শত্ৰভিন विश्वक कालको धेर करने हैं। इसे नहीं निका ब्यान्तर स्वाम प्रदेश हैं। के लीच तन राज्यानी क्रम क्रम अर्थ इस अंगानी मान्यको निर्धन क्रानकर छोड़ रहें और अब ने अफल उस भी उन करने हैं के दर भारी सुख्य और सीमान भागन काने हैं। जंजर जिल्ला लोगोंने पूर्व कंपीय औ क्रफान और हरिनवांका स्वर्श किया है, अन्होंनेंसे के जान कर्य और है। यह अली हुए लोहें के सालीय एवं रखका उसे चया हो है। जिस्तीर स्वेत्कापूर्वक पूठे मुँह होका भी वर्ग पनाव और ज़ारोंबर दृष्टियान किया है। अनकी वर्णका रे जन महरू राध नके हा उम्मे भीको है। से अर्थित क्रम्प क्षण्यामा होत्र आग्रा विश्व वर्षण्य इट्राक्टनो पर्ने तम क्षत्र यह प्रशंका में पैर्गय क्रमान्य चार दिये जिल ही कर्मा पीजा, यह नाम जिल्हां करने हैं। इनके ना गरी बार्ड अनमें समामी



the both was not putt to the mage and the first where the wife क्या नके पुर कारण हरते हुए तक हो काल and the P. Parist which is not be the all from the de till of made and grad offert Bartier grant to \*काराव क्षणपान तुरुक्षका नह करा देते हैं, इनक वहाँ आनेतर ने अन्यक्त कानर अध्यक्त है cute in the mail with him the मार है। १५७ व्यक्ति (व्यक्तिक व्यक्ति वर्ग **≡**ः से प्रशुष्ट ली ब्राह्मण तथा सूर्वको और 🕫 🔻 🛊 😎 भूत्रका स्थान करते 🖏 उन्तकी

कार हो के राजन कराए के र प्राप्त है और है को रहन पूर्विया अनेक व्यक्तिकार से अंधि ा, पूर, पूर्ण, कर्ज अर्थ एक क्यूननेका अन्यक्र ment in our bie ihr dem beit be काराओं हरत काता है। यह भी धव इस लोकने AND R OF THE PARTY OF THE PARTY THE water and it will not be the part of the है और क्यूने हमें कुछन प्रकृत है। को अन्यत्रे अन्तर कर हुए एक करते हो है हुए क्षेत्रके district markets transfer where the रेक्टी का न राज्यानामा एक प्रथम संस्थित भे कार्रक कार्य देखना भीगता है

🚁 🕶 व्या अपने ची-नामको किने हर् रूपका करन करने कर बालते हैं, में इन्हें करियों को उसके पश्चिम च माने जाते हैं . किसीकी CHIT FOR PROPERTY PARTY WE ARE MANUFACTURED. and the sale of the sale of भिष्या तथा वर्ग कारण हात्र रहते हैं से के है दिला केपूर करने और पराधी रचने पेरती हैं ब कई बुद्धक हुएंस दाते हैं. पदान्त्री प्रदेशके proper and the same for the first of केर्यन कर्मान है। छन है जो दिश्त सन्त मारक प्रशासने परितेष पर हुआ टेकाफ वृंध क्षक्र है। इसका क्षर हुए पर्ने क्षर का प्रकृ والمرابع في المرابع المرابع أول من المرابع appeal to the first own part of हरियुर्व के समान्त्र विकासिका सामित्र वह कार्याच्या क्या है। 14 क्याइट हम व्यक्ति । स्वार कुल हिंदी को उद्देश्य अन्य पुरुषों पेच Target alle sale fiel annen best deuts with more to reasonal their new three I we get that with woman from wider un recere giber 2. a feine unt we ben ben wer mat be gertenb कर्मा कर्म करा कि हमार समा असा क्षाप करा अस्ता का स्थाप करा का प्रकार हमा विकास कर दंता है उ≖के शरीरमें अद्भुत को खाव ।≉\*\* है और उसका शक्तक दिन राह कोक क्षरक को स्थान कालका करोगी सका है कर काल कुनाई को अर्थ कर्मान्य करता स्थान है। विकास है part proved alababet was be ben 'n Cif.

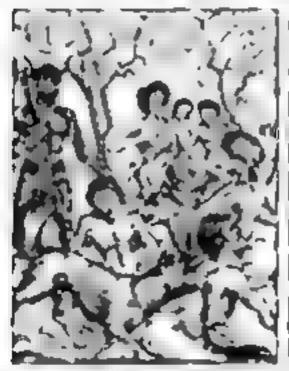

क सम्बाधि में प्रमुख्य सीची

कारते कुछ कुछ और विश्वास रूपण विश्वाद्वी है <sub>नि</sub>प्रदास है। इस्टे क्यों अपने हुए अंपने शक्त हो जान हुए क्षेत्र कृष्य विद्या और पूर्वत पर विद्या है। सन्दर्ग हुए प्रतिन अन्तर्भ के प्रतिन हुए हुए कर्न्य करन पर्दे हैं । वे स्था में पून्त में पान शान है — यह जोने अवनी दाई की है। margine all can be describe only all the gold begins and a state about the an

ही क्षेत्र र विकास है। दिन जीवार्ष अधिकारित 📉 हम रोक्यो इंकारत करनेकार्य स्थानित कार क्रोंकर को केंद्रों की। क्रीरेज क्राने नहींका चीनना के कुनका को है। क्रमान कह जुन ने क्रान्त्रण निरुक्त है। ये क्षी में कार्योकी कोनोंने मार्गकर गेंग | क्षेत्र अंग्रह मार्गन क्षेत्र हींग होकर भाग्य तक मिलने अब्बे हैं।" को साथ दूसने कर अब्बो <sub>ह</sub>ैं। इस लोगों कुँद्रिक्य पुन्तकरे अपने निर्मार्थ क्षान्त्रकारों व्यक्ति पनि होत्यन प्रोत्तर विका मुक्ते हैं। हेन्द्री पनि हैं। हेन्द्रीतके एक अवकार प्रकार किया के हो हम समान कर्ता नेदेश हुए हैं। जिल्हें व्यापनी <sub>विद्य</sub>ा है। इनके बाद व्यापनीय केना कारणह का नहीं है। ब्राइन्टिंग रिक्स हुआ देश और दिस राजने हुई बार्टि पूर्व उत्पाद प्रमान राज्या नहां करने प्रथा प्रतिति । एकती केवले विद्या प्रोत्ति केव प्रकार । करवाद अधिनामानी माहित अनुमा क्यांच्ये प्रोती प्रदेश होता क्षत् हुई मानत प्री आपनी वित अने में महिता क्षा । क्षात्रक कार्याची क्षार क्षात्र । क्षा क्षीर की बहुत की बिक्राओं हुने की सी



करनेके पापसे इसका ठद्धार कैसे होगा। वह मैं | रहते हैं । वे मरनेक बाद किर नरकमें जाते हैं भी नहीं अल्ला । वो साक्षण एक दूसरेस मिलकर सदा ब्राह्मत्र भोजन करनेमें हो आसक रहते हैं | उन्हें दृष्ट सर्पोंके सर्वाङ्गरी फिकला हुआ फेन पौना पद्धता है। सुद्धशंकी भौरी करनेकली बहाइत्यारे, शराबी तथा गरूपकीमाधी- वे बारां , प्रकारके महाकारी नीचे और कपर अधकती हुई <sup>।</sup> आगकं श्रीचमं शक्कर सब आरसं जलावे जाते । हैं। इस अवस्थामं रहें कर हजार वर्षोतक रहमा पहता है। तद्यक्तर वे मनुष्ययोगिमें उत्पन्न होते तथा कांद्र एवं यक्ष्मा आदि रोगोंचे पुक

और पून असी बकार नरकमें भीटनेपर रोगयुक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार ऋल्पके अन्तरक उनके आक्षपमनक पह चक्र चलता रहता है। भीको इत्या करनेवाला सन्दर्भ लीव बन्मोतक नीक से तीन भरकीमें पहला है। अन्य भभी उपपातकांका फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। तरकारे निकले हुए पापी जांव जिन-जिन पातकांके कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं यह सब मैं ऋतला रहा हैं, आप ध्यान देकर सुनें।

## पापोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंकी प्राप्ति तथा विपश्चिन्के पुण्यदानसे पापियोंका उद्धार

क्यवृतः कहतः 🖫 राजन्। पतिनसे दान त्तेनेपर काह्यण गदहंकी अभिनेतें जाता है . प्रतितका यह कपनेवाला दिल परकसे मौटनेपर काडा होता है। अपने मुस्के साथ छल करनेपर उसे कुरेकी योनियें जन्म लेना पक्रता 🛊 तथा गुरुकी परनी और उतक धनका मन-ही मन सेनेको इच्छा होनेपर भी उसे विस्तान्देह यहाँ। इष्ट जिलता है। माला-पिताका अपम्यन कर नेवाला मनुध्य उनके प्रति कटु वचन कहरोसे मैनको | बोनिम जन्म होता है। पाईकी स्त्रीका अपमान करनंबाला कप्रनर होता है और उसे पीड़ा देनेवाला पन्ष्य कम्हरूकी यो। भी जन्म लेता है औ मालिकका अस्र ले खाता है किन्दू उसका अफीट सायद नहीं करता. यह मोहा-छन्न भन्नण मरवेक बाद बानर होता है धरोश्रर सद्धपनेवासा मनुष्य नरकके लोडनेपर कीडा होता है और यहर कलमी यान मूँग, ऐहं तीसी क्या दूसरे दुसरोंका दांच देखनेवाला पुरुष नरकारे निकलका । दुसी अनाओंकी भोग्ने करता है, वह नेवलेके राक्षस होता है। विधासधानो म-,ध्यको मछलीको जनान बड़े पुँहका चुहा होता है। पराधी स्त्रीके योर्क्से कन्म लेक एडक है। का भ्याय अज्ञानकश । साथ सम्भोग करनेसे भ्युष्य भवजूर भेडिया होता धान, की तिल, शहर अलावी कासी चात्र है उरक्त बाद क्रमश कुछ सियार, बगुला



गिद्ध याँच तक कोगको बारियें कल लेता है

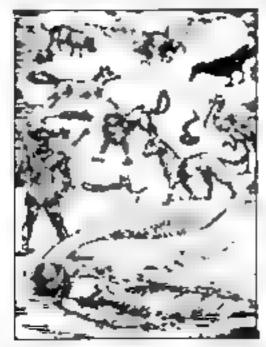

बो होती वृद्धिकाना चापी पाएम अपने भाईकी स्वीके स्वया पत्तान्त्रतः करना है नह नरकरो सौरनेपर कोस्टन हाना है जो पापी कामने साथीन होकर पित्र तथा राजाकी पानीक स्वथा सहवास करता है वह सुअर होता है

यह, हान और विवाह में विका हाल के 16-11-17
सवा कार्याका दूबारी दान करने वाला पुरुष को ठा हाना है जा देवना चिना और हाराजांका दियं विश्व ही अन भावन करता है जह गरकसे निकान पण को था होना है जो फिलके समान पूजानंव यह भावका जपस्थान करता है वह सकारे फिलान नेपा को छा वशीकी वर्षित्य अन्य संग्र है जादानको स्वीत वाल सम्याप करने वाला हुए थी को नेकी वर्षित्य जन्म नेपा है वाद दसने बाह्य प्राप्त समस्य माना देवा का दिया हो नो सह कार्युक्त भीता एक नेपान को छा हो ना है दस के बाद क्रमान सुमान वृश्वि विहास का हो नीप चलाइन्स होना है जो नीच या का अकत्व एवं कृतन होना है यह नरकसे जिल्लाच्या

कृषि कोट एतक् विच्यू मचली कीओ, कड़ुआ और बारहाल होता है जरजहील पुरुषकी हत्या करण्याल अनुध्य गद्रण हाता है स्त्री और बातकाँकी हात्या करनेवालका काहेंकी पोर्नियं बच्य हो। हैं। धोजनकी चारी करणे मक्क्षुंकी परित्रमें बाला पट्टन है उससे भी जो



भी उनके विजेष भेट हैं उहें सुगरेक पृथ्यपृथ्य प्रत्न में रहें साधारण अन प्रश्नेकाल 
सरण काक में द्वारण विक्रोंको वर्ग में जन्म
भाग है विक्रणुर्णभावित अभवा अगहरण करनेते
सहस्यों बृहको बंगियाँ जाना पर्दरा है की
मुस्तियों सम्बागकों और दशी बुगरिय को देखी
मेरियों सम्बागकों और दशी बुगरिय को देखी
महितेमें सम्बाहीता है हुधकी चोरो करनेते
बागको वर्ग किस्ति है जो नाम बुरान है नह
नाम पीनवागा को हा ह त है कथ् प्रानकालों
समुख्य हीस और पृथा च्यानन विक्युत्य होता है
हरियानकारी नाग कर व्यानन विक्युत्य होता है
हरियानकारी नाग कर व्यानन विक्युत्य होता है

की (का अञ्चलक करियो क्रांगित हरियम अर्थ-वि

मोरि मिलती है और चाँदीका बर्तन मुखनेश क्रमृतर होना पत्रक है। शुक्षणंत्रा पात्र नुरासकारा भनुष्य काब्रेकी यानियं थन्य लेला है। रेलबी करनकी बोटी का नपर कक्षकंकी योगि जिलती 🛊 इन्य रेसम्बर्ध कोट। भी हात ४५वा है। इरियके रोईसे बना हुआ करता महोन करता भेड़ और ककरीके रोएँसे बना हुआ बस्त तथा पाटकर बुराक्यर कोर्वको क्विन जिल्ली है। रुप्तंका कना पुरान करना भूरानेके क्रीता और अगिनके जयका जसे बगुला अथवा गरका होता पर्यक्त है। अञ्चलक और पूरिन्देक्त साथ बुलनेवाला मोर होता है। माल क्लकी चोरो करनेवालेका श्वकवेकी बोलि पिलती है। उत्तय सुगन्धयुक्त षटाओंकी कोरों करनेपर सुर्श्वेदर और बस्दका अगहरण करनेपर सश्जोशकी योतिमें अन्त पड़ता है। कल चुरानेबाला नर्गमक और काहको भौरी करनेकामा पुन हाला 🐌 फूल क्रातंशाला र्हास्य और बहुनका अपहरण करनेवासा पह होता है। यात्र जगनवान्त्र हारीत और शासिकी चोरी करनेवाला प्रयोहा होता है। जो शुमिका अवहरण करता है, ४६ अल्पन्त भयद्वर रोस्य, भूतं वस्काने यतानाओसं सूरतेयर वर्धमक होता आदि नरकोवें जाकर वहाँस लौटनेके बाद क्रमक एक, ब्राइी सता शेल और बॉसका उसमें हवन करता है कर अजीवीनक रोगमे मुख होता है। फिर बोडा-मा पार होत रहनंपर, फीड़ित एवं अन्दर्गतकी बोमारीसे वृन्त होता है।



लेख है। गाम और सोनंको चोधे करनमालीकी मुर्गतिका भी वही क्रम है। गुरुको दक्षिया न देकर बरको विचाका अपकृत्य करनेवाले क्राप्त यो इसी नतिको शह होते हैं। जो पन्या किसी दूसांकी स्वीको सामार दूसांको वे देता है। वह है। जो पर्म्य ऑनिको प्रकालित किन निया हो

बह मनुष्यको बोनियाँ आसा है। को बैलके 📉 दूसरेको बिन्दा करना, कुरुएता, बुसरोके पूरा अध्यक्षांचका क्षेत्रन करता है। वह नव्सक्ष होता। भेटको खोलवा, निष्टुरल दिख्यला, निर्देष होता। है और इसी कपमें ६औस जन्म बिनानके पक्षान्। परायी क्लीका सेवन करना, दुसरेका भन हड़प मह क्रमतः कृषि कोट, पराङ्ग, पत्नी, जलकर। लेक, जर्माका रहता, देववाओंकी निन्दा करता, कांच तक वृत्र हाता है (सन्दे बाद वैभका) सक्षतपूर्वक बनुभाँको तनभ, कंजुनी करना, इतीर भारत कार्यक बाद बायदाल और दाम अनुस्रोक प्राय होता उस और भी जिल्ले लिपिट आदि पुण्डि अपियांमें कला लेख है। यनुष्य - ७५५ हैं उनमें शिल्ड प्रवृत्त (हरा)— ये अब साव कों को बढ़ बढ़ अभा, बरुए, कोही, राजव्यक्तामें। भोगकर लीटे ६८ मनुष्यांको पहचान है। ऐसा गोडित तथा मुख्य तंत्र एवं गृहाके रोगांधे अस्त जनना जाहरू ओओफ दक्त करना अक्टे क्यन रहना है इतना ही नहीं, उस सिरमीका भी बोमना भ्रामांकक निवे पुष्पकर्भ करक स्तव रोग होता है क्षत्र वह सुद्रको सन्तिने भी जन्म। बोल्यन, सम्पूर्ण प्रवाके निये हिन्दस्यक अपन

कहना, बेद स्वतः प्रमाणः हैं ऐसी दृष्टि रखनः गुरु, देवला ऋषि, स्थित और महास्पाओंका सल्दार करना, साथु पुरुषकि सङ्गर्वे रहना अपने क्योंका कभ्यान करना सबके प्रनि सिर्थाल रम्बुख तथा अर्थर वी जो बत्तम धर्मस सम्बन्ध रखनेक्षाने कार्य हैं में सन्द स्वाप्त माटि हुए वृष्यक्रमा पुरुषोक 😘 🖁 ऐसा विद्वान पुरुषाकः। समझना चाहिये 📍

राजन् अपने अपने कर्गोच्य फल भौगनवाल प्रयाच्या और पापियोंसे सामन्य रखनवाली ये सब बाने मैंने जापको संश्वपमे कनायाँ है। अच्छा अन्य आप आहर्य जन्मच चर्ने इस सम्म्य वहाँ स्रव कुछ आपने देख सिद्ध

कुत्र कद्भाव है। ...फिना ही। तदननार एका विचितित बाल्यको असी करके कालि अनेकी उच्च हुए। वह रक्ष यातकार्य पहें हुए सभी सनुष्यों वे जिलाका कता-- 'सहसाज इमप्त कृपा कीर्मिये दो पडी और उहर जहने। अपने जीरको कुकर चारनेवाली बायु प्रसारे विकक्षी उपनन्द प्रदान करती है है? मैंने मृत्यानाकर्ये १६का क्येन-स्थ मार्गन् और समस्य सरीरांसें को सन्तर बेदन और कुल्सकों किया है विसमे इन लोगोप अनन्दर्शकों

महीपते हमपर अवस्थ कृपा कीर्जिये ' उनकी बात स्वका राजाने धमदुरामे पृता-#३ उद्धनेमें **∦ाँ आनन्द क्यांकर धन** हाना

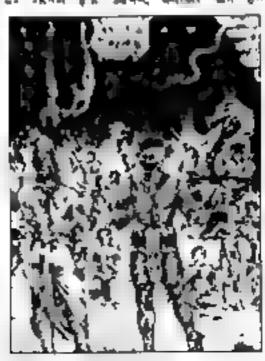

चाधार्र है उनका नाम किये देनी है अन्य नाग्रात | वायुको वृष्टि हो रही है / इस व्यवको बताओं "T

**°श**िक कुलल्ल्लं भरमनिष्हुनन् मैहूम् किर्मुमर्त् च माछरोकांकाम् करम्बारकार्यः १४०० च कृष्यस्य । निकृतका क्याने तृत्वी कार्यकां च एकां क्या वानि च प्रतिविकाणि तत्ववृत्तिका संतका । उपलब्धाणि वानीचान्युनानं नरकारतु एक भूतेषु सङ्खर कलांकर्शर्शकणा भृतीकृत्वर्गीन्सकेद्वामा वयदर्गनाः । गृत्तदेवर्गिकञ्चीवर् वर्ग महिल्लाभ्यको मैत्रीमिति मुध्येत परिष्ठाः। अन्यानि चैद सङ्घेकिमधूत्रनि मनि च । **ध्यांच्या**ना जिल्लाच पुश्चनामप्रविताम् ॥

अने १५ : तम् अस्ति है।

#### বুর ডকব

क्रांबरकात कृत्य स रामा पेशुभुकत क्रमार्थं कुरु भृषेति तिक्ष वासम्भुद्धनकम् स्वत्ववस्यक्षे समाने अनि क्रायमि कि म चरितार्व च नाजेभ्यः पीकामान्यन कुनल्ला 👚 इत्रक्कुल्ल बच्चारची है बह्बपुर्व्य हुन कि मंद्र कर्म बहु पूजा बर्ल्सनोंके महत् कृतन्

स्तत्व सर्वराष्ट्रशं कार्यसम्बद्धिः अवस्थित काच्याच रशां कुरू वहीयसे। ६५**०० क्र**णनेर्गणसम्बद्धाः अपि विक्रम् ॥ रिलरों देवलाओं ऑक्टियां और भूलाबनाय **बच**्चा करनेमें नहीं लगना उसके बज, दान और नप हुए असके संबन्ध हुए हुआ है तका आपका थन। इंड्रागांक और परमोक्सी घी कल्लाजक साधन भी इन्होंकी सेवार्ष सलग्र रहा है। इसीलिये नहीं होते जिसका इदय वालक वृद्ध स्था के झरेरको सुक्त ब्हरकाची थायु आन्न्द्रगरिवी आसुर प्राणियोंक प्रति कठोरता धारण करता जल ४८ गे है और इसके लगकेर इन पापियांकों है मैं उसे मनुष्य नहीं मानता **वह** तो निरा नाककी कारत कष्ट नहीं पहुँचाती। जायन जेवनथ आदि यज्ञोका विधिष्वेक अनुत्रान किया है। जल आपके दर्शनये वयमांकके कन शस्त्र, अरीन और कीए अर्बीट फर्ड़ों भी पीड़न, छंदन जीर जलन आदि सहार्द् मुक्ते स्टब्स 🖡 कोसर हो राध है। आपके नेजमें इनका कुए स्वधान दब गया है।

राज्य बोली — भरमूल्य क्षेत्र नो प्रेसा विचार है कि पीडित प्राशियांको द्रानामें मुक्त करके 3-हें क्रांति प्रदान क्रांति को सुख बिलता है वह स्पूर्णीको स्वर्गमांक अधव बह्मानाक्रम भी रहीं प्राप्त होता उदि भी समीप रहनेसं इन देखी जांबाँको नरक्रयातना कह नहीं पहुँचाती तो में सुखे कातको शाह अनल इंकर यहाँ रहेंगा

यप्रदूतने कहा। राजव् आहर्य अब वहाँस चलें अन्य पापिशांकी इन वालनाओंका पही **डो इज्य अपने मुज्यमे प्राप्त हुए टिव्स भोगॉक**ः उष्णांच क्रेंबियं

राज्य कोले =४३३क ये लांग आव्यन दुंखी रहेंगे तबनक तो में धहाँसे नहीं बाकैगा क्यों 🛊 मेरे निकट रहांसे इन नरकवासियांको सुख मिलता 🕻 जो शालमें आनकी इच्छा रखनकामं आपूर एव पोड़ित मनुष्यपर, भलं ही वह शाहु (क्षका ही कवीं न ही कुमा जी करता उस ुरुवके जीवनको भिकार है

बबदूतने कहाः—र अन् आपका यह सरार अिसका यन सङ्करमें पढ़े हुए प्राणियोंकी रक्षा राक्षस है। माना, इनके निकट रहनेके अधिनजीनेत संतापक। कह सहना लोगा 'नरककी भयानक दुर्ग-बक्त भोग करत पर्वमा भूश म्यासका थक्षान् दुक्ता जां मूल्क्सित कर देनेवाला है, भोगना पर्दा , तद्यापि इन दक्षियोंकी एका करनमें हो राज्य है. उसे में स्वर्गीय सुखसे भी बढ़का पानना है भार अकेले हो दुखी



हर्रास पहुन से अपने बनुष्याको सुख पान हाना है तो मुझे कीन सा मुख नहां सिलान হহাল4 হ্ব এৰ বুম হচি⊾ লাঁত ৰাজী দী नह" रहें

\* ৰঃ খুন্দ সেৱাৰ

्युप्रश्रम्भारता वस्त्रापु कार्ये व वनी का भिनुदेवहींगध्योक्कीक्कृतको । हुवराक्कः ५४६-४-कृतः रावतं वारतः ४ प्रवासने

 व्यक्तिः अन्तर विक विक व्यक्तिकी क्री तक विकासके कृष्णाको कृष्णिक व्यक्ति । REPORTERAL PROPERTY OF STREET, STREET,

इन्द्र अध्यक्ते होनक लिए आय है। यहाँक आयक्ते अन्तरय जाना है। अनः ऋल चनित्र



**धर्मतम मे**ले— राजन्। तुष्क प्रते चलाओंक

बसदूतने कहा—महमात्र' के कथणक और | क्लता हूँ। इस विमानवर कड़कर कतो, विसम्ब न करे

> राजाने कहा — धर्मराज! वर्ता नरकर्ये इ.ज.सं बर्च कर चीनते हैं और मुझे शक्त करके आसभावते व्यक्ति जाहि पुकार रहे हैं। इसमित्र में पहरिते नहीं जार्जन्त्र। देवराज इन्हर्ग और बर्मा बर्टर आप दोनों बारने हों कि भेड़ पुरुष कितन है तो उसे बतानेकी कृषा करें।

> वर्षं कोलं—नहाराम्! जिस् प्रकार समूहके जलविन्दु, जाकानके तरे, चवाकी भागरी, गञ्जाकी कल्काने कर्ण नमा सलको बुँदे आदि असंस्था हैं। ठमा प्रकार वुक्तां पुष्पको भी कोई वियत संख्या नहीं हो सकती। जाधा नहीं इन नरश्रमें प्रके हुए बोर्वोधः कृष्ण करनेसं तुम्हारा पुष्ण लाध्योगुनः बङ् गया। नुपत्रेष्ठः अपने इस पुत्रयका फल भौगजेन रिश्ये अब देवलांकमें कमो और ने धारी जीव की नरकर्मे गरका जपने कर्मका फल बोगें

राजान कात—देवराज' चर्दि ऋं समोपमें अलंबर भी इन इंखी ऑक्टॉक्ट काई कैंगा बर ्यतः मैं तुप्ते भ्यगंग्रोकपे से सहीं प्राप्त बुधा हो अनुष्य मेरे बाग्यकपे सहतंकी

अञ्चलेक्दर्यं व्यवसम्बर्धाः विश्वद् याः नतम्ब्बदरीनादास्यः भी मन्त्र केंद्रस्थकः दिनहार् , कुल्क वेनके । सुद्रुक्तरामा । राजप्

 व व्यर्थ स्थारोके व्याल सूर्य स्थान गी- । स्थानक-गुण्यांकर/देक्यांचित्रः मदि पान्यभिगतेषम् पान्यः न प्रवाधने तते भ<u>रम्भात्रातं स्थान्ये आरम्</u>तिकारातः । THE REAL PROPERTY.

एकै यनम् अध्यक्षमा विक्रपृष्यमार्कनात् । पृक्षमः श्रीयाच्छान्देहं व्यवन्ते पातक्षमेकम् ।

चिक् तस्य जेव्हं पुरा: शामांबाधम्याः भ मुख्ये नास्य बच्च कर्ति वर्ग मान्य कृतियु क्तेण लॉनक्ष्यीत् तु प्रक्रानियानसङ्ख् **शृ**त्रिकसामकं दृत्वी नाम भूमक्षकः मध्यः ।

राज्यमे जनम् राज्यपि नानमेरे सुद्धिताः । बन्यमिश्वनाम् बृध्यप्रे प्रवृति पर्याकसः । यो ना-"मिन्ह्यति वैरिचल्यान ध्रवन्॥ धर्मन इस्ट बस्कवंबरियाने व अल्यान् नद्वेषु ४ ५ ते. स्वे आपूर्व गराको है सः ॥ বাইটামার আমি বুলা ব্যক্তভাষ্ট गार्थ जन्म ने मु कन्द्रे क्यार्थश्राक्षक पर्य प्राप्तराज्या है। वरि गुंखों पर भी दु रेशने गाँध । विंद् प्राप्त क्या - नक्या कथार माँ प्रश्न क विद्याह

अधिकाया वयीं करेंगे? अह मेरा जो कुड़ मी प्रथम है. उसके द्वार ये बातनार्थ महे हुए पामा। जीव भरकसे सुरकारा क जारी

इन्ह्र कोले---भजन। इस उदास्तके काला तुषने और भी कैया स्थान प्राप्त कर सिना। देखी, , ये पापी जीव भी बरकसे मुक्त हो गर्ने।

**एत बद्धता है**—पिताजी । तटन-तर पान्न विपश्चित्ते क्रमर फुलेंकी बर्च होने लगो और स्थर्व भगवान विका उन्हें कियानमें विताकर दिव्यधायमें से पर्वे (\* बच सपय में तथा और भी जितने पापी जीव में वे एक नरक पातकारो सुरकार अपने-अधन कर्मफलके अनुसार विका पित्र योगमयाय यस गर्वे । द्विकशंह । इस प्रकार मैंने इन नरकोंका बर्जन किया। साथ ही प्रकालमें मैंन जैसा अनुधव किया था, उसके क्षेत्रसर जिल-जिल पापके कारण सनुष्य जिल जिस संनिय जाता है कह सक भी बनला दिया।



## दत्तात्रेयजीके जन्म प्रसङ्घर्षे एक एतिवना ब्राह्मणी तथा अनस्याजीका चरित्र

चिता बोलें — बेटा <sup>१</sup> तुमने अत्यन्त हेय संसारके पुत्रे क्या करन चाहिये ? यह चताओ ब्यूप्रस्थित -यहरूपका क्रणीय किया औ भना | पुत्र (सुप्रति ) वे कहा -पिकाजी। यदि आप कन्नको भौते जिस्तर आधारम-अभित और प्रशाहरूपमें , शङ्का को हकर भी, वचनीमें पूर्व अक्षा रखते हैं अविभाजी है उस प्रकार मेंने इसके स्वरूपको तो भेरी राज यह है कि आप गृहस्यान्त्रभका भलीभौति समक्ष लिया है। ऐसी रियातमें अथ। परित्यान करके अनुस्थकं निवर्षोका पालन

े भगपुरून प्रकार—एन असंश प्रकार अर्थ हेतु समुधारती । अक्रमणसमद्र-तच्चे सामान् पर्वित राज्यसम् । भ्यं उत्तरच = नामानि **श्रास्तर एक**र्य काला साल्याः गानित सर्वाताल परके जाताम वर्ष गोल्पालीहरू सरकारः बादि जालांकि धर्म तमें सर्व वा शक्क शासी पहे भगं उज्जर--- भगंकर हो कमाशीको तथ का दिख तसकी: असंस्तेन बरुधान पश्च विन्हादयं छपाप् अनुकारमध्याम् वर्गकेत्रिक तद् रुद्धः च नृष्धः त⊈क्तृनम्(स्तयन যুখীকাৰ কথ লায়া কাল্ডিনে কথালাকী নালৰ: क्याह् कः सुकृत कियानामध्य विदर्शाध्य इन्द्र इनाच - एकपुर्धानंग । स्थानं त्यामा सं मधीते । पुत्र **उद्याद −**शारिकात पुर्द्धानुष्ट्रश्लस्योवनि अहीलन

कियानमेलतास्त्रा या विशासका गम्बराम् ॥ प्रदर्शिक पार्जी, कर्न्डॉन प्राप्तते न क्रक्क्यम् ॥ दंश राजनावाल स् भूभी तह्नुपर्वाण ह वना व अर्थना भारत गङ्गामां रिग्रहता स्थ्य । नवा तथापि वृश्यम्य संस्का नैजीपपद्यते॥ नदेव १ तमाहको संस्थानहरूका रहे पि क्रथ करके *धानमञ्जू* क्लेकर्जन्त्र थदि भस्तीर्यभाषामुख्यम् नामकायते । तेन पुष्यन्त् नरकाल् पाधिनो कामने पतान्त्र प्रक्रिये न्याकार्य प्रभव शिक्षकार्य कार्यकारिक अ विकार क<sup>्ष</sup>रतेच्ये एउन्हें प्रत्यद्वरि ॥ 39つ まり、見な一長る。セクーな。

E PART A STATE OF THE PART OF कीर्जिये । मानप्रस्य उप्रश्रमके कर्तव्यक्त भलाभीति अनुहान करके फिर अह्नवनीय आहि अस्तिवाँका सप्रह भी छाड़ दाजिये और आल्या , बुद्धि को कात्मामें ला कर इन्हर्गहत एवं परियहज्ञान हो बाइवे एकान्तमें इंदर्त हुए अपने भनको बजमें कॉजिये और ओलस्य छोडकर भिश्वः संन्यासी का जीवन व्यक्तित क्षेत्रियः संन्यामाध्यमं बोनपर्यप्रम होकर बाह्य विषयोंके सन्धकते अलग हो बहुयं इससे आपको अस कांगको प्राप्ति हाती जो दुख संयोगको पूर करनेकी आरोबधि, सोक्षक साधन, तुलनगरित अनितंत्रनीय एत असङ्ग है और जिसका संधी। प्राप्त होनंपर आपको फिर सरारी जावकि सम्पक्षमें नहीं अहना ५६गा

पिता बांसे बेटा अब तुम मुझ मोशक साधनभूत अस उत्तव यांगका तपदत्त दो जिससे मैं फिन संसारा जीवांके सम्पर्कमें जाकर ऐसा दु.ख न तड़ाउँ पद्यपि आत्मा भ्वभावतः सब प्रकारक वांगसे रहित है तो भी जिस बांगसे आसन होनेपर मेरे आत्माका सौमारिक क्ष्यतास यांग न हो, उसी बांगको इस समय मुझं कनाआ संसारकरी सूर्वक प्रचण्ड तपका पाड़ास मी क्रगेर और मन दोना सुख रहे हैं। तुम बहाहानरूपी जनका कोललवासे युक्त अपने वचनरूपां सन्तिनस इन्हें सोंच हो। मुझे आविद्यारूपी काले ४५४ द्वर लिया है। मैं उसके विपन्ने पादित हांका मर रहा हैं। तुम अपन अचनामृतसः मुझे पुर जांकित कर हो भैं स्त्रो पुत्र, घर हुए, स्रोती बारोको ध्रमतक्रको बेडोमें अकड़ा अ⊯श्र कह पारहा है तुम प्रिय एवं दराम भावसं युक्त विज्ञानद्वारा इस बन्धनका स्रोलकर मुझे शीप्र मुक्त करो

**पुत्रने कहा ा**र्ज भी कुलकलमें परम बुद्धिपान् दत्तानेयजाने राजा अलक्षका उनक पृक्तपर जिस योगका भनोभीति विस्तारपूर्वक उपदेश किया था. वही आपका बता रहा हूँ सुनिये

रिक्तर बोली हलावेदाजों किसके पुत्र के?

तन्होंने किस प्रकार बांग्लब ठपदश किया वा और महाभाग अलक कौन ये जिन्होंने योगके विषयमे प्रमुक्तिया चा?

पृत्रने कहा-प्रतिष्ठानपूरमें एक क्रीरिक तत्क्क ब्राह्मण या वह पूर्वजन्मने किये हुए पार्वीके करण कोडक रोगसे व्याकृता रहने लगा ऐस मृजित रोगमं वृक्त होनपर भी उसे उसकी फुलो देवताको भौति पूजती की। वह अपने पतिक पैर्मेचे नेल क्लती उसका शरीर हवाती आपन हाथसं उसे नहलाती. कपड़ पहनाती और भोजन कराती यी इतना ही भरीं उसक बुक, मूर्रेत्वार मल पुत्र और रक्त था वह स्वयं ही श्राकर साफ करती थी। यह एका समें भी पतिको सेवा करता और बसे भीको धार्लास प्रसन्न रखनी वी इस प्रकार उप्त्यन्त विनीत भावसे वह सहा अपने म्वामाकी पूजा किया काली तो भी अधिक क्रोभी स्वभावका होनेके कारण वह निहुर प्राव-अपनी पत्नीको फनकारना ही रहता वा इननंपर भी वह उसके पैशें पदली आँत उस देवलक समान समझती ची पर्छाप उसका नरीर अन्यन्त मुग्तके योग्य या तो भी भड़ साध्यो उस समय अप्र मानतो धी कॉकिकरो चला फिरा ऋषीं बाता था तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नीसे कता 'बमंजे उस दिन मैंने घरपर बैठे बैठे ही सड़कपर जिस वेश्याको आने देखा ना उसके भार्ने आज नुझे ले चलो। मुझे उससे पिला दो। वहीं भी इटयमें बसी हुई है। अपने मैंने उसे देखा है तथसे वह मेरे मारो दा नहीं होती. यदि वह आज मेरा आस्टिङ्गन वहीं करेगी ही करन तुम पुत्र मरा हुआ दन्त्रामां मन्ध्यकि लिये कामदंत प्रायः टेडा होना है। उस नंत्रवाको बहुन लॉग चाहतं हैं और भूअथ उसके पासतक अपनेकी शक्ति नहीं है इसलियं आज मुझे बढ़ा सङ्कट ⊈रोत इति है

अपने कापात्र स्वामीका यह वचन भूनकर

**इनम कुलमें उत्पन्न हुई इस परम सौधारपञ्जनित्ती । प्राणीमें हाथ भी बैठेगर। सूर्यका दशन होश ही** पॅतिवता पुरुषेचे अपनी कमर खूब कम सी और। उसका विकास को अध्यक्त (' इस अध्यक खान्य) अधिक शुरूक लेकर परिका कंधेपर चढ़ा लिया 🌷 शायको सुनकर उससी कनी व्यक्ति हांकर बोला— फिर भीरे-भीरे बरशके धरकी ऑर प्रस्थान। अंश सूर्यका उट्टम ही नहीं होगा।'" तटनका किया। एजिका समय था, आकारा संगोध आकार्य स्थापन न होनेके कराण वशवर शह हो रहते हो रहा था। केवल बिजलीके असकाओ पता लगी। कितने ही दिनोंके वराकर समय राहभागे विकारों के जाता था। ऐसी केन्ब्रमें यह बाह्मजों , ही बीध गया , इससे देवताओं को बड़ा पण हुआ अपने परिचर अधीष्ट साधा करनेके लिये राजपार्यके है सोचने त्यो—आध्वाय, क्यारकार स्वधा (४५८) फो रहा भी। मार्गमें सुली को, जिसके ऊपर चौर | तथा स्वाहर (बहा) से एटित होक्टर घट सारा न होते हुए भी चौरके सन्देहसे भाग्डाच्य नामक जगत् नह हुए किना कैसे रह अकता है जिन श्रमक्राक्को कर। दिना पर्याचा वे दु सारा अप्तर्र | सनको अवस्तरा हुए जिला भास और क्र्नाना भी हो रहे थे। कौरिक पर्याके केचेपर बैता था, उस**्लोप हो जाय**ण। उनके लोप होनेसे दरशपायन अन्धकारमें देख न सकतेके कारण असने अपने और उजरायकका भी जान नहीं होता। अयनका पैनेंसे हुका मुलोको हिला दिया। इससे कृषित , तल हुए बिना वर्ष केस हो भक्ता है, और अपैक होकर माध्यक्रने कहर--'जिसने पैरमे हिम्तकर जिना कानका अन होना असम्बद्ध है। पीनकाक मुझे इस क्षप्रकी दशामें पहुँचा दिया और पुले क्षप्रको सुर्वका उदय ही भहा होता असक भाज अस्वन्त दुखो कर दिया, यह पापरचा नतक्षभ स्थान, दान आहि कियाएँ बंद हो गर्वों , अस्त्र सूर्वोदय होनेपर क्विक्त हो निस्सन्देह अपने होत्र और बहस्क्र अध्यक्त भी हुन्हेगीचर होने नाह



है। होमके धिना इसलोगोंको एक नहीं होती। जब पत्र्य गजका यथीचित्र भाग दकः क्रमें तुह करने हैं, उप हम खेनेकी उद्देखें किये नहीं का के मनुष्योंपर अनुग्रह करते हैं। तथा अब पैटा होनेपर सनुष्य फिर हमारे लिबे यह करते हैं और | इक्लोप यज्ञाँदद्वार। पुण्डित होनेपर उन्हें भनीपाँ अह भीग प्रदान करते हैं। हम संशेको ओर क्यों ऋते हैं और मन्द्र्य कथरकी और १६म जलकी गर्धासे भनुष्यांको और भनुष्य हर्विकाको वर्षाक्षे हमलोगीका तिह फरते हैं। को धुरात्या लोधनक हमाश प्राप्यम स्थानं द्वार लंगे हैं। उन अपकारी पानियों के नाशके । लिये हम अन्त, शुध, असीन, बाध नया परलोको भी द्वित का देते हैं। उन द्वित यम्।शॉक उपयोग करीथे का कुक्रमियाँका नृत्यु≉ लिये भम्बद्धर महासारी अगवि रोग जरूल हो जाने हैं

District and the part of the p

AND RESTRICT OF THE PROPERTY O को इस उम्र करके होय अन्न अपने उपभोधमें लाते | अपने असकी कुशल क्यानी : 🕏 उन प्रक्षात्माओंको हम पुण्यलोक प्रचान करते 🕏 : किन्तु इक्ष समय प्रधानकाल हुए जिला इन भनुष्यकि सिये वह सब पुण्यकमं असम्भव हो रहा है। अब दिनका सृष्टि कैसे हो ?' इस प्रकार प्रश्न देवता जापसमें बात करन मार्ग यज्ञीक विनाजकी आराष्ट्रासं यहाँ एकत्रित हुए देवनाओं के बचन सुराक्य प्रजापति अस्त्राजीने कहाः - 'परिवराके माहा-स्वसे इस समय सूर्यका उदय नहीं हो रहा 🛊 और सूर्योदय न होन्सेने मनुष्यों तथा धुम देशताओंको भी हारंग है, अल. जुमलोग महर्षि अज़िको पतिकतः पत्नी तपस्थिनी अनस्याके पास आओ और सर्योदयकी कामनाये उन्हें प्रसन्न water \*

तब रेक्साओंने बाकर अनम्याजीको प्रमञ किया वे बोर्ली--'तुम क्या चाहते हो बनलाओ , देवताओंने याधना का कि 'मृतंदन् दिन होने लगे।

किसी प्रकार कम नहीं हो सकता एथलिये में करनेमावस पुरुधोंके दु ख सहकर उपार्जित किय उस साध्योंको मनाकर दिनको मृष्टि ककैमी मुझे | १६६ भूकका आसी बाग प्राप्त कर लेखे हैं पतिवृक्तक पतिका भी नाम न हो 🗗

अवस्था कोली —कल्याची । धुन अपन स्वामीके मुखका दर्शन करके प्रसन तो रहतो हो न ? प्रतिको सम्पूर्ण देवताओसे अन्ता मानती हो न ? वतिको संवासे ही पुत्रे महान् फलको प्राहि हुई है तथा सम्पूर्व कायनाओं एवं कलीको पाहिके साथ हो मेरे सारे जिल्ल भी दर हो गये 🏖 साध्यों । मनुष्यको पाँच ऋष सदा ही चुन्हले चाहिये। अपने वर्णधर्मके उत्तासार बनका संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होनेपर जास्कर्विभक्ते अनुसार उसका सन्दर्भको दान करना चाहिये। भत्य, सरलता, तपभ्या, दान और दनासे खदा यक्त रहना चार्डिये साम-द्रेयका परित्याग करके शास्त्रोक कर्मोका अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिक् ब्रह्मपूर्वक अनुहान करना साहिये। ऐसा करनेसे न्तुव्य अपने बर्णके लिये विहित तत्तम लोकांको प्राप्त होता है। पतिस्राते इस प्रकार महान् क्लेक उत्प्रनेपर पुरुषोको प्राक्तपस्य आदि लाकोको पर्वत अवसूचाने कहा जेन्द्रसङ्गे ' एनियसका महत्त्व होती है, परन्तु रिजर्व केथल पतिन्ती सेक ऐसा उपाय करना है जिससे फिर पहलेकी ही न्यियांके लिये अलग यज, आद या उपवासका भौति दिन-रातका भ्यवस्था चलनी रहे और उस विधान नहीं है वे प्रतिकी सेवामात्रमें ही उन अभीह स्रोकोंको प्राप्त कर लेती है। जतः महाभागे ! पुत्रने कहा—देवताओं से वॉ कहकर अःमृख तृष्टें सदा पतिकी सेवार्षे अपना यन लगाना देवी उस ब्राह्मणीके घर गर्मी और बसके कुशान चाहिने क्योंकि स्त्रीके सिये पति हो परम गति पूळतेपर उन्होंने अवसी अपने स्थामीको तथा है। पनि जो देवताओं पितरों तथा अतिथियींकी

thint will

<sup>°</sup> पॉट्यलादः वाहारकाओरुकानं दिवायनः । तस्य कानुद्वादानिकापनि अवतं स्था । तर-भाव् अतिव्रतागकेम्बर्गाः तर्पास्थ-मेत् प्रकादकर्ताः परनी भानीर-दक्कास्यस्य ।

<sup>†</sup>परिवर्गका पहाल्कं न होवेड कथ लिकि । भागान्य भश्यात् कं न धर्मक्⊊ कश्यान्य∉ ए.स. अ पुनरको प्रकार का प्रकार का स्वयं स्वयं

<sup>‡</sup>क्रॉडिकर्द'- कल्पाशि किभन्म्।∉दर्शनान कव्यिकासिनन्देनश्यो वापसंऽध्यीतक मृतिम्॥ काशुभूपमाद्य गया असं महत् ५.नम् मनेन्यनराज्यस्य अस्पृहः

अस्ति कर होती है "

अस्ति अस्ति कर होती है "

अस्ति अस्ति अस्ति कर होती है "

अस्ति अस्ति

अनुगुर्वाजीका चचन सुनकः पतिव्रदा क्षश्चणानं यह आदरके सम्ब अका पुजन किया और उस प्रकार कहा—' स्वभावत सकका कल्यान करनेवाली देखी जबादं आप यहाँ प्रधानकर पणिकी सेवामं मेरी पुन: ऋड़ा बढ़ा रही हैं। इससे में धन्य हो नयो। यह अध्यक्त मुझपर यहत बड़ा अनुप्रह है इसीसं देवताओंने भी अज मुझपर कृपादृष्टि की है। मैं जानती हैं कि स्त्रियकि लिये परिक समान दुबरी कोइ गति नहीं है। पतियें किया हुआ प्रेम। इहस्यक और पालांकमें भी उपकार करनेकाला होता है। यहास्थिति, पश्चिके प्रसादमें हो नागे इस लोक और परलाकम भी सुख्न पाती है, क्योंकि पित हो नारीका देवना है। महाभागे! आज अस्य सूर्योदय हो। भेरे घरपर प्रभारी हैं। मुक्षसे अथवा मेरे इन तिदक्ते आफ्को जो भी भाग हो, दस सक्तेको | कृषा करें।†

अनसूषोदाच

एते देवाः सहिन्द्रेण मानुवागम्य दुःखिताः।
स्वद्राम्यापास्तमस्कर्मदिननकानिकपणाः ॥
साचन्तःइर्निशामस्थां सथानद्दिवलिकारम्।
अतं तदर्थमापाता शृणु चेनद्वरी ममः॥
दिनाभावात् समस्तानामभात्री समक्रपणाम्।
तदभावात् सुराः पुष्टि नोपमानि नपस्विति ॥
अद्रश्चेव समुक्छेदादुष्णेदः सर्वकर्मणाम्
सदुक्छेदादनावृष्टमा जगदुक्छदमेष्यति॥
तन्विभव्याः 
चेदेनजगदुद्धनुँगापदः।
प्रसीद साधि लोकानां पृष्ठीवद्वनंतां (वि.॥

अनस्या बोली—दिन! तुम्हारे यननमं दिन-रातको स्थलस्थाका संगंप हो जानेके काम्या सुभ कमोंका अनुहान मंद हो कथा है इसलिये ये इन्द्र आदि देवता मेरे पास हुखी होकर आये हैं और प्राणना करते हैं कि दिन रातको स्वयन्या पहलेको तरह अखण्डरूपसे सलता रहे। में इसीक लिये तुम्हारे पास आधी हूँ मेरो यह बात सुनी। दिन न होनेसे सपस्त सहकमोंका अभाव हो गया है और वहाँके अभावसे देवताओंकी पुष्टि वहीं हो पानी है अतः तपस्त्रिति दिनके नाशस समस्त सुभ कमोंका तस हो जावन और उनके नाशसे वृष्टिमें बाधा पहनेके कारण इस ससारका ही उच्छद हो कायना। अतः यदि नुम इस अग्नुको आपनिसं वचाना चाइनी हो तो स्पूर्ण लोकांपर दया करो, जिससे पहलको धाँनि सूर्योद्य हो।

ब्राह्मण्युव/च

पाण्डल्वेन महाभागे हातो भर्ता समेश्वरः । सूर्योदचे विनाहां त्यं प्रश्नममीत्पितसन्युना ॥ श्राह्मणीने कक्षा महाभागे । माण्डल्य ऋषिनं अत्यन्त क्रोममें भरकार मंत्र स्थामी—मेरे इश्वरको साप दिया है कि सूर्योदय हात हो तेरी मृत्यु हो जायगी।

अनस्यानाच

पदि वा रोजने भड़े सनस्बद्धजनाद्हम् करोपि पूर्ववदेदे भर्तारं च नवं तक। प्रधा हि सर्वथा स्त्रीयां माहान्यं वरवणिति । पनिवतानामाराध्यमिति सम्मानवापि ते॥ अनम्बूब कोली — कल्याणी विद तुम्हारो इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्रतिको पूर्ववन् शरीर एवं नयी स्थास्थ अवस्थाका कर दूँगो।

िस्तालों हुटि उद्योगने प्राराय उस परिदार । अस्पीय रूक्तम कर्म स्थाउउसँकपि से दूर्व ।

<sup>े</sup> ताचिर रक्षीणां गृथानको च आद्ध न व्यूगीण्यम् । भर्त्सृशूर्यवैद्यान् अभिगतिष्टानः श्रामीनः हि । तम्मात् कारिक प्रकारणां भाग्य उपनी अति । त्यामा गतिः सदा कार्यो यतो भर्तो क्या गतिः । वहराध्यो बक्त पिक्षपतिभव कृष्याद्धनाभ्यक्षेत्र सन्तिकाताः । तस्या बद्धं कवलावन्यविद्या तथी भूसतेः भन्गुश्रूपमैय ॥ १६ ६६ —६३

बन्दरं नहें रिवर्ड प्रवासक वर्षेत्र (१५४०) व भी वहाँ देखा है. एवं बन्दर प्रचलके बन्दर करना है. इसीलिये तुन्हें भनाने ( वह बन्द्राण रोज्य एक ही एवं दे रहण ही अब प्रकार करना है. इसीलिये तुन्हें भनाने ( वह बन्द्राण रोज्य एक ही एवं दे रहण ही अब

बर्धनान्ते वस पूर्वजन्तान अर्थाक्षाने क्रम्परकार्यका सामग्र वस विशेष 🗷 बर्वा विवासन् धगवान पृथन्यवाद्याद्यान्यनि । क्रिका सन्दर्भकार के क्रिका हाल () **प्राप्तनमञ्ज्ञामा धर्म ग्राप्तकोयम्** । क्यान च पहेंचूहै सम्बंध समृति स स्था का संबंधि कारणा है—बार्गामा अन्यत्र क्रमा प्रकार कार्यन नामिनने क्रमानाय क्षेत्री रूपार्थ जेका हुण्येक्सा क्षाव्यत्र कि.स रम बाज्यक रम दिशक्ष काका गर की प्रश् षी । सहरात्मा अस्तरा ३ ३ विक्रो हुए क्रायलक संस्था प्रस्ते अध्यक्ति समान वित्र अपने स्थान मन्द्रलके साम निरिराम उटमानलका आकर् ह्या मुन्तिको प्रका हो। हो कहातीक री-क्रमहोत्र क्षेत्र पृथ्योज देश किन्यु इसकी क्लीने मित्रते समय उसे प्रकाह लिया

### ASSESSED.

मं विवादकार भी दर्गद क्या में दल्य । क्रियम् वृष्णादारं क्या दि क्रिया ॥ न वास धर्मान क्रियम् क्रियम् क्रियम् क्रियम् । क्रियम् प्रियम् क्रियम् क्रियम् प्रमुख्यः । क्रियम् प्रियम् क्रियम् व्याप्ति क्रियम् क्रियम् व्याप्ति क्रियम् विवाद न क्रम्यः क्रियम् क्रियम् क्रियम् विवाद न क्रम्यः क्रियम् क्रियम् क्रियम् व्याप्ति क्रम्यः क्रियम् क्रियम् क्रियम् विवाद न क्रम्यः क्रियम् क्रियम् विवाद न क्रम्यः क्रियम् क्रियम् विवाद क्रम्यः क्रम्यक्रम्यः क्रियम् क्रियम् विवाद क्रम्यः क्रम्यः

भट्गृजॉर्वे अपने पतिके समान दूसरे किसी

राध्यक विश्व में पहुँ देखा है या सन्तर्क प्रचलकों यह सायुक्त रोजार्थ के इस है पित है उन्नाम हो अब और अपनी इंग्रोंके सम्बंध से क्यांत्रक जान्तर के बाँद में स्वाध्यक्ष सामा और दिशाने नेक्याको उन्ने समझती की उस सायुक्त प्रभावती यह साहाय रोजाब्द होकर पूर जीवर हो उस बाँग सन सायुक्त हो सायुक्त में सामा सामा सामान्य सायुक्त हो जान्य हो नियो हो यह है ने सा साहाय सायुक्त हो जान्य



वृत्र दशस्य

तात कि व्यूष्टार्थ व्याध्यक्त पृष्णं व व्यूष्टार्थ-भाष्टिक् वृत्र वृत्र व्यूष्टा व्यूष्टा व्यूष्टा वृत्र वृत्य वृत्य

वृत्र कहता है— । पता जा जन्सूपाद वाक । क कार्य हो जह बाह्यण अवनी ब्रमासं उस भवनक। बकारामान करता हुआ रोगमक तत्व रातौरसे जीवित हो उस माना जरावस्थाने गहित "व प हा । र क ूर्णा अर्टर देक्ट के क कि स्वाप्त क ्यः - संदितः मान्यवोदः पुराजाः १९४ - १९४४ म्हण्याः पराज्ञासम् । १९१<u>० - १०४ म् १९४४ मान्यविकाः</u> । १९४४ मान्यविकाः प्रायः वहाँ क्ल'को वचा होने लगां । देवताआंका <sub>।</sub> मुझे वर देनेक योग्य समझा है तो मेरी यही प्रच्या बाह आतन्द भिला। वे अवस्थादेवासं काले लगा। है कि शहा, विष्णु और शिव पेरे पुत्रके रूपमें प्रकट

देवता होहें — कल्याणी आपने देशताओंका हो तथा अपने एकामीके साथ मैं उस योगकी बहुत बहुत कार्य किया है। अपस्थिनों इससं प्राप्त करूँ, वो समस्य क्लेशोंसे मुक्ति देनेवाला है। प्रसन्न होकर दलता आपको धर देल आहते हैं।, यह सुनकर प्रहा, विष्णु और किंग आदि आप काइ वर मरिं

देवताओंन 'एवभस्तु' कहा और तप्रस्थिनी अनस्थका अनम्याने कहा— यदि श्रह्मा अर्गद देवता सम्मान करके वे सब-के सब अपने अपने भामको मुक्रपर प्रसन्त होकर वस देना चाइत हैं, यदि अहपलोगीन । बले-गर्द ।

وعبيديا كالألكان كالرجوس

### इनात्रेयजीके जन्म और प्रभावकी कथा

पुत्र (सुपति) कहना है। तदल-तर बहुत | शताके उदरसे बाहर निकल आवे। गणंवासव्यनित हमय क्यतीत होतेक बाद ब्रह्माजीके द्वितीय पुत्र महाब आंचने अपना परमशास्त्री पत्नी अनम्याको देखाः वा अञ्चरकत कर कुकी थी। व सर्वा≰सुन्दर्स थीं। उन्ह। रूप मनको सुभानेशला था। उन्हें देखकर मुनिने कामयुक्त होकर मन को मन दनक चिन्तन किया। उनके चिन्तन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे बेर्ज़्क वायुने इधर **उ**ध्य और क्रयाकी और पहुँचा दिया वह अतिर्मा का तेज अहास्यक्ष्य, शुक्तकां भीनस्य एवं म्बांपय था। बध वह मिर्ट लगा शे उसे दस्रों दिकाओं । सहाय कर शिया । अही प्रकार्णते | अफ्रिक मानस पत्र चाह्रमाके रूपमें अनस्यामी उत्पन्न हुआ, ज समस्त प्राणियाँक जीवाका अन्यार है। भगवन् जिल्हें यन्तृ होयर अपने भ्रीनियहम् सन्तमच नंजको प्रकट किया उसीम द्याप्रयाक्ति व स हुआ। भगवान् विश्वृति ही कर स्वके जामस प्रसिद्धि ग्राप्ट करके अनस्याका भरतपात किया से अभिके द्वितीय पुत्र थे। हैहापराज कुलाओं वे बहा हारायक वा उसने एक बार महर्षि अजिका अध्यान कर दिया, यह दस्त्र [ आजिके हुनीय पुत्र दुर्वीस जो अभी ाताक । गर्भम हो से क्रोधमें भगकर यत ही निर्मित

महान् आयास तथा न्यताके अपभानजनित दु.ख और अभवंग युक्त होकर वे हैं।इयराजको तत्काल थमा कर द्राहानेको उद्यत हो गयं थे। व तकोपुणक उच्चर्यमे युक्त साभात् भगवान् रुद्रके अंक थे इस प्रकार अन्तर्भाके गर्भमे बन्धा विष्णु और शिवके अशभूत तीर पुत्र उत्पन्न हुए। चन्द्रमा बहाकि अंतमे हुए ये, दतात्रेय ब्रोनिभाभगवानुके स्वरूप थे और दर्शमाके रूपमें साक्षात् भगवान् शङ्कानं ही अवतार लिया द्या " देशताउपकि सरदान देशके कारण ये तीनों देवता वहाँ प्रकट हुए यं। मध्यमा अधना शीतल किरणों से तुण, लका अझी असे तथा भनुष्योंका भाषण करते हैं और रख्दा स्वर्गमें रहने 🧗 🕸 प्रजापतिके अश हैं। दस्ततिय दुष्ट दैन्यॉफा संहम करके प्रजाको रक्षा करते 🍍 वं शिष्टजनींपर अनुग्रह ऋतिवासे 🕏 । उन्हें भथवान् विष्णुका अंश जानना चाहिये। दुर्वासा अपमान करनेकलेको भस्म कर हालते हैं। वं शरीर, दृष्टि सने और पाणीसे भा अद्भुद स्वभावक हैं और रहभावका आश्रय लंदर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति पहर्ति अधिने स्वयं ही चन्द्रपत्तकां प्रकट किया . श्रीविध्युरूप इक्तत्रेयजी योगस्य रहकर विषयाका अनुभव <sup>4</sup>सांच कहाभगंद्रभ<sub>्</sub>रंत्रात्रकारभ्यापन । दृतसाः शहूस्ये अत्रे व्यवसाहर्वेष्णनःश्**।** (१७-११)

करने लगे. दुर्बास्त अपने पिता मालाको छोड़कार इन्मेस मामक उत्तम ब्रतका आवाद में पृथ्वीपर

विचाने लगे कुछ कास बोतनेक प्रश्नात जब राज्य कृतवीर्य स्वर्गको पश्चारे और मन्त्रियों, पुगेर्वहतों तथा पुरवर्गसर्योने राजकुमार अर्जुनको राज्यभिषेकके लिये ब्लाबा तब उसने कहा-- मन्त्रियों जो भविष्यमें नरकको ले जानेवाला है। वह राज्य मैं नहीं यहात करूँगा। जिसके लिये प्रजाननेंसे कर लिया जाता है। उस ब्रहेरकका पासन न कि.मा जान हो राज्य लेना कार्य है। वैश्वलांग अपने स्वापारसे होनंबाली आयका बारहर्कों भाग राज्यको इसलिये देते हैं कि के मर्गामें स्टेरॉट्स ल्टे न जार्ने राजकीय अर्थरक्षकाँके द्वारा सुरक्षित होकर 🖣 वाजिज्यके सिनं यात्रा कर सकें। ग्वाले मी और तक्ष आदिका तथा किसान अन्यजका स्रता भाग राजाको इसी उद्देश्यमं अर्पण करतं है। यदि राजा दैश्वींसे सम्पूर्ण आयका अधिकांक भाग से ले हो वह चोरका काम करता है। इससे उसके इह और फूर्त कर्मोंका नाक होता है। यदि रहकाको कर टेकर भी प्रक्रको दूसरी वृत्तियोंका कावय लेवा पड़े उसकी रक्ष्त राजके अस्तिरेक्त किन्हीं जन्म व्यक्तियोंद्वारा हो से उस अवस्थानें कर लेक्वाले एजको निरुप ही नरकमें जना पड़ता है। प्रजाकी आयका जो छन्त्र भाग है। उसे पूर्वकालके महर्वियंति राजाकं लिये प्रजावदे रहाका वंतन नियत किया है। यदि कोरोंसे वह प्रजाकी रक्षा न कर सका तो

ह , याद चारास यह प्रजाका रक्षा न कर सका ता इशका पाप राजाको ही होता है, इसलिये नाँद में तपस्या करके अपनी इच्छाके जनुसार यागीका यद प्राप्त कर लूँ दो में पृथ्वीके चालनकी शक्तिके युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ एसी दशामें समने उत्तरदाजिल्लाका पूर्ण निर्वाह करनेके कारण मुक्तं पापका भागी नहीं होना प्रहेगा ' टसके इस निश्चयको जानकर मन्त्रियाँके प्रध्यमें बैठे हुए परम क्षितानु क्यांकुद्ध मुनिश्रेष्ठ गगने

कहा—'राजकृष्यर' यदि तुम राज्यका यवावत् पालन करनेके लिने ऐसा करना चात्तर हा तो पेरी बात सुनै और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेप मुनि सङ्गापवतको गुष्यभे (६२) हैं। तुम उन्होंको

आराधना करों वे तीनों लोकोंकी रक्षा करने हैं दशानेयबी बांगयुक्त परम सौधारयशाली सर्वत्र समदर्शे तथा विध्वपालक घगवान् विक्कृत अंशरूपमे इस पृथ्वीपर अवशीर्ण हुए हैं। उन्होंकी आराधना करके इन्द्रने दशाला दैल्योंद्वारा छोने हुए अपने

भवको प्राप्त विकास स्वाया दैत्यांको स्मर भगव्या ' अर्जुनने युक्त—महर्षे देवलऑने परम प्रतापी इन्हानंद्रपदीको आराधना किस प्रकार को बी ? तब्ब दैत्याँद्वारा छीने हुए इन्ह्रपदको देवराजने कैसे प्राप्त किया बा?

चर्नने कहा प्रविकाल में देवताओं और दैल्पोंसे वदा परकूर वृद्ध हुआ वा। उस युद्ध में दैल्पोंका वस्क बस्म वा और देवताओंके स्वामी इन्द्र । उन्हें युद्ध करने एक दिक्य वर्ष व्यक्तित हो गया उसके बाद देवता हार गये और दैल्य विजयी हुए विप्रचिति आदि दानवींने जब देक्ताओंको परास्त कर दिया, तब वे युद्धसे भागने समे अब उनमें लब्बोंका जीतनका उत्साह न रह गया फिल वे दैल्यसेनाक वसकी इन्द्रमसे बृहस्यत्तिजीके परम आये और उनके तथा वालांकिस्य आदि महवियोंके साथ बैठकर मन्त्रणा करने लगे।

बृहस्यतिबीने कहा—देवताओं तुम अतिके तपस्यी पुत्र महात्मा दहात्रेपके पास जाओं और उन्हें भक्तिपूर्वक सन्तुत्र करो। उनमें भा देनेकी त्रक्ति हैं ये गुम्हें दैन्योंका नात्र करनेके लिये वर

ैपञ्चानां द्वादशं भागं मूपालाय मामिगुजन -

दण्यार्न्यरिक्षांकर्णाणे रामितो नहीं दरमूत भाश्च कृताकर्य मङ्ग्यां च कृतीवानः ॥ देखान्ययु भूभुने दसुर्विद भागं तर्वेऽभिक्षम् चण्यादीन्त्रमनेवामां चण्यिते गृहतस्तर इहापूर्विनगत्तमः तहाकश्चीरथिकन् १८ ॥ ५ त्रकारमञ्जूष एक अन्य स्थान करवाहर केन्द्र और। श्रुपनीया यूर्ण कर सुक्षीत

with maximisation that explicit from the cold and the col



हों। साम आदि सस्तु हैं होंग को इस कात ने इसका की काल में हैं की उन का ने कार होंग के हमा के इस का ने का ने का इस के हमा के उन का ने का ने हैं। इस के इस का हमा किए का इस का ने का ने इस का हमा का ने हों।

रेक्स क्रमें कृष्य क्रम क्रमें क्रमें दिल्हा क्रमें क्रम क्रम क्रमें क्रमें इस्तार क्रमें क्रम क्रमें क्रमें प्रश्नार क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें प्रश्नार क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें क्रमें बारको कृतको हम दृशः स्थानिक प्रच काल बारक हैं कालान जान निवास का निर्मात है विकास क्षात्रकों हाई हम बारको अन्य बाउनको सुनाको निर्देशों केला रही हैं।

production gare to the first and the first service of the first service

printing against the desirable of the de

beautiful the author controllé famous man de manders tou et tour à de pour de famous i qu' de plomation actual and que de tou de des des de mobile des par tours à que à me de plés manter me et mobile

the thirty dates foliate they the money and the second and the sec

करनेकी इन्ता हो तथी। वे अपने करने हन हमाने के को ने तथा हो अप ने इन्नान देकताशंका के का को है दिशा और न्यानी को का हा लेनेका किशा किया इस कार्या को हम हो हमाने कार्या इनको साथ को कार्य हमाने वे हमान हो कर अध्यक्ष कहार लगे 'यह कर्म विश्ववाद्य सम्पन्न स्ट वेंद्र सह इसमी हो साथ को इसमीन कृत्य हो कर्या इसमित हम बाद लोग विश्ववाद इस कार्याको कार्य में और अपने बाका से कर्य यह विज्ञानी

आपस्था है भी बन्न करके से इन्हार्गन्तर दैन्य आगंकपूर्वक वहाँ तथे औं लब्बी होका कन्नकों किराका ६० गानका में भाग भागकों और सम्म दिवं। तथ गानकारी है नका देवताओं कहा 'सीधारवं नक्षा दैन्योंक विराध कह गर्म अंब तुम्लाग कर्रा हीधार ६५७०० इन दिन्यका यथ कर्म सम इन्हों हारेकों आवश्यक्ष नहीं जैने हुने विश्ली कर दिवा है तथा परागी गर्मक स्वार्थ



करनेकी इंच्छा हो राजी। ये अपने करने हर राजका पूज्य छल राजा है दिसक य शतकहील स्थानके केण्यों र राज्य यक्त अस को एकाण हो साम है

> नदन नः दे । व भाग सका एक एक आप गर्भना में देन्द्रांका कर स भागमा किया अभने गर्भ किया पदी हुई भी इस्तित्व में स्व हो गर्भ इसके बाद लभ्यों की वसीय प्रशाप में दल्लाचे के साथ भागमी अभ सबय सम्बर्भ ग्वास प्रवृति भागमा हुई की किए पास बुद्धियान रूगाचे बाति में सम्बर्भ हुई की किए पास बुद्धियान रूगाचे बाति में सम्बर्भ कर से इसी क्षित्र कर कर चार्म में भी प्रशास कर से इसी क्षत्री कर में साथ कर से स्वास्त्र सम्बर्भ कर प्रशास कर से इसी करना कर से हो से दून को सनको करण प्रशास

तर्ग वृत्रिकी यह क्ष्म वृत्रका गांवा कार्गर्शयने राजानिकांक सामाच्या व्या १४७ भीतः (४० पूजन कियाः १४ १४वा के राजाना राजा निर्ण

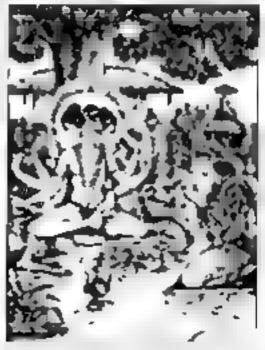

। १९ चन्द्रशास्त्र अस्य अस्तिकार अस्ति प्राथमी कारत काम अस्तिक अस्ति कुरुश्न अस्ति भूतिक

क्रम के में के दिया है है है है है है कार्रिकेचन स्वयः भी केच (य देखी हो क कता कर नहीं केंग्रे हुई है। मैं इसके क्यानीएक रिकामी का दी तह है जब मेरी केवा हुने मार्ग करने पार्ट्रिक, मैं कुछ को कराने सकतने है। इस अभी प्रयक्तिक रेमने किसी स्टिक्स्टर पुरुषको जलाभन करो।"

the spine with the party of the

कार्य प्रकार कार्य । कार्य । कार्य में ने अवस्थी प्राणाम करके लेहा

क्षत्रीय क्षीला≔रेका साथ अपनी करावा मारा नवा ५३ वर्ष ताने कलते हता है है है अन्य अनेका निर्माण है है होते. अन्य में क्यों भी अन्तर्ग कात्वर करते हैं।

अपूर्ण में बहुत्या शतकर्त कर्त् single-service of the service of the कार— राज्य पूर्वाची की एक ।⊀ सरका क्रमण किया है। इस्तिन है है इस्ति सहन समूत्र है। तुम कीई कर मॉर्गाः

क्षानंत्री क्षा द्वा पर का पूर्ण इतक है ना मुझे एको उनक नेवर्गनीय करान संस्था निकास में प्रमाण संस्था करेंगा करेंगा अपनंत्र काल न कई में दिश ने करके कन क्षण मुँ और मुद्रमं अप केम सम्बद्ध र सर करें। मुक्त करने अन्यर पात्रे एक राज्य भागा जिल्ला है । निरुक्त में प्रकार होनेको हो। निर्माण की स्थितिक । भार पा हो। पहल आकरण प्राप्त पुरुष और है अन्यानी दिनाओं को आपे के क्षेत्र स्वापनीकी कारतार्थ केरी अञ्चल्य गर्ने हो। बरा क्या ५० - कृत्याने अधिनकारी कर क्रांचर्च अपने क्या 1990 के पूर्व के अपने कार्य को अपने कार्य के पार्ट के उस की किए के उस अपने एक्ट और एक्ट और होन्स् कुमानेक अनुग का है में पूर्व क्रमाने (रिक्कानिकार १) के क्षारे और प्रधानिक किया जाता क्राप्ति क्षात्मिक प्राप्त क्षेत्र मुक्ते वेद अने कि प्राप्त हो और र प्राप्तकातम्य क्षेत्र मानवाके वर्ष प्राप्तान पार्टिकी निर्देश होते. क्रुरेने स्थ्रेनेक भी बेरा भून कानी। जाना और गीनक व जानके अजनक राज्यानिक भीत । हो । व. स्वरूप । स्वरूप व हम्पान बहुये , वि.सं. १८ देशसान एक अपने । होने ही हैं प्रयान करें मनाना अभाग दूर हो जान प्रथा आयमे भेरी चनक्क रच रके क्येको स्थान विश्व केवान अरुक् भारत क्या रहे

क्षणाचित्र के क्षण्ये — राज्ये का भी का राज्य करेर हैं ने कर पूर्व कर क्षेत्र हुन की प्रवासक नक्रमर्ति सप्तार होओने।

-----

हाती। कहते हैं 🕳 स्टब्क्ट एक्क्ट हो 🗷 प्रमुख करके अन्य प्राप्त का गांध और क्षत्रक प्राप्त **ाच अध्यापकांक लोगोंको एकविस करके उन्नर्ग** e-state and first size states नेन्द्र राज्य केंद्र अन्य में जीको अन्य साम्

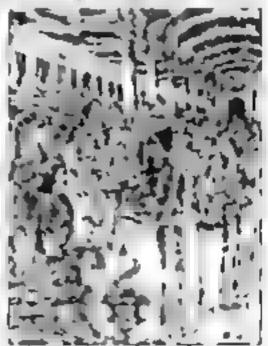

प्रकार आदि कृत ६४ अन्ति देखानू सामृति अर्थित कर्म समान्त्र अर्थीत पत्नी पत्नी पत्नी प्रश्नी पत्नी चारची । १५ इसकोच्य इतमा ४ ५वी अर्थ । सम्बन्ध ने

प्रकार वी —'आजसे मुझका छोडकर जो कोइ भी शस्य ग्रहण करेगा अचवा दूसरोकी हिसापें प्रकृत होगः वह सुटेरा प्रमञ्ज्ञः जायमा और मेरे हालमं इसका वध होगा '

हेर्सी आक्राके जारी होनेपर डक्ट राज्यमें महापराक्रमी नरश्रह राजा आर्जुनका छोड्कर दूसरा कोई मनुष्य शक्ष भाग्य नहीं करता था। स्वयं राजा ही मौकों पशुओं खेतों एवं द्विजानियोंको रक्षा करते थे। तर्पास्थयों तथा व्यागारियांके सम्बद्धायको रक्षा भी वे स्वयं हो काले में। सुटी सर्व, आरंग तथा शस्त्र आदिसे भवभाग पनुष्यांका हथा अन्य प्रकारको आपसियोमे कम हुए मानवीका बै स्मरण करनेपाप्रसे तत्काल उद्धार कर देते है। इनके राज्यमें भनका अधाव कभी नहीं होता या इन्होंने अनेक ऐसे यह किये, जिनके पूर्ण होनेपर बाहाणोंको प्रचुर दक्षिणाएँ दी काता चौ । ३-हॉर्ने कटार नवस्या की और संयामांमें भी महान् पराक्रम दिखामा। उनको सभृद्धि और बढ़ा हुआ सम्प्र⊦ देखकर अङ्गिय मृनिने कहा—'अन्य योगका उपदेश दिया था।

बढ़े शक्तिसाली हो गये थे। राजाकी घोषणा इस | राजालांग यह दान तपस्या अध्यक संग्रामधे पराह्मक दिखानेमें शाजा कार्तवीयंकी तुसना नहीं कर सकते। राजा अञ्चन जिस दिन दत्तांत्रेयवासे ममृद्धि प्राप्त की थी, उस दिनके आनेपर कर तनके लिये यह करता था और सारी प्रजा भी राजाको परम ऐश्वर्यको क्राप्ति हुई देख उसी दिन एकाग्रनिससे दत्तात्रेयमांका नवन करती थी।'

इस प्रकार चराचरगुरु भगनान् जिल्लकं स्वरूपभृत महात्वा दल्कानेयजीकी भटिमाका वर्णन किया गया। सङ्ख, चक्र, गदः एवं सार्ज्ञवन्य भारण कार्नवाले अवना एवं अध्येष भगवान् विभाने अनेक अवतार भुराजांचे वर्गित हैं औ समुख्य उनके परम स्वरूपका चिन्तन करता है. वह सुखी होता 🕯 और संस्करने उसका शीव्र हा उद्घार हो जाता 🛊 वे आदि-अन्तरहित भगवान् विधा अधर्मके नाल और धर्मके प्रचारके लिये हो संसारको रथा और चलन करते 🗓 अब मैं इसी प्रकार चितृभक्त राजविँ महात्म जलकंके जन्मक वृत्तान्त बतलाता है, क्यांकि दत्ताप्रेयजीन उन्हांका

market Profilement

### अलर्कोपण्ड्यानका आरम्भ—नागकुमारीके द्वारा ऋतध्वजके पूर्ववृत्तान्तका वर्णन

सुमति कहते हैं -- पिताजी प्राचीर कालकी बात है, बाबुजित् सामक एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनके यहाँमें पर्यात सौधरस पत्न कार्यके कार्य देवराज इन्द्र बहुन सन्तुष्ट रहते से उनका पत्र भी मुद्धि परश्रमाम और सारक्षाने क्रमशः बहरूकी, इन्द्र और अभिनोकुमार्गकी सम्मनक करता था। वह समकुमार प्रतिदिन आपने समान अवस्थ। सुद्धि, बल पराक्रम और चेहाऑक्सले अन्य राजकसारीसे पिए रहता था। कभी तो उपमें शहरजोंका विवेचन और उनके सिद्धानतिका निर्धाय होता

वा कभी काव्यवर्षा संगोत-श्रवण और नाटक देखने आदिमें समय व्यतात होता या। राजकुमार अब खेलमें लगते, उस समय उन्होंकी अवस्थावाले बहुत-से बाह्मज् अत्रिय और वैश्योके बालक भी प्रेयक्क वहाँ खेलने आ जाते व कुछ समर बाहनेके पश्चात्र अधार अमक गामके हो पुत्र दागरनंकको पृथ्वांदलपर धूमनेके लियं आये। उन्होंने ब्राह्मणके कपमें अपनेका छिपा रखा थः। वे देख्नेमें बढे सन्दर और तरूण थे। असी जो राजकमार हथा अन्यान्य द्विज-बातक खेलते मं जनके संधादी व भी भौति-भौतिक विनोद The state of the s



मान्य पर्ध जाते थे। उनमें साथ पाँच का न्य रिकार प्राप्त और उनमें साथ पाँच का न्य रिकार प्राप्त और कार्यमान आदि सामग्री रामग्रीका किए की मान्य का कि तर्थ कार्य तथा किए की मान्य का कि तर्थ प्राप्त के पीनों नामगुरुश्य भी अन्यो किया प्राप्त के पीनों नामगुरुश्य भी अन्यो किया प्राप्त के पीनों नामगुरुश्य भी अन्यो किया प्राप्त कार्य की बीच का न्य का कार्य कर के

हत जर वहाँ समय तीम प्राप्त वाम प्राप्त दिए सामान सम्बद्धी साम होती प्राप्त करिए हता प्राप्त हमा किल सामान है। सुन्द किल करिए ह सामान (प्राप्ता कर्नामी पहें किल कर्ना के स्थाप सहस्ते हो में सुन्दें देशा पाता हैं। State of the first which also may be assembled and make the second and the second

State Willer and Pract Committee Journal the former from a common common from the मेंशे मध्या लीन परोक्षमें भी फर से ही। derroi e a revi de B. A specie per d 🕫 🖦 🛥 उनमें होतका आधार 🏗 कुछ सीन married to \$ \$615 STRANSFEE COST \$ THE YEAR SHOWING AND AND SHOP PER grad and married and of the married forting CONTRACTOR OF THE PARTY AND THE PARTY. print been if y step agent d a street a street with most \$1. And their The Paris State of the Speed and Paris read the first property to the Property where the safe from the contract that mand tell from 9 , and with mand कर्त निकास गर्भ क्षा और निम्बद्ध कर्त कर्त का<sub>र कि</sub>र्मा केरने कार्य प्रदेश करते पूरण कार्य हैं। 网络人 化对对键化 医人名斯 化二烷 化苯酚 per und fire binder if ber bie gefente

Thing you all I bear think your more than the little of the case of the term and more than the case of the case that we say the

College and the best to the property of the college of the college

The transmitted and the second and t

the to be and the fine of the for-

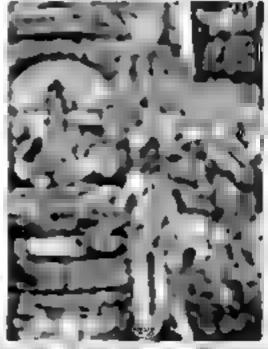

the second is a few and of second to the second second to the second second to the second sec

there are the the transfer that the same the same the same that the same

proceedings when the second

बोर्जेना पी शरीर धान्य करके अकाप्त आहा है। कुचलक। कु भूमि चलव-वण्डल। नाम प्रसिद्ध और शर्माद कर दीनकार करनमें समे हुए मेरे होता। दिनमंत्र! वो नोच दानव कुन्हें सब-दिन इसमी आकर ऐसे ऐसे उन्द्रम मान्त है जिनमें बतेशमें डाले राजा है उसका में इसी मधार मेरा चिल अञ्चल हो जाता है। बद्धपि हसलेता उसे। जाकन्य होकर राजा कर्जुनित्के पुत्र ज्ञानभाज चल कारणे क्रोचर्रायके पत्थ कर कालोको सन्धि रक्षणे करेंगे। इस अधारणको सावर इसीक श्रामण है सर्थाप बड़े कहने तथिन की हुई एकश्याका राजकुमारको इतिहास हानी। वे कृत्वसमान अपन्यय करना जाते चाहते राजन् एक दिनको कहलायेंगे 'शजन् उस अवस्तानकारीक अनुसार कल है. मैं ३४ अस्ट्रक) देखकर अलाज किय हो। मैं गुफ्तरे फार आधा हूँ। नवस्करों किया कलनेवाले लंको सीचें के रहा बर, इतकें हो कह कोड़ा, उस दानकरों तुम रोका क्येंकि राजा भी आकाराओं नीचे इक्षण उसी समय यह आकारत्यां है। प्रजाकी नवकांके अलका भागी होता है। भूपात हुई—'सुने यह अब निना शके यसस्त भूमण्डानकी। अब मैंने यह अधरत्त तुसको समर्गित का दिसा वर्गातमा का सकता है। इसे सुन्दियने अवको लिले | तुम आपने पुत्रको मेरे साथ चलनेकी अवता दी, प्रदान किया है आकार पाताल और सलमें या किससे वर्धका सीच न होने मार्थ।" इनकी गृति नहीं २-४-ती यह सबका दिलाओंने । गालब मृत्यिक में कहतेयर धर्मात्म राजाने वेरोफ: टोक आहा है। वर्गरॉक्ट सङ्गेमें भी इन अञ्चलकारपूर्वक राज्यस्य कामाजको इस अवस्थित करितार्र नहीं होती। सरक्ष्य भूमण्डलमें यह मिन्त | कहाया और मृतिके साथ भेज दिया। गामण मृति मकासदक्ष विद्याल कोगा पुर्शनिये संस्थाये दृशका हन्हें साथ में अपने अवस्था लीट गये

## पानालकेनुका वध और मदालमाके साथ ऋतम्बनका विवाह

क्षित्रमें पूजा-पूजें। महर्षि गहरूके साम आक्रार एक्क्स्पार जाराभावने वर्ता जो को कार्य किया, उसे बरामाओं तुमलोगोंको कथा करी अस्ट्रत है।

वृत्रीमे कहा—महर्ति मलक्ष रमचीन अवस्ते गहकर राजकृत्याः ऋत्याक्षते अञ्चलदौ सुनियोंके क्रम विक्रमेंको क्रान्त कर दिया। बीर कुन्नमधान गुरुवाकामाँ ही दिवास करते हैं इस बालको यह सदो-अन् नीम राज्य नहीं आनत का इसिनने स ध्यापासनी तला हुए चालव मुनिको सलाकि ित्ते वह शु≄ाका कप शत्त्व करके अंधा उसे टेन्बर ही पुनिके फ़िल्मेंने हरूल जन्मजा। किए हो र उक्कमार श्रीष्म हा भाउंपर सभाग हो नवुप भेका इसके पीके होड़ उन्हाने धनुषको सूच जेरमे श्रीबद्धा एक क्षमको हर इधकनाका क्षम



TI DIE STAND DE LA CONTRACTOR DE LA CONT उसका चोट पहुँचायी बाजसं अन्तत हांकन वह अपने पाल बचानंको धुनमें भाग और वृक्षां तथा फर्जतसं थिरी हुई भनां झाडीमें युस गर्भा वह घोड़ा भी अनक संभान बेगसे चलनेवाला भा उसनं बहुं बेंग्से उस सुआरका पीड़ा किया बारक्रक्षप्रधारी डानव तीव बंगसे भागता हुउस सहस्तों बांजन दूर निकल गया और एक जगह पुष्ट्रोपर विवरकं आकारमें दिखायी देनवाले महक भीतर बड़ी फुर्तीके साथ क्ट पड़ा इसके बाद जीन्न हो अशारोही राजकृमार भी भी। अन्धकारले चरं हुए उस भारी मद्भं कून पड़ उसमें भानेपर राजकुमारको वह सूक्षर नहीं हिस्ताची पड़ा बल्कि ढाउँ प्रकाशसे पूर्ण पाताललांककः दशन हुआ सामने ही इन्द्रप्रीके समान एक सुन्टर नगर था, जिसमें मैकहां सांनेक बहार जोम्ब था रहे वे उस नगरक चारी और भुदर चहारदीवारी बनी हुई वी राजक्मारने उसमें pas किया किन्तु वहाँ उहें कोई मनुष्य नहीं दिखायों दिया वे नगरमें भूमने लगे. भूमते ही मुमले उन्होंने एक स्त्रीको देखा को बडी उत्तवलोक भाग कहीं चली जा रही भी। राजकुमारने तससं पूछा—'तुकि सकी कावा है ? किस ≄/मसं कारही है ? उस सुन्दगी कुछ उत्तर नहीं दिया बह चुपचार एक महलकी सीढियाँपर नढ़ गरी। **क्तम्बजने भी बोहेको एक जगह बाँच** दिया और उसी स्त्रीके पीछे पीछे महालगे प्रवंश किया। उस समय उनके नेत्र आद्ययंस चिकित हो रहे थे क्षणके बनमें किसी प्रकारको शक्ता वहीं थीं। महलम् पहुँचनेपर उन्होंने देखा, एक विज्ञाल फलंग बिख्य हुआ हैं, जो ऊपरसे रीचेतक सानेका क्ता है। उसपायक भुन्दरों कवा बेटी थीं, वे कायनायुक्त रति सो जान पड़ती में। चन्द्रमाक समान पृता, सुन्दर भीतें कुँदरूके समान माल ओठ, ग्ररहरा हारीर और नील कमलके समान **उसके नेत्र थ**ं अनक्कलताको पॉरिंग उस अर्थाङ्गसुन्दरी

रमगौको देखकर राजकुमारने समझा यह कोई रसाससकी देवी है

उस कुन्दरी बालाने भी मस्तकपर काल पुँपराले बगर्नोसे सुक्तांभित, उभरी हुई क्वाती स्थूल कभौं और विकास भुजाओंवाले राजकुपारकां देखकर साक्षात् कामदेव ही समझा। उनके आतं ही वह सलसा उठका खड़ी हो गयी किन्तु असम्बद्धान्य अपने वक्तमे ४ रहा वह दुरंत औ लजा, अधार्व और टीकाक वशीभूत हो गयी सोचनं लगो—'से कीन 🖁 ? देवता, वक्ष, गन्पर्व नाग अयक विद्याधर तो नहीं जा गय . या ये कोई पुण्यालय मनुष्य हैं ,' यों निनारकर उसने लंबी साँस लो और पृथ्वीयर बैठकर सहसा मूर्चिन हो गयी गुजकुम्बरको भी कामदेवके बायका आपात साक्ष्या फिर भी वैत्र धारण करके उन्होंने उस व्हाजोको आश्वासन दिया और कहा--- बरनेकी आवश्यकता नहीं बहुस्त्री जिसे तक्ती पहले महलमें जाते हुए दंखा था ताड़का पखा लेकर व्यव्रतापृत्रेक हवा करने हागी। राजकुमारने आधासन देकर अब उससे मुन्धीका कारण पूछा, तय वह बह्ना कुछ लब्बित हो गयी। उसने अपनी सर्ख्यको सम्ब मार्ते बता दी फिन उस सर्खी डम्ब्को स्व्छांका सार कारण, जो राजकुमारको देखनेसे ही हुई यो जिस्सा पूर्वक कह सुनाय

वह स्त्री बाली प्रभा दललोकमें विश्वावसु ग्रमसं प्रसिद्ध एक र अविके राजा है। वह सुन्तरा वर्त्तीको कन्या है। इसका नाम मदालसा है। वत्रकंतु दानवका एक भयकूर पुत्र है जो शबुआँका नाश क्षत्रनेखाला है। वह संस्कारमें पाला-स्केतुकं जामसं प्रसिद्ध है। उसका निवासस्यान पातालक ही भीतर है। एक दिन यह सदहनस्प अपन पिताक उद्यानमं भूग रही भी उसी समय इस दुगल्या दानवने विकारमधी माथ फैलाकर इस असहाय बालिकाको हर लिया। उस दिन मैं इसके शाद्य नहीं थीं। युना है, जागामां वर्गादशीकों १६ - संदित्त नार्यक्षेत्र प्रशासकार व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक व्यक्तिक व्य बाह अस्तुर इसके साथ विवाद करेगा किन्तु वैसे थिंद यह अपनी इच्छाके अनुसार किसी बीर मृद्द खे≾को अलिका अधिकारी नहीं है, उसी<sub>।</sub> प्रतिको शत कर भेतो से मैं निश्चिना होकर प्रकार कर दानक भी इस सर्वाझभून्टरी मेरी तपक्षामें लग माती सहामते। क्षाव आप अपना होता. बहुत लोड यह सुथोग प्राप्त होनेबाला सब हाल ठीक-टीक कहिये 🕯 ।' यह करूबर भूगीन देवी अन्तमान हो पर्यो । भेश क्रम कृष्यल है। मैं इस मदानसाको सखी, क्षि-ध्वकनुको पुत्री और बीर पुष्करमहानीको फनी। है। सम्भन्न मेरे स्क्रायांको पार अला. तकमे उत्तम ब्राचीका पालन करनी हुई दिव्य भाँतसे भिन्न-भिन्न, दुध हूँ और पिताको आलासे मुनियाको रक्षाके हीक्षींमें विचरती वहती हैं अब में परलोक लिये महर्षि गालवके आसमपर भागा था। वहीं मुभारनमें ही लगी हैं। दुहल्यों पातालकेंतु आरथः कारहरून कर भाग्य कर के करणलोकमें शक्त का। मेरे कार्यमें विका कालनेके लिये कोई दानक भूनवंदें अक्षा है। वहीं चूनियाँकी स्थाक लिये किसीन उसकी अपने याणोंका विशाना बनाया है। में इस अतक ठोक ठीक जा समानेके लिये ही गयो की पना लगकर नरंत और जायी। सचपच ही किसीने तय अध्य दानवको खनसे वॉब कारक है।

अब भदान्यको मृजिल होनेका कारण स्थित। मानद् आपको देखतं ही अपयंत्र प्रति इसकर प्रेम हो एक किन्तु यह पत्नी होगी किओं और की ियमें उस दारूकों अपने बार्याचा निराना बालका है। भूति कारण है। जिसमें इसकी मुख्यी आ गयो। अन्य हो जीवनभर इसे द शा ही भेगाना है ज्यानिक इसके इदलका प्रेम के आपने है और ( धाँत कोत और हो होनेवामा है। सुर्राधको अधन काभी अन्यका नहीं हो शकता. मैं तो इसाँके प्रसरी ह औं होकर वहीं चना आदी क्योंक में। शिव अवने करोरपें और मर्खापें कोई अन्य नहीं है।

मध्योंको पानेके योग्य नहीं है। अभी कलको बाल, परिचय दीजिय। अस्य कीन हैं ? और कैसे यहाँ ి अहं जेवारी अगस्महत्त्वा करनेको देवार हो जया। प्रधारे 🕏 7 आप देवता, देख, गर्टार्व, नाग अथवा भी अस समय कामधेनुने अलार आकासन किञ्चरंगिते तो कोई नहीं हैं? क्वॉकि वहीं दियां— बंटी बह रीन दालश तुम्हें नहीं पर मनुष्यकी पहुँच नहीं हो सकती और मनुष्यका क्याला । महाप्त्रने । मत्दंत्रोकमें जानेपर इस दानवको । ऐसा दित्य सरार भी नहीं होता । जैसे मैंने सब अपने मल्लोंने औष डालेगा, घटी तुम्तारा पाँउ | बातें सच त्तम बतायी हैं, वैसे ही आप भी अपना कुक्तवादने कहा -श्यति वृपने जो पह

नुका है कि आप कीन हैं और कहाँसे आपे हैं, इसका उत्तर सुनो, मैं असम्भन्ने हो अपना सब समाचार बतन्ताल हैं जुन्ने। मैं राज्य लबुजित्का में अभेपरायण भृतियोंको रका करता का किन्तु शुक्तरका रूप भारत करके अगया। मैंने उसे अभैचन्द्राकार च गसे चौध हाला। मेरे चाणको भार एक्टर यह यह जनसे भागा। तब पैने भी बादेवर सवार होकर असका पोस्त्र किया। फिर सहका वह काराई एक गढ़में मिर पड़ा। साथ ही चेत बोडा भी उपमें कृद पद्मा उस खेड़ेफा भड़ा हुआ मैं फुल कामतक अन्यकारमें जहता ही बिचरतः रहा । इसके कट मुझे प्रकाश मिला और हम्हरे ऊपामेरी होंह पड़ा भैंने पुरूप भी किन्तु तबने कुछ उत्तर नहीं रिया। फिर मैं तुम्हारे पीछे-गैसे इस सुन्दर महत्वमें आ गवा। यह मैंने सम्बं बाल बतलायों है। हैं देवता डानव, जार चन्धरी अथवा किलर नहीं हैं। देवता आदि है मेरे पुजरीय हैं। कुण्डलें। मैं मनुष्य हो हैं। तुम्हें इस विवयमें कभी कोई सन्देह नहीं करना वाहिये। यह सुनकर क्युनसाको यही प्रसनता हुई।

इक्ते लिजत होकर अपनी मखीके युन्स मुक्की

और देखां: किन्तु कुछ बोल न सकी उसकी सखीने फिल प्रसन्न होकर कहा। 'नीर अञ्चलं बात सन्य है इसमें सन्दातक लिले काई स्वान गर्ही है। मेरी सखीका हृदय और किसीको देखकर उत्तमक नहीं हो सकता। आधिक कमनीय शांति करणायो ही प्राप्त होती है। पूर्व प्रमुख कमनीय सम्पर्ध ही मिलती है। देवी विभूति धन्य पुरुषको ही प्राप्त होती है। भूति धारको और समा उत्तम पुरुषको हो जिलती है। इसमें मन्देश नहीं कि आपने ही उस तीय दानवकर वस किया है। भूता प्राप्त मुर्व हो प्रस्त होती के भूति धारको करें कहाँगी। मेरी राह सकी बढ़ी भागवारिकी है। प्राप्त करें कहाँगी। मेरी राह सकी बढ़ी भागवारिकी है। प्राप्त सम्बद्ध प्रस्त करें वहीं भागवारिकी है। प्राप्त सम्बद्ध प्रस्त पर्व भूत हो राखी वीर जिल्ला करें विद्या पर्व भन्न हो राखी वीर जिल्ला हो। स्व प्रस्त हो राखी वीर जिल्ला हो। स्व प्रमुख करें।

कुंग्डलाकी कर सुनकर राज्यस्वान कहा में रिसाक अधीन हूँ, बनकी आज़के बिना इस गन्धर्व राजकन्त्रासे किस प्रकार विश्वाद करूँ कुण्डला बोली नहीं नहीं ऐसा - कहिये। यह दवकन्या है आपके पिना जो इस विश्वाद की जिये '



राजकमारने हयाम्तु कहॐर उसको बाह मान लो । तम कुण्डलाने विवाहकी सामग्रा एकांत्रत ₹२३ अपने कुलगह तुम्बृहक्ता स्परण किया वे मनिषा और कुछ लिये तल्काल वर्धा आ पर्तुचा मदालक्षके प्रेमसे और कृष्णालका गौरव रखनके ालने उन्होंने आनमें विलम्ब नहीं किया ने मन्त्रके जाता थे, जहां अपन प्रज्वलित करके र हाने १४४२ किया और मङ्गलाचारके अपनतर 🕏 यदान करके वैवर्गतक विधि सप्पन्न की। फिर वे तपरमाके लिये आपने आध्रमपर 🚓 १०४ तदनन्त्र कुण्डलान अपने सखाम कहा— सुगृत्तिः तुन जैसी सुन्दरीको राजकुमार ऋतध्वजकै याव विवाहित देखका मेरा सनोत्स पूर्ण हो राज अव मैं निश्चित्त हो कर तपस्या करूंगी और तीर्थांके जलसे अपने पापाको यो डाल्गी जिससं फिर मेरी पंस्तो दश्य र हो। इसके बाद जानेके नियं उष्पुक्त हो कुण्यलाने बही विनयके साथ गुजकुमारसे भी वार्तालाप किया इस समय अपना सर्खाके प्रवि स्नेतको अधिकलसे उसकी वन्धी गद्दर हो रहो यी ।

कुण्डला बोली प्रभा अवस्ती वृद्धि बहुत बही है आप वैसे लोगोंको कोई पुरुष भी उपरेक्ष नहीं दे सकता किर बुझ-वैसी स्विपों तो दे ही केस सकता हैं, किन्तु इस प्रदालशाके साममें भी किन आकृष्ट हो गया तथा आपने भी अपने पति भी हत्यमें १क विशास उत्पन्न कर दिव है इसेन्सिने में आपको क्रमेंक्दकः स्मागमण करा गही है पतिको चाहिये कि सदा अपनी पत्नीका भरण पायण कर्व अब पति- पन्नी अन्तरश पत्न दूसरेके वंशीभूत होते हैं तब वन्हें भर्म अर्थ, काप— त्रीतांको प्राप्ति होतो है हपाँके पत्रपर्णा प्राप्त पत्नि पन्नी दोनांके सहयोगार ही निर्भर है राजकुमार स्थोको सहायन लिये बिरा पुरुष कि सी देन भित्रर भूत्य और आंत्रिक्यांका नुस्त नहीं कर सकता सनुष्य अब पतिव्रता पर्याप्तरे तथा करता है तथ वह पुत्री पाटनके हारा रित्तरेकर अब आदिक द्वारा अधिकंत्रवाको और पुत्री अपाके द्वारा ट्वाराओक प्रस्तर करता है कर्नी भी प्रांतक किन धर्म अब काल प्रवे सन्तान नहीं स सकती हर्मानक पर्यन करता है सेन्य दोनों हो जिल्लाका सुख निर्भर करता है आप दोनों चट्डार्याक 1 नये है कहा हैन निर्मादन की हैं अब मैं अपनी इन्धाकं अनुसार जा रही हैं

धं कहकर कृष्यत्वादे अपनी सालीका गलेसे णगाम् और राजकामानको नभरकार करके नह टिक गॉर्स्स अपने अधार सङ्ख्या नागी गर्गी **क्ताध्वत्रमें भा मदालभ को अपने वाहारर विदास** भीर पानानपर्याकाम रिकाल अनेको तैयारी की ৰত ৰাজ হাগৱাকী মাপুন ছা গৰা ওকান भहरा करवहत्त्व बचान अगस्य किया— 'बनानन्त्र, जिम के-बहरूको स्थापने हा लाख वा, उस ६४ राजक्ष्मान चुनाये जाना है। यह समानार पाने ली परिष्, खड़ग गदा शुल, बाप और धरुग आदि ब्राक्षाय भजी हुई दान्वर्षका विज्ञान सेना यमानकेतृक राध वहीं आ पहुँची ५० समय सब्दे। रह स्वकृत्ति अहने हुए वर्ड बद दानवान सबनुष्टार क्षत्रध्यात्रक बाजो और सृजांकी वृष्टि आरम्थ कर दी। राजकुमार भी चई पराक्रमो में उन्होंने हैंगल हैंभने नागाँका मान या केल्ल दिवा और मुंता लेग्प हो राज्योंक सभ अस्त्र शस्त्र काट गिरायं संगर्भरमे ही ঘণাললাও এই মুন্নি স্থানভাৱত মাধান দিয়ে भिन्न हुए खड़न करिक ऋष्टि और सायकार्य अञ्चादित हो गयी अदनन्तर एजकुमारने न्त्राष्ट्र मध्यक अस्त्रका सन्वात किया और **उसे** दानवींमा छोड़ दिय । उसकी प्रकाद जास्तरी पहलासकेनुसहित समस्त दानव दाय हो गर्व ब्राको हर्द्दि<sup>भी</sup> चरस्त च्यासकर राम्न क्री गणी देशे अक्लिभृतिकी ऋभिष्याचे सरायुप्त भाग हो गर्वे से उसी प्रकार ऋतय्वजको हारागिक्से

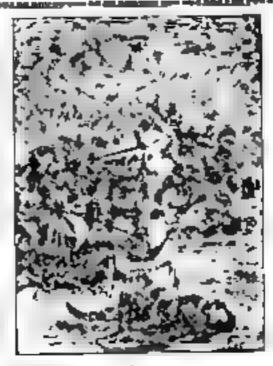

∔श्राम द्वाप दल भी

उभ प्रकार करूं- वर्ध दानवाँका वच करके गरकुमार कि। अपने अन्यसं सन्तर हुए होर उस स्त्रीरत्नके सत्थ अपने पिताके नगरमें आये वित्राक्त चार्यस्य प्रणाय करके उन्हाने पानालमे रते कुण्यालक्ष दर्शन हाने महासमा**क्ष** पाने और वानवास पुद्ध करने आदिका सब सभावस सुना दिला। यह सर्च मुनकर पिताको कड़ी प्रस्कल हुई उन्होंने पुत्रको छलाने लाहकर क्टा—'कॅटा तूप सुषव और सहत्वा हो। नुसने सूत्रे तक दिशा क्यांकि सूख्या दूशा उत्तर धर्मका जनन करोखने श्रीमांको भवमे रक्ष हुई है। पर पूर्वजॉन अपने कुलको बज्ञम जिल्लाम किया बा मैंने उस यशको फैलाखा बा और तुमने अनुपर परक्रम काके इसे और भी बदा दिया फिताने को बसा धन अववा परा∌म प्राप्त किया हा उसंबो कम नहीं करता थड़ पुत्र मध्यप प्रकासन प्रमास औं अपने शिक्षकी अपेक्ष भी अभिक्ष फाइन दिन्हरे ३४ विद्वान पुरुष अध्य अजने हैं, स्थित्यु को रिलाद्वारा अधीर्जन ॰ तालकेतुके कपटसे मगै हुई मदालखाकी नागराजके फणसे उत्पन्ति और ऋतब्वजका पानाखलोकमें कथन ४६९ pro er<del>ro und en erres e erres e propuesto de 2017 e arre e e e</del> élegraph<del>é du a la las est e e e e el érro projúndaden a</del>

धन वीय तथा यशको अपने समयमं घटा देना है वह बुद्धिमान् मुरुपाँद्वारा अधम बताव गया है भैंने जिस प्रकार ब्राह्मणोंकी रक्षा की धी उसी प्रकार तुमने भी को हैं; परन्तु पानाललोककी यात्रा और ४हाँ असुराँका विनाशः वे सब काय नुमने अधिक किये हैं। अनः तुम्हारी गणपा उत्तम पुरुषोंमें हैं बंटा तुम धना हो तुम्हारे जैसे अधिक भुणवान् पुत्रको पाकर मेँ पुण्यवानकि लिये भी स्पृष्ठणीय हो रहा है जिसका पुत्र बद्धि, दान और पगक्रममें उससे बढ़ नहीं जाता यह मनुष्य भीरे मतम् पुत्रजनित आनन्दको वहाँ प्राप्त करना उस पुरुषको धिकार है जा इस लोकपं पिठाके गमपर ख्याति लाभ करता है। जो पिता अपने पुत्रके कायंसं विख्यात होता है। उसीका जन्म मफल है जो अपने नामसे प्रसिद्ध होता है वह

सबसं उत्तम है , जो पिता और पितामहकि गमपर ख्यात होता है। वह मध्यम है तथा जो मातुपक्ष या मानाक नायसं प्रसिद्धि प्राप्त करता है जह अधय श्रेणीका पनुष्य है \* इसिनिये पुत्र। तुम धन पराक्रम और सुखके साथ अभ्युदयशील बनी इस गन्धवंकन्याका तुमसं कभी वियोग र हो।

इस प्रकार बारंबार भौति भौतिके प्रिय वचन कहकर पिताने ऋतध्यजको हृदयसे लगाया और मदालसाक साथ उन्हें राजपहलमें भेज दिया शिक्कुमार ऋतध्वज अपनी पत्नीके साथ पिताके ग्गरमें तथा उद्यान खन एवं पवंत शिखारींपर आनन्दपृष्ठीक विहार करत रहे। करूयाणी मदालमा प्रतिदिन प्रात काल उठकर सास- संसुरके चरणॉर्में प्रणाम करती और अपने पतिके साथ रहका आक्द भोगती थी

mental finishers

### तालकेतुके कपटसे मरी हुई मदालमाकी नागराजके फणसे उत्पत्ति और ऋतध्वजका पानाललोकमें गमन

दौनों नामकुमार कहते हैं। पिताजी तदस्तर बहुत समय क्यतीत होनेपर राजानी पुन अपन पुत्रसं कहा 🗕 बंट) : तुम प्रतिदिन प्रात काल इस अश्वपर सवार हो ब्राह्मणांकी रक्षाक लियं पृथ्वीपर विचरते रही। यैकडो दुराचामं दास्य इस पृथ्लीफ मौजूद हैं रनमं मृतियाँको बाधा र पहुँचे एंसी चेहा करो - पिनाव्ही इस आज्ञाके अनुसार राजकृषार हसी दिनसं ऐसा ही करने लगे व पूर्वाह्नुपाँ हो सारी पृथ्वीकों पर्किमा करके पिनाके <del>चरणोंमें</del> पम्तक झुकात थे। एक दिएकी बात है। वे घूमते हुए यम्ना तरपर गये वह समालकतुका छोरा भाई तालकेत् आश्रम बनकर रहता सा राजकुमारनं ठमें देखें। यह मायाचा दाउठ मूर्तिका रूप ध्राज कियं हुए था उसर पहलेके वैकासमरण करके

 कसं कहा— राजक्मस् मैं तुमसं एक श्रात कहता हूँ यदि तुम्हारी इच्छा हा तो उसे करो। तुम सन्यप्रतिज्ञ हो अनः नृम्हें मेरी प्रार्थना भट्ट न्हीं करनी चाहिये में धमके लिये यज्ञ करूँगा और उसमें अनेक इष्ट्रियाँ करनी होंगी। इस सबके लिये इष्टका चयन करना भी आवश्यक है किन्तु मेरे पास दक्षिणा वहीं है। अतः और। तुम सुवर्णके लियं मुझं अपने गलेका यह आभूषण दे दो और भैरे इस आश्रमको रक्षा करा। तबतक मैं जलके भीना प्रवंश करके प्रजाकी पृष्टिकं लियं बहुण दंबता सम्ब धी वैदिक मन्त्रोंसे वरुण दंबताकी स्त्ति करता हैं। स्त्तिक पश्चात् जल्टी ही लीट्टैंगा। उसके याँ कहनेपर राजकुमारभे उस प्रणाम किया और अपने कण्डका आभूषण उतारकर दे दिया

भिन्न इस प्रकार कहा—'आप निश्चिम होकर दिया।" क्षडचे, जकाफ सीट मही श बेंगे, क्कान्ड बड़ों हैं। आपके आभागे सभीय बहुकैंगा।

रस्यकृत्वाओं इस प्रकार कवानेश्री लालकेत् महा-६ क्लामें इनको स्टाउनर अपूरण हो क्या और थे इसके क्यानियह आध्यकी रक्ष करने स्ता जलके भीतरमें का राजकृशासि मारमें क्रमा गव्द और मदालका तका अन्य सोग्रॅक स्थान प**्रीतकार द्रम प्रकार कोला।** 

मान्त्रीताले कहा-चार कृषण्यास मेरे अपनासे मजीय गर्म से और न्यांग्यभोकी एक करते हुए किया एक देखके एक कर रहे थे। उन्होंने अपनी शांक्रपण भद्ध किया और बन्त- से बायनहारी दैलाका मौतके पह उत्तर फिर उस अमे दैलाने मानका सहार भे का सुन्दर्ध उनकी करी संद द्धान्तो प्रश्ने मध्यम् अन्तरिने अपने मानेका नह अागुरूण पत्रो तिक रोक्त उपस्थियोंने निलक्तर इक्का ऑग्यांका कर दिश इनका अध प्रत्नीत हो पेश्र है। और घडान इ.स. दिन्दि एक क्षा प्रमी अध्यक्षमाम् वह द्वारून धन्य उम मह सब कुछ अपनी और्को देना है। इसके सद जो कुळ कर्मका हो यह अगस्ताम की अवने सभी प्रकारक सम्बन्ध समिन्य हाते हैं। इस पुरुष क्वीजिये।

सुरमार प्रवासियों क्या अकारको



पहलमें भी बढ़े जोत्से करना-क्रन्दन होने लगा एक महिन्दे यह महामालको परिके निज कृष्यो तम हुई देखा, इस कुछ विकार करके भवादी स्थि। किया और वहाँ शोक करने हुए क्या अवने काथ प्रकार से क्या। भूत प्रपाणांश (बहुरने) औरमें करा—'प्रश्तकने और केंन्जे । मैं शुकार और अपने सिवे रोनका कोई कारण नहीं देखता। कदपको आक्षापन इनेके निर्धे यह गलेक. इत्। ब्रह्मका बलाओंकि विश्वा करनेका क्या नुसके निये शक कर्फ और क्या पुत्रवश्के तिये। मी कराबर सम्पक्षत्वे का हार पुरत्येपर हाज औष्यवेसे ऐसा बाल बढ़ल है के दोनों कृतकृत्य दिया और भीने आका था वैसे हो जाना १५ । यह । ह नेके करण खंकके योग्य नहीं हैं। जो सक्स मेरी इ. क्षतुच्य कार बारका कार्येक लोग कोकसे सेक्षणें लाग (श्रास च्या और मेरे ही फरनेसे कार्यन हो पूर्विश्व हो नवे, किर काडी देखें हालने जावारा की रक्षाये उत्पर हो, मृत्युक्ते हाल हुन्स, आनंकर क्षीरवासको सभी केन्नर्य, कथा नवा संस्थानी। वह भेरा पृष्ट बुद्धिस्थन् पुरुषंकि निर्वे सँकेच्या भी अरबात दुन्ही होत्रत निशास कान लगी। महात्यान | बिगाय केंग्र हो अन्तरत है। जो अवरूप जानेकान प्रतके एत्तेने आनुष्यको हेन्स और अपने महर है। उस क्रमेरको नाँद मेरे पुत्रने जासमाँको । क् रामकः पूरंत ही अपने प्यन् प्राणीनाः। जन्म एकाम तक्षा दिका तो यह नी ६४मन् अभ्यूटकरः।

िका का मुख्य हुन्। भगव क्षणाम् अति स्थानका स्थित् अस्ते कृषा व शिक्त व सूत्र

काराण है। इसी प्रकार उत्तम कुलयें उत्पन्न दूर्व बह मेरी प्रविधु विदे इस प्रकार अपने स्वामीमें अनुरक्त हो परलोकमें उसके पास गयी है तो इसके लियं भी होक करना कैसे डॉनित हो सकता 🛊 क्यांकि रिवर्गोंके लियं पतिके अतिरिक्त दूसरा कोई देवना नहीं है। यदि वह प्रतिक न रहनंपर भी जीवित रहती तो इन्डर लिये बन्धु बात्धवाँके लिये तथा अन्य दयाल् पुरुषोके निर्म क्रोकक बोरव हो सकतो याँ। यह तो अपने स्तामीके वधका समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछ चली भयी है अत विद्वान् पुरुवीके लिये क्रोकके खेरम नहीं है।" शंक ता दन स्विकें लिये करना चाहियं जो परिविधांगिनी होकर भी च्योजित हाँ जो पतिक सबस्य हो प्राच त्यांग देती हैं ने भटापि होकके बांग्य नहीं हैं। सदालका बड़ी कृतज्ञ थी। इसलिये इसने परिचियोगका दु ख नहीं बोगा। यो इहलोक तथा फरलोकमें सब प्रकारके सीख्य प्रदान करनेवाला है, उस परिको कौन की भनुष्य समझेगी। अतः मेरा कर पुत्र ऋतभ्यणं, यह पुत्रवधु, में तथा ऋतध्यजकी माता—इनमेंसे कोई भी खेकके बांग्ब नहीं है भी पुत्रने खाक्षमाँकी रहाके रिनर्ग अपने प्राना

न्यानको ६म सबका उद्धार कर दिया संग्राममें बाग्रामांको रक्षाके निर्मे प्राप्तन्याम करके की गुड़ने अपनी बाताके सतीत्व बंतको निर्मलता तथा अपने पराक्रमको न्द्राग नहीं किया है तदयन्त्र कृष्यस्थानकी बन्तान अपने पतिको और देखकर कहा—

'राजन् मेरी महता और वहिनको भी ऐसी प्रसन्तर नहीं आह हुई। जैसी कि मुनियाका रध के रितने पुत्रका व्यथ सुनका मुझे हुए हैं। जो जोकमें पहुं हुए बन्धु बान्भवांके सामने रोगमे क्लेश उठाते और अन्यन्त दुखी होकर संबो साँसँ खाँचने हुए प्रापनयमा करते हैं, उभको सताका सन्तान उत्पन्न करना व्यर्थ है। जो भी और ब्राह्मगाँकी रखार्ने सत्पर हो रक्षभूमिने निधनतापूर्वक युद्ध करते हुए सन्त्री स अवहत लोकर मृत्युक्ते प्रस्त होते हैं वे ही इस पृथ्वीपर पन्य मनुष्य 🖁 🍱 माचको भित्रों तका शतुओंसे कभी विनुख नहीं होता, वसीसे पिठा वस्तुत पुत्रवान् होता है और माता उसांक कारण वीर पुत्रकों करनी मानों जाती है। पुत्रके कस्पकालमें मालाको जो क्लंक बठाना पड्ता है, वह तभी सफल होना है द्वत पुत्र शत्रुऑपर विजय प्रस कर अबवा युद्धमें लड़ता हुआ मार। जरप 🕇

भाजा च तो पृतो दृष्टा विना मत्री कदारासाम् म रोदितर्स्य परमाणि भगतानारणकरसम्। कि रू सोचाणि तथर्ष कि रू सोजाप्यहे स्मृतम् पच्छुश्रृष्ट्रच्याद्य दिजाश्रीणकरस्य अवस्य स्मृति भरते तद् ग्रिमानी कृते चाँदे हमें च सत्कृत्यांच्या भरी-मेगम् द्रमानाम् अस्त्राची साम्बदानी च तथा-भेग द्रमानाम् च दु भर्तुवीर्षे कुल्य सम्बन्धदेव ध्राधिनी

मैं से साथा न में स्थलने प्राप्ता प्रोर्टितृपितृसी
 सांचलने व्यवस्थानी में उनस्थलनोऽलियु शिला
 स्थलने युव्यस्थल चे प्रभोतन शादिकाश्यमे
 अभिनां सिववनीस्य विद्वार्थ व कराइसुकान्
 मर्थवलीय निवाद विद्वार्थ में प्रभावी नाथा

प्रमुखान जर्म सर्व निपृश्य सुरमण्डनसः॥
सर्वे वार्ये संविद्धः वाष्ट्रान्यस्यानित्यसम्
वितृत्यः कृतवृत्यस्यान्यस्यं प्रशेक्यस्युभाविषः
प्राप्तो ने यः सुद्धो कृत्युं कंश्रं सीक्यः सं शीनसाम्॥
वसः पृश्रंण स्वयःकं नन्यभ्युद्धपकारि सर्वः॥
कवं पृश्रंण स्वयःकं नन्यभ्युद्धपकारि सर्वः॥
कवं पृश्रंण स्वयः वार्यां वर्त्वायस्य देणसम्॥
सांस्था सोवा भवेदेवं वार्वः भवं विद्यांभित्यः॥
धर्मास्मनुव्यांतेर्यं न सोज्यातो विद्यांभित्यः॥

(३% २२ २७— ६४ बुर्ज्य स्ट्रॉनियरिकाने इ.स. पुत्रं यथा समा। भ्रियन्ते स्वाधिता किल्ह्यस्तेयां माता पृथाप्रजा। बुण्याः कार्त्रोजियस्त्रं त एव युवि यानया। मे र याति रिंता तेम पुत्री याता स वीरत्। यदारिकानी के स्थात् संतामे वा इतः सूत्।

BET OF BUT BY ALL AND THE WOMEN **रा:- संस्कृत किया और फारमें स्कृत नियमनाय पुन्नार** कार क्रीन हो। सार है है कि क्यून्त अपने निकारका है राजकृत्वाचे क्रम क्या और इंप्यूचेक चीती क्रायार्थ क्रोला— १५-अक्टब्स, अन्त तुम क्षा तो दुवरे शूप्रै कृत्यनं कर दिया। पून में पर्दा अधिनाम प्रान्ते अदे हो इसमें सेने कहुँद दिनोको अन्तरी अधिनक्ता हो। का ती। बुद्धे भागक बालको जनकात निस् कान बाल अञ्चल कर्मची ब्यून रिकेट ऑन्स्वय भी बार सम्बन्ध कर्या अब समि पूर्व कर निर्मा । हानके बी बडर्नेश एक्ट्रिया अससे प्रका अने कार् तक वसुके करण केनकने और अध्यक्त आर्थ्य कुर और अपने नेपान के मानवी और बान दिये।

apid samu kili kerilikan di kamendian di kerilikan di kame

क्षाने इस बाबन प्राप्ते जनमें जाना विश्व के विश्व को अन्यान विश्व ईंग्बर की एस हैं। प्राप्ते कारनेकी करण करने पान महरूनमाना (स्वरंको | क्या हानाने अपने कारके उद्यागाना सेका और प्रसार प्रथमित को। केर्य क्ष्मिक्क क्रिकी देखा केरने, मेच ब्रोदका विकास काल किया - यह सा अमोजानं अभी कोग प्रद्वित्व हैं. विक्रिक मुख्या । नवीं प्रश्नामकं वर्षि में पर असके निविध अपने क्रमानाच्या विक्र भागि है कि मुख्या ही अनगरे, क्रमा त्यान हैं से इससे उस संच्यानेता हवा आपूर्वनो अध्ययं राज्य भागी और सम्बन्ध अध्ययं प्राप्तात हुआ ? यह अर्थ से विश्वनीय निर्म ही

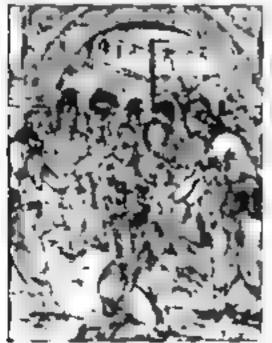

हर्ष हा राज है, <sup>६</sup>४४ फल सम्ब अन्य प्रमृत बानवाने इसे इस्तान माना और निर्देशी क्ष करा , से श्रीक शंक्रालय क्षित्र हिंग। र्वजपुर्वक भी संस्कृति हुन्।यं करके हाळ त्याप ही पूजने तर्ग का बका शाय है। विश्वती भूगावी । क्रांसन वाचेरशा भावतं सरमञ्जातको कृत्युका क्षात्रका प्रकार क्षेत्र काम विकास क्षात्र क्षाओं देख में लज्जा और शहरों अनुहर्ग हुय त्रव और कर हो नक्त को देने लगे. इत्तर हक लभागी सामाने मेरी कृत्यों का कुरका क्रम नकर देने दिन की है जोतीन हैं जुड़ दिन्न की विकास के किया कि हम है। अनुसंह को से बनकृष्टर अध्यक्षक वर्ष बेटकं अपने नवार्ष | दो निष्ठं कृत्यूक्तं क्षत्र हुई इस युवनवनी राजाक

प्रशासन्त है। यदि स्थलका का दिन हा दिने सदका रोप्यापने रोग 🕻 में भई भा सेर निर्म प्रशासक करन करने हैं। मेर कारण ले है जिल्लानीका सेका कारण यह बोजन ६ गोर्फ লগাঁৰ টু চাল মী ক্ৰী চুলকা পাল এই नकात्र है। कि मू आजने स्थितनको संगठ परिम्हाल कर इस्त है आसे रेस्से उपित परिहरत है। स्वरी इसमें भी इस राज्यानी की अरकार नहीं होता, तथार्थं बुक्रको सी यर्थंचा क्षत्रप्रशास्त्र स्थान ही करण प्रस्तित है। इससे िरक्कार स्थापा अन्यत्त नुष्ठ भी नहीं होता। जिसमें घेरे मिन्ने प्राण शक त्थाम विका ४४% भिष्ठे क्षण पर त्यान आगन प्रोक्ता है "

रीक्ष विकास काले. इन्होंने प्रदानकार विका क्रम क्ष्रीत की भीत हरूक भारता कर्म पूर करके इस अकार प्रतिज्ञा की

ज्ञातका केले—बदि इस गन्धमें मेरी सुन्दरी पत्नी मदालका मुझे फिन न फिन सकी तो धूमरा कोई सवी मेरी ऑपनस्तिकों नहीं वन संकती। मुनके सन्मन विकास नेजींबाली गन्धवीराजकुमारी मदालकाकं अदिरिक अन्य किसी स्वीकं साथ में सम्भीरा नहीं का सकता वह मैंने सबेख समय कहा है।\*

दोनों वाषकुमार कहते हैं—पिताजी इस प्रकार महात्मकृष्क बिना वे क्लोमम्बन्धी समस्त भोगोंका परित्याग करके अब अपने समस्यमक मित्रोंके साथ मन बहागते हैं यही उनका सबसे बहा कार्य है परन्तु वह तो इश्वरकारियें पहुँचे हुए व्यक्तियोंके सिन्नं भी अन्यन्त दुष्कर है फिर अन्य लोगोंकी तो बात ही क्या है

नागराज अश्वलर कोले— पुत्री पदि किसां कार्यको असमभव मानका मनुष्य तसके लिये उद्योग नहीं करेंगे तो उद्योग छोड्नंस उनको भारी हानि होगी इसलिये मनुष्यको अपने गौरकका त्याग न करने हुए कारका आरम्भ करना शहिये, क्योंकि कर्मकी मिद्धि देव और पुरुषार्य दोनांपर अवल्यिकत है इसलिये में तपस्थाका आन्नम नेका उसा बला करूंगा, जिसके इस कार्यकी सीग्र ही सिद्धि हो

वों कहकर नगराज अश्वतर हिमालव पर्यतकं प्रमाणवरण तीर्थमें, जो स्टरस्वतीका उद्दमस्थान है जाकर दुष्कार द्वपस्था करने लगे वे तीनों समय स्नान करते और नियमित आहारपर रहते हुए सरस्वतीटवीयों यन लगाकर उत्तम वाणीमें उनकी स्तुति करते थे

अध्यः उदाव

जगद्धात्रीयदं देवीकारिराध्यिक् सुधान्। स्तोक्ये प्रकास किएसा द्वार्थ्यानं सरस्वतीम्॥ सदसद् देवि यन्तिचिन्तोक्षकव्यार्थकारदम्। सत्तर्वं स्वयत्त्रंवानं वोगसद् देवि संस्थितम्॥ स्वयक्षरं पां देवि वत्र सर्व प्रतिविश्वम् अवां परणं देवि संविकतं परवाणुकत्॥ अवां परण बद्धा वनच्यैतकारात्वकव् दारणवर्षस्वातं पद्धिर्धसाश्च परमाणवः॥ तथा स्ववि स्थितं वद्धा वनच्येदवशेषसः। अवतरने कहा - वां सम्यूणं जगत्को धारणः कार्नव्यत्वे और वंद्यंकी जननी हैं, उन करपाणवरी

सरस्वती दबीको प्रसम् करनेकी इन्छासे में उनके भागाम क्षेश धुअरता और उनकी स्तृति करता हूँ देवि मोध और बन्धनरूप अध्यस पुक्त जो कुछ भी सन् और असत् पद है वह सब तुममें असपृक्त होकर भी समुक्तको भीति स्थित है देवि किसमें सब कुछ प्रातांत्रत है वह परव असर तुम्हीं हो। परम असर परवाण्को भीति स्थित है असररूप परवास और आस्त्र यह बगत तुममें ही स्थित है जैसे काहमें अधि तथा पाणिक सुस्म परमाणु भी रहते हैं। उसी प्रकार बद्ध और यह सम्पूर्ण वर्गन् नमम किस्ता है। भोडूसस्मानकार्ण यसे देखि विधारिकाण्य तत्र मंत्राच्यों सर्वमस्ति बहेबि नानित ख बयो लोकास्वयों बेटान्यैविद्धं संग्रह्मत्वम्

एतन्स्रप्राप्तमं देवि तयं कर्षं सरस्यति ॥ विभिन्नदर्शित्रसम्बा सहाजो हैं सन्तरनाः संग्रसंस्थाहरिःसंस्था प्रकारस्थान्त्रसम्बद्धारमध्यः ॥ तस्म्यद्भारमादेशि कियसे सहायादिशिः।

त्रीकि कार्तिक कर्मक उस्ते धर्मादशसक

त्रवा गुजानवरः ज्ञाब्दानायो होवालकाथनाः ॥

त्रकः कालास्त्रकावनकः पितनेऽहर्निस्तरमः

देखि ऑकार अक्षाक क्यमें जा बुंग्हं। श्रीविप्रहारी वह स्थान्त क्यामक्य है उन में जी तीन यावारों हैं वे ही शब कुछ हैं। अस्ति तास्त । सह असन् क्यसे क्याइत हो स्वास्त वां कुछ भी है वह सब उनाँमें स्वित है तीन लोक ही।

केट हीन जिद्यार्ष, तीन अरिन तीन ज्योति, धर्म भेरे द्वार असम्भन है। मुख, जीभ, तस्तु और ओठ उमादि तीन बर्ग तीन गुण सीन राज्य तीन बोच. आदि किसी भी स्थानमे उसका उच्चारण नहीं हो तीन आश्रम, तीन करल, तीन अवस्थारी, फिविश, सकता । इन्द्र, बसु, ब्रह्म, चन्द्रमा, सूर्य और ऑल फितर, दिल-रात और सन्ध्या ने सभी कीन भी भही हैं। वही राष्पूर्ण जण्लुका निवास+कार माञ्राक्षीके अनगरित हैं। देखि स्थान्त्रति हस प्रकार थह सब युम्हणा हो स्थलप है। भिन्न भिन्न। वदाना और वेटीमें उसीका प्रतिपादन हुआ है। प्रकारकं दृष्टिकोण सक्रम्थनं व्यक्तियाँके लिय जो बहाके आदि एवं मनाता स्वरूपभूत सात प्रकारको सोमधनसंस्थाएँ, आत प्रकारको हविवेन संस्थाएँ तथा स्वतः प्रकारको पाकसङ्गंगस्थाएँ बेदमें वर्णित हुई हैं। उन सबका अनुष्ठान ब्रह्मकदी पुरुष तुम्हारे अञ्चलून मजीके उच्चरणसे ही करते हैं।

अनिर्देश्ने तथा चान्यदर्भपात्राधितं प्रम्॥ अविकार्यक्षयं दिश्यं परिणम्मविवर्जितम् तमेश च परं ऋषं यश श्रुवयं स्पेरित्म्॥ म चाम्यंन न भा जिद्धातस्त्रोद्घादिभित्तवाते। इन्द्रोऽपि बसको बहुत चन्त्रको न्योतिस्य स विश्वान्तर्सं विश्वकपं विश्वेतां प्रामेश्वरम्। सांख्यवंदानवेदां के क्युगरसास्थितीकृतम् ॥ अनादिवस्यनिश्चनं सदसन्न सदेव तु। एकं त्वनंकं भाष्यंकं भवभेद्रसमाभितम् । अन्यस्तं वस्युव्यस्यं च बद्धास्यं दिगुवाशयम्। सन्तराक्षिपतामेकं शक्तिवैभविकं परम्॥ मुखासुखमहत्सीख्यं रूपं तव विभाव्यते। एवं देवि तावा काहं सकतं विकल व प्रत्॥ अर्द्वतावस्थितं वहा घवा हैते व्यवस्थितम्। ठक तीन मन्त्राओंसे भी जो अधमात्राक आधिन

षिन्दु है। उसका आणीद्वारा निर्देश रहीं *किय* सा<sub>र्र</sub> सकता। यह अभिकारी, अञ्चय, दिव्य तथा प्रतिप्रमञ्जय है। देखि। यह आपका ही स्थक्य है। जिसका वर्णन

इक्टियंज्यसम्बद्धी हैं

अगल्ककप अगतका इंश्वर एवं परमेरवर है। सोख्य, अनेका सम्बाओंमें उसके स्वरूपका निश्चय किया गया है। वह आदि-अन्तर्स रहित है तथा सत्-असत्में मिलस्म होता हुआ भी सन्दरूप ही है। अनेक रूपॉर्म प्रतीत होस्र हुआ भी एक है और एक होकार भी जगनुके भेदोंका आश्रय लेकर अनेक है। नत नाम रूपसे एहित है। छ गुण, छ॰ वर्ग तथा तीन गुण भी उसीके आवित हैं। कह एक ही परम प्रिन्टमान् तत्व है। जो नाना प्रकारकी शक्ति रखनेवाले जोबीमें शक्तिका सक्षार करता रहता है। सुख, दु:ख तथा महासोख्य— सब उसी अर्धमात्रारूप तुरीयपद्के स्वरूप हैं। इस प्रकार बीनों पालाओंसे अवीव जो तुरीय धामरूप बद्धा 🕏 वह तुम्होंमें अभिव्यक्त होता । है , देवि । इस तरह सकल, तिम्कल, अद्वैतनिष्ठ तथा द्वैतनिक्र जो बक्ष है, वह भी तुमसे स्वाप है। बेडबर्ग किया वे विनरसन्ति सान्ये ये का स्थूला में च भूक्ष्मातिस्थानः ये का भूगो फेर-करिक्षेऽन्यते वा नेवां नेवां स्वतः प्रवोपलन्ति ( यच्यामूर्त बच्च मूर्त समस्त यद्धाः भृतेचोकमकं च किञ्चित्। परियोऽस्ति अपातले खेउन्यती का तत्सम्बद्धं व्यक्तरैर्वास्त्रनेश्च ॥

जो प्रवास तित्य हैं, जो विनामसील हैं, जो

स्कृत हैं तथा जो सुरुपसे भी आत्यन्त सुक्ष्त हैं,

जो इस पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें या और किसी

१ अस्तिहान आत्यक्तिहोन, उक्का, बांडरी, बरवपंप, अक्षिणन तक आतोबांच- ये साह होसपदारीस्वाई है २ अगन्ताधान अभिन्तात् दर्गाप्रवेगस्य, **बारमांस्य, आधावदेति, निरुद्धपतुष-य तथा सीतानको—ये** स्वत

३ हुत प्रहुत, आहुत स्कूलाध, मलिहरम, प्रकाररोहम तथा अहकाहोन—मै शत पाक्रयहसंस्थाल् हैं

कार्यक्रिक क्रांत्र को एरं स्वारायको जनकाई बक्त क्रांत्र क्रेट क्रांत्रका क्

विकास केन्द्रे जात है। इस व्यवस्था दशनविद्या (जीत को प्राप्त जनवरित को अन्तर-प्राप्तकार-कर्ना तक रक भूते को देश भी दिलंक नृत्यों men a red anny treat this y an बन्द राजाते हो प्रसा और आकृतीये जन्मद्ध है

इव प्रकार कृषि कर्माण सैन्दिश्वी विद्वार ए सन्त्रकार्ष के ने इस्तर हो सामना अवन्त्र सम्ब **ब**हा— कव्यक्तक पद जनगढ अञ्चल ( नृष्क्र) अभी के एक के उसे कालों में सर्व का हैं।

Brigger affeit. — Effet meilt ift ich einer meil ही गुर्वे अवस्थानकार हो एक और इस है ने प्राप्तिक सिक्षीलके स्वयंत्र (कार्यका अन्य केंग्र दर्गन्ते )

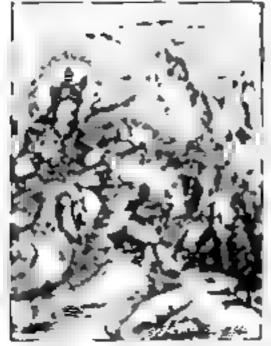

**इत्यक्तीने इत्युग---न**ाराचे , तात रुवर, वान पृत्य समा सामी कि जानी मृष्ट्रीना प्रजनस **क्ष्मानको अन्ते और ए**जि ४४**—१**र राजको कृत क्षीर क्षण्यान को गए कावाने की मुश्लिक निवास सेती कुल में मुख्ये की। ब्राह्मण के पान अपना औ होन हम्मेका की जान हो। सक्ता । मैन की में बॉन और पार्रे प्रकारके मार्जेन्स इस्य भी सभी है। दिका का क्यां में की प्रधानने तुम्हें के न

बुक्तीय इ.स्ते हे पूर्व अपूर्व बच्चान भूत अवक | किन्नव है का तक सी दुसको और सम्बन्धको **विष ५७७ कि.स.। तुष दोनों भर्द सङ्गीतको** सम्पूर्ण कर्मा विकास क्षेत्रक (१५४६) । मुनका नेपारक और कार-अनेकार ही हरना कोई वहीं हरक।

> मच्यो दिक्कान पामकोरंपी ये सहका क्रमान अन्तर्भ है एक हम है **वे बहुना**यो व्या*ञ्जा*नीक कर्यनम्बन्ध वर्ष तम् भीर **व्या** अस्टिका अनुस् इस्त क्रम हुआ। क्टबन्स वै क्रिन्स्वविक्राम विकास सः देशन सम्बद्ध अञ्चलक शरीयात्र व्यवस्थ तियो कर्ण तमे और बाजाकी नको क्या का ५००क प्रेमीने सहरकेती कृत्या सम्पन्न दिन्ती पूर्ण प्रयास सम्मे माने। प्रेट -पान श्रीओ प्रथमिक स्थाप होता होती । अहातीय ६ अनकाराज्य होकर कारका अपूरको स्ट्री कार्य गर्मे। बहुत कामध्यक अन्त्री कारक अन् इन्छ न्येनमे कन्यन्त् सहुर प्रचन हुए और क्षेत्रे—'का प्रीपः । एक क्षत्रक्षात्रकारिक क्षत्राप्ति कार्यकारीको प्रथम कार्यः स्थान- । सहर । सहर



आप इस रोक्षेपः धनन है तो नमें बनावां अन्त का हैं कुन्तनवादको पत्नी सराज्ञका औ अव सर चुकी है बहलको ही अवस्थाओं सेरी कजाक रूपमें प्रकट हो। उसे पूर्वजनको बालका स्थान हो, पहले ही देनी उसका क्रांज हो तथा दह बारिकी एवं नोर्गावद्यको जननी होकः भी काने उत्पन्न हो।

कहा है वह सब में। इमार में निश्च ही पूर्ण होगा। सहका दिन अक्षण तृत उसमें दिने हुए संस्था पिण्डको सुद्ध एवं मिन्सचन होकर सा लेख उसके जा लेग्या नुम्हारे अध्यक्ष क्रवमें सर्व्या होती। तृत इसी कामनाको पनमें लेकर उसमें दिन फिल्मिन तर्मण करना, इसमें वह तन्काल ही तुम्हारे सध्यक कराने प्रसाद हो जायगां।

का सुनकर ने दोनों काई महाद्वादीके द्वापीयें प्रणाय करके बड़े मन्तीपके साथ पुन रसानान सीट आर्थ अध्याने उसी प्रकार साह किया भीर मध्यम पिरहका विभिन्नके बांधन किया



फिर तम तक मनोश्यको लेकर वे वर्गण करने भगे, उस समय उनके साँस लंदे हुए मध्यम फलमें मुन्दरी मदासम्ब तत्काल प्रकट ही लगे। नगरायने यह १६४व किसीको वहीं बताया। भदानम्बको महलके भीतर गुनक्पमे रिक्योंके मंग्नाकमें रख दिया। इसर नगराजक पुत्र प्रतिदेव भूगोकमें जाते और श्वतभावक नाम देवक जोकी भीते कावा काने के एक दिन नगरायने प्रमा होता काने पूर्वाचे कहा— मैंने पहले तुम्सवागीको को कार्य कनाया या उसे मूस क्यों नहीं कार्ते? भूती राजकृत्वा स्वन्यक हमार उपकारी और नग्मानदात हैं पित उनका की उपकार कानके निये तुम्सवाग उन्हें मेरे पास क्यों दहीं से अहते?

अपने स्नेही पिताके याँ कहतपत वे होताँ मिलक राज्ये गरे और कुछ बालबीतका प्रसद चलाका उनानि कृषमयाध्यक्ते अपने घर चमन्क तिनये कहा 🐠 १७७६ महन दल दहलेंगे कहा— "स्वर्ड मह मर भी तो आप ही दोत्रॉका है। भन महन वस्त्र आदि वो कुछ भी थे। है वह सब आक्का भी है। निजानका मृह्याप्रम है तो आर्थ बन-रत्न आदि वा कुछ किसीको देना चाहेँ पहाँसे लंकर हैं। हर्दियने सुन्ने आपके स्तेतके इतना वर्ष्ट्रत कर दिना कि आप मेरे बरको अपना नहीं समझते. ददि जाप मेरा प्रिय करना नामते हो। जावना यदि अवस्था मूलपर अन्यत्त है। तो मी धन और गृहको अपन्यम अपना ही समझें। आपनामाँका जो कुछ है वह प्रशाह और महा आफ्नोगॉका है। आफ्नोग मरे बाहरी प्राप हैं इस बातको सन्य सार्ने मैं अपने इदयको लयब दिलाका कारल 👢 आप मुख्या क्या करक किर ऐसी घेटभवको सृष्टित कानेवानी कल कभी बुँहसे र निकालें "

नहं सुनकर जन दोनों नागकुमारोंक मुख उनेहक जीम्नास चींग गर्थ और वे कुछ प्रसमूर्य राज्य चीन 'कानध्यन तुम जो कुछ कवते हो तममें तांतक को सादश कही है। हम्बरे चनमें जी र्वेच्य ही प्रकृषि परन्तु हमारे बहुत्या विदान बार का का है कि है कुपलबाक्का हैकरा। कारण है। इतक मुख्ते ही कुल्लाका लग्ने विश्वासन्तर्भ अन्तर सुद्धे हो तथे और यह सहकर कि विकासिको देखें आज है नहीं करिया। वे कृतिक एक एर्ट्सि प्रकार कर्म लगे.

क्कारक केल-में धन है। लबन दुन्तान 🖟 के अवार फनारणी दुवन की- है स्टॉन्स बारत विकासी मुझे हेरानेका प्राप्ता बारते हैं। अन फिर्म अन्त्रमान ३३ और स्टब्स पान वर्ग में रिक्त क्षेत्र कार्यक्ष कार कार्य **है** ३००० हा। अञ्चल प्रतान की शत्माहून केरन गर्ने नराय

में बहबर राज्याचा भ्रम्पण रा छैं। नामकृष्यभेके बाच चनामे चवन निवास और पुरुष्ठभारतम् सोभारीक अस्ता गर्ने किन वे सब 🗎 🗮 लाव चोप्रताको क्षेत्र भारत्यो कल्पका कल्पे जल | बरण सोधा चा रहे थे। कार्लेचे प्रविधन कुण्डल राजकुआर ने सांकाल जिल्लेके क्षम पत्र का हुए होत्रीका किमानिका हो थे। मफेट मीपार्थ के सम्बंध कर चार कृष्णा । ' कृत्योची की जान व्यापन्यकारित कर्ती काल स्थानको कारण क्या गया गर कार मान माना स्थान बर्गिकका जातमा रहेका दिवा कर्ता व्यवसा<sub>र</sub> पुत्रवंद सुत्रांभार से दोनों जात्म जनेते करी मुन्तिका भूतर मन्त्रमारक क्याँ देखा। के दर्शन करना और विलागिक यह रिवेटन किया क्रपार्थं केलकर अक्रकुमान्के नेत्र क्राव्यांचे "क्षान | माभामकं प्राप्तांचे मानक बुकार । क्रपान सिन्त । रक्षाक्रमान के रूपके अञ्चल देन का क्षेत्र देवता वितर आहाल मित्र नायक देवती तक

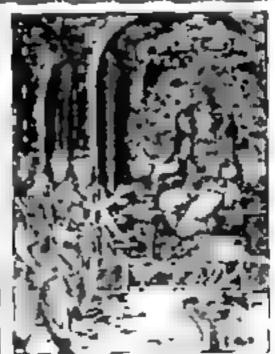

इन्होंने अपने होनो दिस्तिको अवस्थितकके लक्षणेने "हानो किएजो हैं" में कर का राजकणाकी उनका कार्याच्ये अधिको हैदात्मकान को रहे थे। इन्हें इस | फि. जिले इस्सी पेटर बीट के नवाथ है। अहार्यास्त्री इंड उन्होंने मूलकार हर प्रथमनक कहा र कहा, नगा करें उन्हों बलपूर्वक उलावा और क्षून बर्ग मी अच्छा १४१० पास-नमें कहीं तो बीधा किसका रूपीसे नता निकारिक प्रियमिक विकास सीर नेजुन्य सपुर व्यक्तिक बाम सङ्गीलक सम्म | मुन्तिका करा-- "कंग। विगरीती रह"। समुज्ञीस मुनाको तेते के कही पुराष्ट्र और हाल आर्थन काले जाता करके किए पत्नाको सेवा कर्ण काला. हव सञ्चानके हो। मेल हो कसरहर प्रकार कर्ता और आराज हो। सर्वों के मेर प्रतिके परकार्य की सूत्रकी होत्राप्तक त्रोते ये इस बावार अवने किंद्र राज्युन्य (कं पुष्पार कामान्तर पुण्यांकी प्रशास को है। पुष सन्त प्रमाणकी प्रदेश दिलाके इस एककुमार थन बारी और प्रमाणकी चलायों काम हाले कारणान्य अपने करणे त्यां । कृत्र पुर अनवा कार | मूर्गः मीरवर्गारण जाए करने रहाँ । पुरुवण्यन वी सर्वादे अनुसार के अञ्चलको अन्तर किया। जाना वर्ष जो ६ प्रजासनात है। सुरक्षीय ४ तुम्म में जीन जी अन्द्रका सरम्बद्ध निज्ञासम्बद्ध जिल्लो समेर होते ही बोज नगरन है. मुबनार पुत्र रिसी-লান নিশ্ব নালি চানাবট স্কানেই জনাই জনাই ধৰ্মি দংক্ৰমী সালিল কৰা মানাবৰ বালাৰ কাৰত है।

e dan anny o vera en and prove elekto dan alignment et all both dan en en elektropo elektropo elektropo elektro बन्ध् बान्त्रव भी गुणकान् पुरुषके **चिर्गजी**की हानेकी <sub>।</sub> बोले 'बेटा क्रमशः स्नान आदि सब कार्य पूरा अभिलाया करते हैं। जिनको कभी निन्दा गहीं करके इन्हें इच्छानुसार भीजन कराओ। उसके हुई, जो दीन-दुखियाँपर दश्य करते तथा आपन्तिप्रस्त । बाट हमलोग इनसे मनको प्रसन्न करनेथाली बातें मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं ऐसे गुणकान् करते हुए कुछ कालतक एक साथ बेटेंगे ' राजा पुरुषोंका ही जन्म सफल है।'

शत्रुजित्के पुत्रने चुपचाप उनको आज्ञा स्वोकार क्षीर कुक्लबाश्वसे यों कहकर उनका स्कगत- को । तत्पक्षात् सत्ववादी नगराजग अपने पुत्रों सन्कार करनेके लिये नागराज अपने पृत्रीसे तथा सुजक्रभारके साथ प्रसन्नतपुत्रक भोजन किया।

PARTITION OF THE PARTY NAMED IN

### ऋतध्वजको मदालसाकी प्राप्ति, बाल्यकालमें अपने पुत्रोंको मदालसाका उपदेश

जब भोजन कर चुके, तब अनके एक और राजकुमार ऋतध्वज -तीनी उनके पास आकर बैटे। नगराजनं भवको प्रिय संगर्भवानां **चार्ते** कहकर अपने पूजेंके साखाको प्रस्ता किया और पृष्ठा — आर्युष्यम् आज तुम् नरे घरपा कार्य ह अव: जिससे तुम्हें सुख मिले एस। किसी वस्तुके ् लिय वर्षि तुम्हारी इच्छा हो तो बक्छो। वैसं पुत्र अपने मिक्षासं मनको बात कहता है। दक्षी प्रकार तुम भी नि.शङ्क हॉकर पुड़ास अयन मनोस्थ कहो। स्रोता, चाँदां, घम्ब, कहन, उधसन अवदा भीर कोई अल्पन्त इलीभ एवं मनोबाञ्चित वस्तु भुद्धारं माँगो

क्रवलयाश्चने कही— ५५।वन् । आपके प्रसादसे ( मेरे पिताके करने आज भी सूनर्ग आहे सभी बहुमूल्य भस्तुएँ मौजूद हैं। इन अब तस्तुआंकी मुझे अपवस्थकता नहीं है। जबतक पिताओ इनलें वर्धीतक पृथ्योका शासन करते हैं और आप पाहाललांकका राज्य करते हैं, नवतक मंस मन भावना करनक लियं उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके भिता जंगवत हैं, वे परम सीभागकशाली और पुरशास्त्रा है। भला केरे पास और बौक्य--- सभी कुछ नो है। जो इस कलका - सफल हो गया। नागराज | अहफ्टी वरण-धृतिने

सुमति केहते हैं—नागराज भहात्मा अश्वतर विन्ता न अरके कि भैरे घरमें घन है वा नहीं। पिसाकी भूजाओं की छन्नच्छायामें रहने हैं। वे हां सुखी हैं। जो लोग बचपनसे ही पितृहीन होकर क्ट्रम्बका भार यहन करते हैं, उनका सुखभोग किन जनक कारण में हो यही समझना है कि चिभाताने ही उन्हें सीभाग्यसे बिद्धित कर एका है। मैं तो आपकी कृपार गिताजीक दिथे हुए धग-रल आदिके भेडारपंस प्रतिदिन याचकोंको उनकी इच्छाके अनुसार दाउ देत। रहता हैं। यहाँ आकर मैंने अपने मुक्तटसं जो आपके दांनी नरणाँका स्पर्श किया तथा आपके शरारसे मेरा स्पन हुआ इसीक्षे में सब कुछ पा गया

राजकृत्रारका यह विन्वयुक्त वचन सुनकर क्रमाच अश्चतम् ऐभपूर्वक कहा—'यदि एइसे रत्न और शुक्षणे आदि लैनेका तुम्हारा मन नहीं शंता तो और ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मनको इसन कर सके. माँगो। में तुम्हें दूँगा।'

कवलबाश्चनं कहा — भंगवीन आपके प्रसादमं मेरे बरमें सब कुछ है, विशेषतः आपके दशनसं सुद्ध सन्य मिल पद्मा। आप देवता 🕏 और मैं भारत्य आपने अपने शरीरक्षे तो मेरा आलिङ्गर क्या गाहीं है। राज्जन मित्र नीरीय श्वरीर, धन किया -इसीसे मैं कुत्तकृत्य हूँ। मेरा जीवन में मेरे मस्तक्षपर अपना स्थान बनाया है, उसीसे मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे गनोवाज्ञित बर देना ही है तो यही वीजिये कि मेरे इदयसे पुण्यकर्मीका संस्कार कर्मा दूर न हो

अधार बोले—विद्वन् ऐसा हो होगा। तुमारी बृद्धि वर्षमें लगी रहेगी। तथापि इस समय तुम मी भगों काये हो इसिनने तुम्हें मनुष्यलोकमें जो वस्तु दुर्लभ अतीत होती हो वहां गुणसे मींग सो।

इनकी वह बात मुनकर श्रम्कुगर क्राध्याज अपने होगों सित्र नागकुम (कि मुखको आर देशके लो। तब उन दोनोंने पिताको प्रणाम करके राजपुत्रका जो अभीष्ट बा, उसे स्पष्ट रूपस कहना आरम्भ किन्ह

मानक्ष्मा बोले—पितानी । गन्धवंशजकुराती
पदालसा इनकी जारो पन्नी बां। उसको
किसी दृष्ट बुद्धिबाले दुशन्स दानवने जो
इनके साम बैर रखता था, मोखा दिया
उसने उसी दागवके मुखने इनकी मृत्युका
समाधार सुनकर अपने प्यारे प्राचारिको न्याम
दिया नव इन्होंने अपनो पानीके प्रति कृतन
होकर यह प्रतिहा कर सी वि अब बदालमाको
बोद्धका दूसरी कोई स्त्री मेरी बत्ना नहीं हो
सकती। पितानो, ये वीर जातभ्यक आज उसमे
सर्वाहम्मद्दरी मदालसाको देखना बाहते हैं
यदि ऐसा किन्त वा सके तो इनका बनोरव पूर्ण
हो सकता है।

सब नागराज घरमें सिपापी हुई प्रशासकारों से आवे और राजकृषामको उसे दिखाना तथा पूछा—'चलन्याज' यह तुम्लागे पानी मदालाग है या नहीं?' उसे देखते हो राजकृषार नामा स्रोडकर उठे और 'शा प्रिय!' कहते हुए उसकी आर नहीं। तथ नागराजने इसे रोका और सदालसाके सरकर जीवित होने आहंदकी महरी



कथा केह सुनायो। फिर तो राजकुमारने प्रमण होकर जपनी प्यारी पत्नीको यहण किया। तदनन्तर इनके स्थरण करते ही इनका प्यारा अश्व वहीं जा पहुँचा। इस समय नागराजको प्रणाम करके ने अश्वपर आकृद् हुए और मदालसाके साथ अपने मगाको नत्न दिये वहाँ पहुँचकर इन्होंने अपने पिता पातासे उसके गरका किता होनेका सब समानार निवेदन किया। कत्माणध्यी मदालसाने भी नास समुक्ति जरणोमें प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनोंको भी यक्षायोग सम्मान दिया। तथ्यश्व इस नगरमें पुरवामियोंक यहाँ बहुत नदा इत्सव हुआ।

इसके बाद बहुते समय कोतनेक प्रवास् महाराज कर्जुकिश् पृथ्वीका मलीभीति पालन करके मरलाककामी हो गर्न वन पुरवासिननि उनके महानार पुत्र १६०१कवको, जिनके आनश्य तथा ध्यवहार यहें ही उदार में ११७५६पर ऑभीक किया। ये भी अपनी प्रवाका औरस पुत्रांकी भीति पालन करने लगे। तदानस पदालमाके गर्भस पुत्र उत्यन्न हुआ राजाने उसका जान विकास रखा। इससे | सन्पूर इस्तियों के बीत व्यक्तिक भूच-अवनुकाकी क्टुम्बके सम लोग बच्चे धसल इ.१. किन्तुं कल्पच होता है वे भी पञ्चभीतिक ही हैं? मतालमा का उस कुनकर हैयन लागे उसके क्षता सोकर और-जोरसे ग्रंटे हुए हिस्सुकों <sup>ह</sup> कर नानेके व्याजको इस प्रश्नास करूना आस्था Mary.



कृत हि ते कल्पपाध्या क्यालके रहनिर्दे न है:दिन नैकारम स्वं रोटिनि करन हेर्स ह न का भक्तन रोदिनि वे साजन्य राजीश्यक्तसम् महीतस्तुम् विकारणकांचा विविधा ज्ञासी-

अनुकाश भौताः सकल्पन्तिकेच

कस नहुँचक। उपले-जार हो अकट होता है। सेते ।

भूतानि भूते चरिष्ट्कंकानि वृद्धि समामानि क्वेड पून्।। अवान्युदानादिभिनेष न सेडीम मुद्धिनं स मेडिस हाफि ह

बैसे इस कार्यों अल्बन पूर्वन पूर्व अन्य भूतोंके सहयोगको वृद्धिको प्राप्त होते हैं, अनी बकार अन और बल आदि भौतिक पदाधीको देनेसे पुरुषके पान्धभौतिक शरीरको ही पुष्टि होन्से है। इसमें एक सुद्ध आत्मालों न सं वृद्धि होती है और न हानि हो होती है।

म्में कञ्चने प्रतिनेवाणे निर्वार्थकः सर्वमाक्ष देहे मुदल क प्रमेख: व शुभागामः समीधदेशकेल-न्नवादिपुर्वः कञ्चलाते विवादः ॥

नु अपने तथ चोले तथा इस देहरूको चौलेके जीव सार्व हानेपर मोह न करना। जुभलाुध कर्मीके अनुसार वह देह कर हजा है। तेरा वह चेंत्री पर अदिसे बीधा इक्षा है (तृ तो सर्वेचा इसमे क्क है)।

सारोति किथिय तक्वति किथि-वान्त्रेति किचिव्यतिति किचित्। मधेनि विश्वविक क्यंति विश्वविक् त्थ भूतसङ्गं बहु व्यक्तेकाः अ

है तर ' तू तो शुद्ध अवन्त्र है तेस कोई ताथ 📗 🚓 और जीन विस्तान कवने प्रसिद्ध है काई बुक नहीं है। यह क्ष्मियल कम से बन्ने अपने भिरत है। कहानाओं है कि सीको बाला और किसीको बार्स बर रहीर भी भीन भूगोल, भन पुत्रन है। न यह , ६नी कहत है, कई 'वट मेरा है' कहका अपन्यप त्रैय है ज ए इसका है। फिर जिल्लामिये र का है <sup>है</sup> जान है। और कोट 'मेरा **पड़ों है' इस भा**यस नराम भाषा काला है। इस प्रकार ने भूतसम्बायके है। बात कप हैं, एसा एक्ने करण फाहिब।

्रुत्सापि पुण्यापनासय धोगाप् सुरवाण जानाति जिल्लाकेताः। समाप्त वृत्तरी रोज है. यह सब्द से अपस्थारके । सालेख कु स्थानि कुछ सुस्ताहि व्यानारितं विद्वानविद्यवंकेताः श

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं तथापि दिशा इसी प्रकार जब मदालक्षाके गर्धसे दूसरा मृहचित्तमानव उन्हें दुःख दूर करनेथाला तथा सुखकी प्राप्ति करनेवाला समझता है किन्तु जो विद्वान् हैं, जिनका चित्र मोहसे आच्छन नहीं हुआ है है उन भोगजनित मुखोंको भी दु ख सी भानते हैं।

हासोऽस्थिसंदर्शनमञ्जियुग्म-मस्युज्यलं कत्कलुषं वसाया । कुस्रादि पीनं पिशितं घनं तत्

स्थानं रतेः कि नरकंत व योधित् रिज्योंको हैंगी भया है, हड़ियोंक। प्रदर्शन

जिसे हम अत्यस सुन्दर नेत्र कहते हैं, यह मळाकी कल्पता है और मीटे-मोटे कुच ऑदि मने मांसकी ग्रन्थियाँ हैं क्षत- पृष्ठव जिलपर अनुसम करता है, यह युवता स्त्री क्या मरककी

जोती-बागती मूर्जि नहीं है ? चान क्षिनी चानगतश्च देही देहें और कान्यः पुरुषो सिविष्टः।

मसन्वभूवर्श न तथा प्रयाः स्थे देहे प्रतिमात्रे च विमुद्धवैषा ॥

पृथ्वापर सवारी चलती है समारीपर यह शरीर रहता है और इस शरीरमें भी एक दूसरा पुरुष बैटा रहता है। किन्तु पृथ्वी और प्रवासीमें वैसी आधक पमदा नहीं देखी जाती, जैसा कि अपने दंहमें दृष्टिमांचर होती है। यही मूखता है

प्यॉ-फ्वॉ वह **बा**लक ब्लूने लगा, त्या ही-त्यों महारानी मदालसा प्रतिदिन उसे वहत्त्रने आदिके द्वारा म्भताशून्य हानका उपदेश करने लगी। बैसे-बैसे उसके शरीरमें वल आता गया और अस-जैसे वह पितासे स्यावहारिक जुद्धि मी<del>खने</del> लगा, बैसे-हो वैसे मातक च**च**नांस तसे

आत्मतत्त्वका ज्ञान भी प्राप्त होता गया अस प्रकार भागानं जन्मलं ही अपनं पुत्रको ऐसा उपदेश दिया जिससे हानी एवं ममताशुन्य होकर उसने राहरूक्य भर्मके प्रति अपने मनको नहीं जाने

पुत्र अत्यन हुआ, तब धिताने उसका नाम सुन्बहु रखाः। इसपर भी भवालसा हैसने लगी उस बारकका भी वह पहलेकी ही भाँति बहलात-बहसारी बच्चमनसे ही ऐसा उपदेश देने लागे जिससे वह परम बुद्धिभान् अभी हो गया। तृतीय

पुत्र इत्पन्न होनेपर राजाने उसका नाम शापुमर्दन रखा इसपर भी सुन्दरी मदालसा बहुत देखक हैंसती रहा तथा उरम्बचे भी ठसने पहलेकी हो

भौति बाल्यकालसे ही ज्ञानका उपदेश तिया। बड़ा होनेपर वह निष्काम कर्म करने लगा। अकाम कमेकी ओर उसकी रुचि नहीं रही राजा चल्लाका जब चीथ पुत्रका नामकरण करने घले. तव मदाकरपरायणा मदालक्षणर उनकी दृष्टि मही। इस समय वह **४-८-**मन्द **मुस**करा ३**६**) थी।

चलता हूँ, तब तुम हैंसती क्यों हो ? इसका कारण बनाओं में तो समझता है निष्टान, सुबाहु और शत्रुमदेन—यं सुन्दर नाम रक्षे गये हैं। वे श्रुव्रियों के बाग्य तथा शीयमें उपयोगी हैं। भद्र ' यदि तुम्हारं मनमें यह बात हो कि व नत्म अच्छे

रहीं हैं हो मेरे चौथे पुत्र÷ कम तुम स्वयं

तमे **हैंस**त द**ख राजाओं कुछ कीतृहल हुआ, अ**तः

ठन्होंने पूछा —'देखि जब भैँ नामकरण करने

हाँ रक्षी। भद्रालसा बोली -महराजः आपको आहाका पालन करना मेरा कर्तव्य है, अन्त. आप जैसा कहते हैं। उपके अनुस्थर में जामके जैथे पुत्रका नाम रुद्रयं ही रर्धुंगी यह धर्मन अलक इस ससारमें अलबे के गायसे विख्यक्ष होगा। आपका यह कान्य पुत्र बड़ा बुद्धिमान् होता. माताकं द्वारा रखे गर्व अलर्क इस असन्बद्ध

रामको सूनकर राजा ठठाकर हैंस पढ़े और इस प्रकार बोले--'शुभ। हमने मेरे पुत्रका जो यह अलर्क नाम रखा है। उसका क्या कारण है ? ऐसा अधन्यद्ध नाम क्या रखा ? इसका अर्थ ७५। है /

a gar worth to A worth a • - इ 🖛 अञ्चल्ला ऋकारके लिये कोष्ट्रं का नाभ रहा किया जाता है इससे फ्ल्फ्स श सक्तकश्चास्ति है आतापने भी जो नाम रखंत्रें से भी किरबंक ही हैं कैसे सांकल्लाओं 🗜 💶 🤏 ्राची नोग प्रतम असलमा असो उरायकः बक्तल है हैं अलावने प्रश्रम वृत्रका तक विक्र∏ाल to build not been all of a conand the same of the same of the of some the second second second ब्लावक है 14 कह दूसने क्षेत्रह का नहीं सकत। A REPORT OF THE PERSON OF e 427 miles 2 224 4 72 कान रहा मका है उक्त भी कर भें हो है क्योंकि आतमा निराक्षार है। उसका बाँह कहाँच आजी DECEMBER OF REAL PROPERTY. the second and a fixed कारल भी सुनिये अनंग्रहनकी अर्थ है। हाजुक बनेन करनेलाला जब सब करीरांचे एक ह was not be used to be a but 10 to A SEC SEC. 1. TWO & WITH S. THERE MAN AND ADDRESS OF THE REAL PROPERTY. 🗪 🕶 🕟 🕶 तरिभ्द की करणना

निरधंकल अनंत हाली हैं

बहालशाक द्वारा इन ब्रह्मार ब्रह्मीधानि
अपने आधाकल्लभाको बक्षाधवर्धदने नानकर
कहा कुन्हारा क्रमान साम है

बुनौंकी धाँदि उसको भी

रोककर कह

🚃 🖛 💌 🦟 — अहारका भारतीयाँ निर्माह

. र किमे हेले असङ्ग्रह र ° ♦ ०० ०

रूकता है ले 'अन्तकं नाममें ही क्यों आपका

साम्बा कोले अन्ति क्य भग करता हा ? पहले पूजीको भौति इसं भी जनका उपदेस टैकर मेरी जंज पराकराका उच्छंद करतथा कर्ते तुली

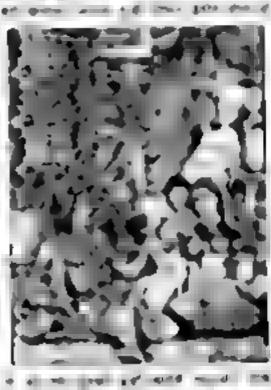

देवता मनुष्य पितर भूत, इत पृक्षकः चर्ना चलाने हैं अस सुद्धि तुम को पुत्रको ऐसा तीक जाम को

the same some side of a right

the first the second of the second

देखलांकमें हैं जो सिर्वयमेनियें बढ़े हैं को

and the state of the state of the state of

P & STOLE BY STREET WAS THE PARTY OF THE

a get in the same of the same of the

<u>ÇAN BERKETÎN DE KANDEYAN DE PERKETÎN DE SEKAN DE BERKETÎN DE BERKETÎN DE BERKETÎN DE BERKETÎN DE BERKÊTÎN DE BERKETÎN DE BERKÎN DE BERK</u>

पतिके यों कहतेपा श्रेष्ठ तारी मटाश्रासा अधने मनमें सहा श्रीविष्णुभगवानुका शिन्तन करना, पुत्र अलकंदरो बहलाती हुई इस प्रकार उपरश | उनके ध्वानस अन्त:करणके काम क्रोध आदि देने लगी---

धन्योऽसि रे से वसुधानशत्रु-रेक्किशः पालियतासि सुखोपभोगो नत्यालनांदस्तु श्रमीत् फालं द्राप्यक्ति चापरस्त्रम्॥ **धराव**रान्: पर्वस् तर्पयेथाः समितितं वन्युषु मृत्येशाः। हितं परस्मै हृद्धि जिन्तयंशा पनः परस्ती<del>ष्</del> निवर्तयेथाः॥ सदा मुहारि हृदि जिन्सयेथा-स्तन्तुप्रानतोऽन्तः पद्वरीख्रपेकाः मार्क प्रकोशेन निवास्येका हारित्यसमेष विचिन्तयेशाः ॥ अर्थांगमाय क्षितिपाञ्चयंका वशोऽसंनायाधीमिक व्यवेशः । परापवादश्रवणाद्विभीवा

विषक्तमुद्रारणनमुद्धरेशाः बेटा। तू धन्य है, जो सङ्क्षरित होकर अकेला। ही चिरकातातक इस पृथ्वीका पालन करता, रहेगा। पृथ्वीके पालनसे सुझे सुखागेगकी प्राप्ति हो और भमके फलस्वरूप तुझे अमरन्त्र मिले. पर्योके दिन ब्राह्मणांको भाजनके द्वारा तुष्ठ करना, वन्धु बन्धवीको इन्छा पूर्ण करना. अपने हृदयम् दूसरोंकी भशाईका ध्यान रखना और परायी

छहाँ शबुआंकी जीतमा ज्ञानके द्वारा मात्राका निवारण करना और कात्की वानिश्वसका विचार करते रहना । भनको आयकं लिये राजाओंपर निजय प्राप्त करना, यशके लिये धनका सद्ख्यप करना, परायी जिन्दा भूतनेस हस्त्री रहना सथा विपत्तिके समुद्रमें यहे शुर सीमांका उद्धार करना वीर! तु अनेक यहाँके द्वारा देवताओंको

तथा **धन**के द्वारा ब्राह्मणीं एवं शरणागतीको

सन्तुष्ट करना। कामनापृतिके द्वारा रिश्रयोका प्रसन्न रखना और युद्धके द्वारा शत्रुओंके एके छुडामा। **मा**ल्यादस्थार्म तु भाई- वन्युआंको **अ**नन्द देना, कुमारावस्थामें आज्ञापालनके द्वारा पुरुवनीको सन्तुष्ट रखनाः। धृताधस्यामें उत्तम कुलक्षां सुर्शापित करनेवाली स्त्रीको प्रमन्न रखना और पृद्धावस्थाम वनके भीतर निवास करते हुए वनकसियोंका **प्**ख *देना*।

राज्यं कुर्वन् सुहदी नन्तयेक्षाः साधन् रक्षेम्तात यज्ञैर्यजेशाः। तुष्टान् निध्नन् चैरिणश्चाजिमध्ये योविप्रार्धे वर्ता मृत्युं वजेशाः॥ तात । राज्य करते हुए अपने सुद्धतेको प्रसन्न रक्षना, साथ प्रयामित एका करने हुए यहाँहारा भगवानुका वजन करना संग्रापमं दुष्ट शत्रुओंका संहार करते हुए में और आद्राणोंकी रक्षाके लिये मित्रवर्गिकी ओर कथा भनको न जाने नेन्द्राः अपने | अधने प्राण निष्ठाबर कर देनाः।

may Buttle flier son

#### मदालसाका अलर्कको राजनीतिका उपदेश

प्रतिदिन बहताचा जाता हुआ बासक अलकं कुछ िसयं यहाँ क्या करना चाहिय । यह सब मुझे बही अवस्थाको प्राप्त हुआ । कुमाराधस्थामं पर्दे परेपर | यशाका । ' उसका उपनयन-संस्कार धुआ। तत्पक्षात् उस धुद्धिमान् <sup>।</sup> मदालसा बोर्लाः— थटा राज्याधिषेकः हानेपर

सुमति स्टब्से हैं—इस प्रकार मालके द्वारा | मुझं इस लोक और परलोकों सुख प्रक्ष करनेके

राजकुपारने माताको प्रणाप करके कहा—'माँ।] छलाको अचित है कि वह अपने धर्मके अनुकूल

चानता बुध्ने आरमार्थे ही प्रजाको प्रमण रखे सालाँ व्यापनीका परित्यात कर दे क्यांकि वं राव्यका भूभते और कार्यवाले हैं। अपनी गुह क्षत्रकाके बाहर फ़रनेसे उसके द्वारा माध्य उठाकर शत्रु असक्रमण कर देते हैं अतः ऐसान होने देक्त क्षत्रज्ञासे अपनी एक्षा करे. जैसे एको ।थड्डी र्गात बक्र होनपर भाठां प्रकासी नामको प्रका होता है। इसके क्रमा अहतो विरहाओं से प्रमार होते लगत हैं उसी प्रकार गुप्त मन्त्रणके बाहर फुटनेपर राजाके अ डॉ<sup>न</sup> वर्गोका निश्चन ही नाश होता हैं। राज्ञको इस चातका भी पन लगात रहता बर्गहर्वे कि जत्रद्वारा उत्का किये गर्पे दोवस अवन ज्ञन्नमाँक बहरूअमें अकर अपने मन्त्रियोमेंसे इति दृष्ट हो गया है और कीन अदृह-कीन अचन साथी है और कीन समूर्य स्थित हुआ। प्रथम प्रकार वृद्धिभान का विकृत करके संबुक्त चराँपर भी प्रयम्भभूनीक दृष्टि रखनी बाग्यन। राज्यको आस्न सित्रों तथा स्थानीय कुन् बान्धवीपा यो पूजन शिक्ताम नहीं काना वर्णहर्ग नि त् क्राम का पहनपर ठसे हज्या भी विश्वास कर लेना चाहिये किस अवस्थाने समूपर चढ्ड न करके अपने स्था पर रिक्त रहना उचित है। स्वा. करनेसं अपनी धृद्धि होगी और किस कार्यक्षे अपनी हानि होनेकी सम्भवना है -इन सब बानांका राजाको ज्ञान होना बहिने महा छ<sup>्ने</sup> गुल्बाका ३५यांग करना जाने और

कभी कामके अभीन न हो। राज्ये पहले अपने क्रात्यको विश्व याँचयाँको योगः सन्पद्यात अपने पाक पोष्ट प्रतिमान कृत्यनिवर्त स्थ मैक्कांके इटक्या अधिकार प्रम करे. तदनना पुरव्यक्तिओं औ अपने गुनांसे जीने । बह सब हा जानेपर क्रानुओंके साथ विरोध करें। को इन क्यको जीते विन्तु हो सङ्ग्रीपः विजय पान चलता है, वह अपने आत्मा तथा मन्त्रियाँस अधिकार ने रखनके कामण सब्भन्दायके बतायें पटकर कह भोगता है।"



इसामधे बेटा पृथ्वीको प्राप्तन करनदाले

मार्च मध्य बोलना, करोग दण्ड देना, वनका अस्वत्य करण पदिश कीना, निवर्णने अस्तिक स्वत्या, विकास दोल्योचे काव असून अगान और कुछ केलच—ये **ए**जक सात व्यवस्थ हैं

२ द्वारंकी ३५वि, व्यापारको वृद्धि, दुर्गनकोच कुन कन्नम, संगलसे झावी चक्रकुसर मीग्झन, कार्नास अधिकार प्राप्त करना, जन्मीन राजाओं से कर रहेना और निर्मन प्रदेशको आस्थाद करना— ये आठ वर्ग काइन्तर्त है

स्थिति, निग्नतः सान, नामन हैभीभ्यतः और समानकः चे प्रः मुख है इतने सन्दर्भ जैला रक्तकः भ्योत्यः उससे लहाई केटना स्थाप आक्रमण फाउ बार जबसरको जरीकार बैठे रहता जनन पुरर्ग नेति मरनाइ देवीकाय और अपनेक्षे करनाम जामकी काल अन्य अग्रहास महत्त्वला है

<sup>&</sup>quot;पुरूष सम्बद्धार्थिककेन प्रजयसम्बद्धारम् सन्तर्भविकोधेन स्वयसम्बद्धारम् पर्यानुहरू॥ कारायाओं परित्यान्य कर सुनकर्यात थे। जात्या निपुश्य संख्या सहित्यन्त्रीयानगणात्॥

राजाका पहले काम आदि शशुओंको जीवनेकी किश्वपर विजयी हुए वह सीचकर राजा उपयुक्त पेक्षा करते कहिये। उनके जीत लेनेपर विजय अवस्वस्थानी है। यदि राजा हो उनके चलमें हो गया तो कर तह हो जाता है। काम, क्रोप, लोभ, मर् पान और हर्ष—वे राजका विनास ≉ग्नेवाले शब है। राजा मा 💪 काममें आयक होगेके कारण मारं 'ते तथा अनुहाद क्रीधके नदरच ही अपने पुत्रसे क्षाथ था बैठा यह विचारकर अपनेको काम और कोधर्स अलग रखे। गंबा पुरुष्या सोधने मारे गये और वेनको मदके कारण हो इन्द्रमानि भार हाला। अनाव्युष्क पुत्रको भागके कारण प्राणींसे हाल भोना पड़ा तथा प्रश्नियकी मृत्य हर्षके कारण हुई, किन्तु महात्या मरुतने हुन्। सबको जीत सिया था, इसलिये वे सम्पूर्ण

दोपोंकः सर्वधा त्याग करे। यह कौबे, कोधल, और हरिन सौंप पोर, हंस, मुर्गे और लोडेके व्यवहारसे शिक्षा ग्रहण करे।" राजा अपने सनुके प्रति उल्लुका-सा अर्ताव करे। जैसे उल्लू पकी राहमें सोवे कीओंधर चुपचाप धावा करता है, उस्ते प्रकार राजा **शहुको असावधान-दल्ल**में **ही** उसपर आक्रमण करे तथा समयलुसार चींटीकी-सी चेल करे--भीर-धीर आवश्यक वस्तुओंका संप्रह करता रहे गौ

राजाको कागको जिलगारियों तथा सेमलके बीकसे कर्तकाकी शिक्षा सेनी चाहिये। वैसे अस्पन्ते होटी-सी चिनगारी बहे-स बहे बनकी बला डालनेक्स शक्ति रखती है, वसी प्रकार

अञ्चल नज्ञभाष्ट्रीयेन स्वाधकात् स्वस्थनस्ययाः तथा स्वतस्यसम्बर्धः वरिर्मन्तविनिर्ममात् ॥ कलोपाद्यक्षणां स्टेशियतः । चौ श्रास्तायाः । सामेरन्येष्टव्याः । वस्त्रयः ॥ विभारते न तु कर्तन्ये सङ्ग विकासकभूत्। कल्पियंगारतीयवेटनि विकासीत नरावित्यः । स्वानवृद्धिक्षश्रद्धनः वाद्याप्रविनिद्धाःस्यकः धविनव्यं परिदेशः च कामकरावर्तिन्त्रः॥ त्राग्रह्मा कृत्रियक्षेत्र असे भूत्र नारमुखा जेवासार-तरं चीव विरुक्षत उसोर्वाचि ॥ बंबचेलर्गर्जाजस्वीत वैक्षिणे विधियोचने हो जिलासम्बद्धाः सञ्चर्गेण बरम्पते ।

" ताशर्व वह कि एक कीनेके समान आलम्बरहित और सन्वयन हो ! वैसे कोयत अपने अपनेक कीवोंसे पालन करली है, वैसे हो राजा भी दूसरोक्षे अच्या कार्य सामन करें। वह धौरोक्षे सनाव समझही और मुगके समाव क्ट चौक्या रहे। जैने सर्व कहा कहा कर विकासका दूसरोको इतन और मेडकको सुरके-से निगल **कता है**. इसी प्रकार राजा बुसरीयर आराष्ट्र जमान रहे और सहस्य आक्षमण करके शतुको अपने अधीन कर से वैसे मीर अध्य समेरे हुए पराको कभी कभी पैर्याण है, उसी प्रकार राजा भी समजानुस्तर अपने संबुधिक सैन्य और बसका विस्तार करें यह है।हेंक समान की ओरका विकास कानेवाला मुखावही हो। मुनीक समान रात रहते ही समस्त्री उद्यक्त कर्तन्त्रका मिनास कर और नाहंको भीति सहुआँक लिथे उरभद्य एमं कर्तकापालन**में क**रांस हो।

🛊 तस्याद्यालास्यः दर्ज अंतरः पुत्र महीस्थ्यः । स्टब्ये हि वर्षोऽस्थ्यं सम्बानस्यति वैचितः 🛭 काम कांग्रह सीपक्ष नहीं प्रायुक्तमेंच या अवंश नवको होते जिन्दराय नहरेपुरान्।। व्यानात्रपटः कामने समुखा पाण्डुं निमक्तिन्यु । निमर्तयंत्रमा आधारमुद्धारं इत्यत्मनम् ॥ सम्प्रीतः । क्षाः लोक्यमञ्जद्वेनं द्विवेर्ततम् । मानादनान्यः पुत्रं इतं इर्वास्पुरसम्बद्धः गृभिक्षितितं सर्वे महत्त्वम् गहत्त्वमः कृत्वा विक्रमिदेकश्रीलाम् स्वीमानमहोगतिः ॥ कामान्द्रेश्वित्वसूत्रम्यं पृथामाससिक्षिण्डसम् । इसकृतकुरुम्देहान्त्रं रिश्वेतः वरिषे पृषः । कौशिकस्य क्रियां कुम्मद् विषक्षं पन्तीधर । चेत्रां पिमोशिकामां च काले पूर्व प्रदर्शमंत्।। समलका बीच एक भहात् वृक्षके रूपमें चरियत् । इकार भूक्ष्य उपायोंने धीरै-धोरे कर आदिका हाता है। अभी प्रकार लाबू र हु भी रूपमा आनेपर सिप्तह करे। जैसे बारापन समय आनेपर प्रिय-अञ्चल प्रथल हो सता है। अस बुर्वकायश्यामें अप्रिय मधीको मृत्युपालके योथते हैं, उसी ही उसे उक्कड़ केंग्सन चाहिये। तैसे चन्द्रमा प्रकार शचा भी प्रिय-अप्रिय तथा साथु और और मूथ अपनी फिरफोंका सर्वेत समान रूपमें दुशके प्रति समान भावसे राजनीतिका प्रयोग प्रश्ं करते हैं, उसी एकल शांतके मिये किये। येथे पूर्व चन्द्रश देखका सब मनुष्य प्रसन राजाको भी समस्त प्रजापर समान भाव रखना होते हैं उसी प्रकार जिस राजाके इति समस्त नाहितं वेश्या कम्पर आम शुल्लिका गर्नभनी प्रश्नको सम्प्रनकपसे मातीय हो वही होत् एवं क्योंके, रतन तथा ग्लालेको स्त्रीने भी रण्डाको। सन्त्रमाके शतका पासन करनेथाला है। जैसे वायु बुद्धि सोखनी चर्णहर्षे । राजा चेल्टाको धाँकि भुतकपने समस्त प्राध्वनोके भौतर सञ्चार करती सकतो धनम रक्षानेको पेष्टा करे, अपल मुध्यके रहतो है उसी प्रकार राजा भी नुमावरके होता समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करें करभके | पुरक्रासियों मन्त्रियों तथा बन्यु-कान्यवांके बनका समान पर आसी बन स्रॉन-काकी भीति सहस्य भाव जाननंकी नेष्टा कर।\* जन्मा निध्वंस करे। जैसे गोधवंको स्त्यमें वेटाः जिसके वित्तको दूसरे लॉन माथ, धार्व स्थ्यानके लिये दूधका संग्रह होने लगना कामना अध्या अधसे पहाँ खोच सकते वह 🛊 उन्ने प्रकार राज्य भांत्रकके रिन्न सक्षमगीस , राजा स्थर्गताकमें आता 🕏 । को अपने धर्मसे बन औं जिस प्रकार रवालेकी दश्री दृष्टसे नाला बिचितित हो बुजार्गमा जनकार मूर्ज सनुव्योंकी प्रकाशक स्त्राध पटार्थ नेवार कालों है। नेते ही फिर धर्ममें लगाता है। वह राजा स्वर्गमें नाना गकको भी भौति-भौतिको कल्पनामें बहु होना है। जल्प। जिसके राज्यमें वर्णधर्म और चाहिये यह पृथ्वीका पालन करते समय इन्ह्र आध्रमधर्मना हानि नहीं पहुँचनी उसे इस भूव, बाद, बन्दाय बना बायू -इन मौजेंके रूप नोक और बरलोक्सें भी सनलब सुधा प्राप्त भारत करे। देस इन्ह कर महोने नहीं करके होता है। स्वयं दुल्बुर्क पुरुषेद्रिशः धर्मसे कृष्योपः रहमवाने प्राप्तिको दृत काल है। विकलित न होकर ऐसे लोगांको अपने धर्ममें बसी प्रकार राज्य दानके द्वारा प्रजानवाँको सन्दर । त्यावन ही राज्यका सवस बद्धा कर्तव्य 🕏 और

कोड़' मा राष्ट्र भी चरि दशाया र काम तो बहुत को। जिस प्रकार सूर्व जाठ महीनॉनक अपनी बढ़ी हर्तन कर सकता है। जैसे छोड़ा-सर किरणांसे पृथ्वीका बल संख्ते रहते हैं। हमी

<sup>े</sup> प्रेम्बरिक्यम् सिङ्ग्यं वीपन्यत् च ऋत्यतः । कटम्प्रेस्करकेनः जीतार्थेः वृध्यितिश्रमः। बारक्यी-श्रक्त अस्तुनि अन्तुनित्री सन्तन्त्रः । प्राप्तः वृथेलः नाहेयाः तकः वौधः सन्दर्शयः ॥ इक्कारपान्त्रंपानं १९१ वासेपेडीनांकः ( क्यांन पक्ष कुर्मात महानालनकःनींन। क्रमान्द्रभक्तो आधार क्षेत्रो सर्वेक प्रतास्त्र अध्यत्मकात तथा स्टब्स प्रतिस्थितीयतिः १ म समार्थ स्था क्रुकेम्पेस हर्गाव रहिलोध । युक्तेरीकान्युक्तेर तथा बुल्कार्तिके दुश्ता राक्षा दान त्याक्याची कामभागी किराव्यति । तक दिशाविय समा तुरापुरे माने स्वेत् । र्गोन्द्रमाओक्य पका प्रीतिपान् स्वक्ते पर । यहाँ नव प्रका अर्था निवृत्तरताकारिकारः । मार्थाः सम्बद्धाः निवृत्काले क्या । सः पृष्टकार्थः वैक्यामारिकशृष्ट्

हीता है। जो सम्मपूर्वक भलोभौति ग्रजाका विचरता है और अन्तमें उस इन्डलोकको प्रति बल्पन करनेवाल। है, वह प्रजाके बमका भागी होती है।\*

<u>ben de l'alle a manus d'alle l'a lle se a l'anne a d'appresse d'appresse de l'appresse de l'appresse de l'appresse d'appresse d'appresse d'appresse de l'appresse d'appresse d'</u> मही उसे सिद्धि प्रदान करनेवाला है। राजा होता है। वो राजा इस प्रकार चारों नर्पों की सब प्रार्थियों का बालन करनेसे ही कृतकृत्य रक्षामें तत्या रहता है वह सनंत्र सुखी तीका

محمدات التظاهيمية

# मदालसाके द्वारा चर्णाश्चमधर्म एवं गृहस्थके कर्तव्यका चर्णन

**अलर्कने कहा** — महत्त्वाचे आपने राजनीति- ( सम्बन्धी धर्मका वर्णन किया। सब मैं वर्णाश्रमकर्म म्लन∥ चाहता हैं।

बहरतास बोली-स्थान, अध्ययन और यह-पे भारतमके तीन भमें हैं तथा यह करना विद्या पहाना और पवित्र दान सेना—यह तान प्रकारकी इसकी आवंकिका बताओं गयो है (दान, अध्ययन और यह—वे तीन भविषक भी भग हैं। पृथ्वीकी रक्षा स्टब्स शस्त्र शहल करक जोवननिवाह करना अह उराका अधिका है। वैज्यके मी दान अध्ययन और बढ़—ये होना ही भयं हैं। व्यापार पशुपालन और खोती ये तसका बांगवेका हैं दान, एस और द्विजर्वतयांकी संवाः वह तोज प्रकारकः धम शुरुके लिये धतामा गया है। हिल्पकर्म, द्विजातियांको सेवा और खराद- बिह्नी—य इसको बोविका है। इस प्रकार य वर्गधर्म बतलाये गर्ने हैं। अब जाबमधर्मीका वणन सुर्गे। बदि मनुष्य अपने जनधमें से भ्रष्ट र हो हो जह असके द्वारा उत्तम सिग्द्रको प्राप्त होतः है और निविद्धकर्मीक आचरणसे वह मृत्युके पश्चात् गरकर्म | पद्धता है

उपनयन संस्कृत होनेपा प्रद्वाचारी बालक गुरुके घरमे निवास करे. वहाँ उसके लिये जी धर्म बहाया गया है। यह सुन्ते । बहरवारी वेदोंका स्वाध्याय कर अधिनहोत्र को, जिन्नान कार करे। भिक्षके रिन्दे भूभश कर भिक्षामें मिला हुआ अब्र १६७६ निवंदित करके उनको अञ्चले अनुसार हो सदा उपका उपयोग को, गुरुके कार्ययं सदा तहात हो अलीओति उन्हें प्रसम रखे, पुरुके भुत्वनेपर एकायवित्तमे तत्परतापूर्वक प्रदे, गुरुक मुख्यते एक दो या सम्पूष वेदीका ज्ञान प्राप्त करके गुरुके नश्मान प्रयास करे और उन्हें पुरुदक्षिणा देकर गृहस्याश्रममें प्रवेश करे। इस आहरूमें आनेका उद्देश्य होता माहिये— गृहस्यक्षप-मध्य-भी भर्मोका पालन। अथवा अपनी इच्छाके आनुसार वह बानप्रस्य या संन्यास आश्रममें प्रकेश करे अधवा वहाँ गुरुके घरमें सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्यनिष्ठताको प्रशा हो नै**ष्टिक** ब्रह्मकरी बन जाय पुरुके न रहनेपर जाक पुत्रकी और पुत्रके न रहनेपर उनके प्रधान शिव्यको सेवा करे अभियानसुन्य होकर ब्रह्मपूर्व अवसम्बं स्है। जब गुरुस्थाधनमें अवसको इच्छा लेका ब्रह्मधर्य

<sup>ं</sup>च लोपाहो न कारका कार्योहा पर्यंद चानुसार । वधानी कुलको करन त गर्या स्वर्गाणकति ॥ उपन्यक्रदिनो मुनाम् -वर्गार्गार्व्यानस्य नरम् । यः करोति मिने भर्षे स राज्य सम्बद्धनति ॥ कर्जभाग व सौंदर्गन अस्य अन्ये तथात्रमा । कस्त तथ्य पूर्ण केम्य परवेड व सामसन्द्र । एतदाङः ४६ कृत्यं स्थेतत् विद्धिकारकम् अध्ययमध्यति पृत्रं चान्यते व सुन्द्दिसि ॥ चलन्त्र भूगमा कृष्कते महासंग । सम्बन् चणील धर्म धर्मका हैति सन्त्र दर्भ को अन्ति राज्य चातुर्वरमध्य । सम्भाग सामुद्रां विकारणेय सक्रतमीत सर्वादनाथ्

शालमसं निकाने। तम भवने अनुरूप गीरोग हजीसं विभियूर्वक विवाह करें वह स्त्री अपने समान गांत्र और प्रवरकी न हो। उसके किसी अङ्गार्थे ्यू-विकता अन्यवा कोई विकार हो गृहस्थान्त्रसका वीक तीक सञ्चालन करनेके लियं ही विवाह करन नाहिष अपने प्रशासम्बन्ध वन पैदा करक दक्क पितर । अतिचियाँको भाँक कृषक भनाभौति तृत क<sup>्र</sup> तका मधने अश्विनींका घरण पांचल करता नहें भूग्य, पूत्र, कुलकी रिजयाँ, दीन अन्य और पतिन भनुष्योंको तथा पत्रुः पश्चियौद्धी भौ वधाराकि अस देकर उनक्ष पानन करे गृहस्थका वह वर्ष है कि वह ऋतुकालमें स्त्रो महवास करे अपनी जाति के अनुभार पाँचा यहाँका अनुष्ठात र छोड़े। आपने विभन्नके अनुसार पितर देवना अतिथि एव कुटुम्बोजनॉके भोजन करनेसं बचे हुए अन्नकां ही स्वयं भून्यजनकि

संक्षेपमे गृहस्वावसक धर्मक वर्णन करती हैं,
आवं वरनप्रश्थेक धर्मका खण्न करती हैं,
ध्यान देकर सुना बुद्धिमान प्रत्यको रिवन है कि
वह अपनी सन्तानक देशकर तथा देह दुन्ही का
रही हैं इस पानका विचार करके आत्मजुद्धिक तियं वानप्रस्थ अध्यक्षरें आय वहाँ बनके फल-भूलींका उपभीग करे और नपस्यासे असीरकी प्रकार रहे पृथ्वीपर साथे ब्रह्मचर्मको पानन करे देवताओं पिनतें और अतिधियोंको सेवामें संलग्न रहे अस्मिहोत्र जिलाल क्षाप तथा जहा चलकल भारण करें सदा योगाध्यालमें लगा रहे और बनवासियाँपर संह रखे इस प्रकार पह प्रयोकी सुद्धि तथा आत्माका उपभार कार्यके एंटर वानप्रस्थ आज्ञपका वर्णन किया है

साम बैठका आहरपूर्वक ग्रहण करं वह मैंने

अब चतुर्य आश्रमका स्थकर बहलाती हूँ

मृतौ भर्मद्र नहात्वाओं ने इस अन्नमके लियं जो भर्म बतलाया है वह इस प्रकार है सब प्रकारकी आमितियाँका त्याग अध्यावयंका प्रान्त, क्रोभक्ष्यत्वर जिल्लिह्यता एक स्थानपर अधिक दिनोंनक न रहना किसी क्रमंका आरम्भ न करना, भिक्षायें क्लिने हुए असका एक बार बोजन करना, आत्मज्ञान हानेकी इच्छानां जगाने रखना तथा सर्वत्र काल्याव्य दर्शत करना यह मैंने चतुर्व आंत्रमका धर्म बतलाया है

is named to the state of the state of the

अब अन्यान्य वर्णी तथा आवसीके सामान्य भर्मका वर्णा मुनी सम्प, तीव अहिसा, दोवट्टिका अभाव श्रमा कृतनाका अभाव दीनताका न हांना तथा मन्त्रीय धारण करना—ये वर्ण और आश्रमीके धर्म संक्षेपसे बनावे गये हैं जो पृत्त अपने वर्ण और आहम्म सम्बन्धी धर्मको छोड्का उनके विपरीत आन्ध्रम करता है वह राजके सिये दण्डनीय है जो मानव अपने धर्मका त्याण करके अपकर्षमें लग जाते हैं उनकी उपना करनेवाल गजाके हहाँ और अप्पूर्ण धर्म नह हो जाते हैं वैद्यां गहरूक धर्मका आहम सोकर धनका

गकाके इंड्र शीर अप्पूर्त धर्म नह हो जाते हैं
बैटा गृहस्य धर्मका आज़ब लेकर मनुष्य
इस मान्यूर्ण जगन्का पांचण करता है और उसके
मेनोवि जिल्ल लांकांको जीत लेता है पितर युनि
देवता, भूत मनुष्य कृषि, कौट, पत्रकृ पत्रु
पत्नी तथा अस्य वे सभी गृहस्थमं ही बोविका
बलाने हैं उसीके दिये हुए अन्न पानसे हृति
ताभ करते हैं तका 'क्क यह हमें भी कुछ देगा '
इस अपास मदा उसका मुँह ताकतं रहते हैं
वन्भ चंदवरीक्षप भेनु समकी आध्रमभूता है,
उसोमें सम्पूर्ण विश्व प्रतिद्वित है नया बही विश्वकी
उत्पत्तिका करत्व मानी गर्की है। क्रायंद उसकी
पीत चजुर्वेद उसका मध्यभूत तथा सहा सम्यवेद
देशका मुख्य और गदन है। इह और अपूर्त बर्ध

<sup>🐧</sup> र्रायमुख्या, अधिकाय नवार बाह्य-माराहि ऋधी प्रष्ट काइलाहे हैं

२ क्यों और बायली कुटवाना, ४ (को लगन्माना तथा ध्यारा)आ बनवाना आदि कार्य आपूर्व बार्कि अन्तरात है

ही उसके दो सींग है। अच्छी अच्छी स्किपों ही रस धेनुके रोम हैं, क्ल<sup>र</sup>लकर्म गोबर और पुष्टिकर्म उसका मुत्र है। अक्सर अवदि वर्ण उसके अङ्गौके आधारभूत चरण हैं, सम्पूर्ण जगत्का जीवन इसोसे चलता है। वह वेदत्रमीरूप धनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता स्वाहः देवयज्ञी। स्कथा (पितृबद्ध अवद्कार (ऋषि आदिको प्रसन्नत्तक लियं कियं जानेवाले यह । तथा इन्तकार अतिधियञ्ज १ - ये उसके चार स्तन हैं। स्वाहारूप स्तनको देवतः स्वधाका पितर, वचर्कारको मुनि समा इन्तकाररूप सन्तको मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह प्रयोगयी थ्यु संभक्ते तृह करती है। जो मन्त्र्य उन देवता आदिको वृत्तिका अन्होद करता है। यह अल्बन्त प्रापन्त्यपी है। उसे अल्बन्धिसल एवं शामिस्म अकर्मे निरमः पहला है। जो इस धनुको इसके देवता आदि बच्छोंसे मिलान है और उन्हें उत्तिह समयपर पंतिका अवसर देता है। क्त स्वर्पम आता है अतः बंटा जैसे अपने ¥ारीरांक्र पालनं-पोषण किया जाला है, उसी प्रकार सन्ध्यको प्रतिदिन देखता ऋति पितर सनुष्यं तक्का अन्य भूतोंका भी पोवस करना चाहिया इसस्थिये प्राप्त काल स्नान काकै पवित्र हो एकाप्रचित्तमे अलद्वारा देवता ऋषि, पिता अमेर प्रजीपतिका तर्पण काना चाहिये। सन्व्य फूल, कथ और भूप अदि समिप्रियंसि देक्नाओंको पूजा करके आहुतिके द्वारा अधिनको तुश करे सत्पक्षांत् बन्ति दे

बहा और विश्वेदेवाँक तहरूयसं क्रके मध्यभागमें बीत (भूजीपहार) अपंज करे पूर्व और उत्तरके कीममें मन्यसारके दिन बीत प्रम्तुत करे पूर्व दिशामें इन्द्रेकी दक्षिण दिश में समको पांशममें वहणेकी तथा उनामें सामको बीत दे घरके दावाजेपर धाना और विधागकों निर्म बीत अपंज करे घरके बाहर सारी और अर्थमा देवताके निमित्र प्रति प्रस्तुत करें। पितानमें और भूतीक आक्रवामें बांल दं गृह स्य पुरुष एकाग्रवित्त हो दक्षिण दिशाकी आंत मुँह करके लप्परतापूर्वक पिनरोंके उदेश्यसे पिण्ड दं तदन-दर विद्वान पुरुष बल लंकर हन्हीं उन्हीं स्यानीयर उन्हीं उन्हीं देवनाओंके उदेश्यस आभ्रमके लियं बल छोड़ें इस प्रकार गृहस्य पुरुष घरमें पवित्रतापूर्वक गृह-देवनाओंके उदेश्यसे बांच दंकर अन्य भूतीकी शृतिके लिये उत्तरापूर्वक अभक्त त्याग करे कृती, बाण्डाली तथा परिवाक लियं पृथ्वीयर अन्य रख दे यह वैनदेव नामक कर्य है इसं प्रत काल और स्रायंकाल आवश्यक बताया गया है

इसके बाद बुद्धिमान् पुरुष आचमन करके

कुछ कालतक ऑर्टियको प्रतीक्षा करने हुए भरके दरवाजेकी और दृष्टि रखं मधि कोई अतिथि वहाँ जा जाय तो उधारतिक अन्न, जल गन्ध पुष्प आदिके द्वारा उसका सत्कार करे प्रपने वानवासी पुरूषको सा मित्रको अतिथि न बंभावं जिसके कुल और नाम आदिका हान न हो जो बेसी समय वर्त उपस्थित हुआ हो। भोजनकी इच्छा शखता हो। थका भौदा आया हा अन्न क्षेत्रता हो ऐसे अकिञ्चन बाह्यणको आतिथि सहते हैं। विद्वान पुरुषेको उचित है कि वं जयरी शक्तिके अनुसार दल अतिथिका पूजन करें असका नात और शिक्षा न पूर्ध दसके कहरैनक अध्ययम किया है। इसकी जिल्लाम औ - करें उसकी आफृति सुन्दर हो या अगुन्दर उसे साक्षात् प्रजापति समझें वह तिस्व मियत क्ति रहना इस्पैलिय उसे अरियि कहते हैं। उसकी हो। होनेपर गृहत्स्य पुरुध सन्ध्य बज्जे

ऋगसं मुक्त हो जाता है जो उस अतिथिकी

अब दियं किए ही स्वयं फोजन करता है जह

मनुष्य पापभोद्धां है वह केवल पाप भौदान

करता है और दूसरे अन्धर्भे उसे विद्या खानी

पड़नो है अतिथि जिसके घरसे निराश हाकर

सॉटना है। उस+६ अधना पाप दे स∕वं उसका

पण्य लंकर चल देता है \* अन समुख्यको इनके अतिरिक्त योद काई दूसरा अकिञ्चन उपिन है कि वह जल और साग दंकर अथवा समुख्य भा भुख्य क्याकुल हाकर अन्नकी याचना स्वयं जो कुछ खाला है उसीसे अथनो शक्तिकं करना हो ना गृहस्थ पराव वैभव होनेपर उसे अनुसार आदरपूर्वक असिंधका पूजन कर अवश्य पांजन करायं जो सजातीय बन्ध

मृहस्थ पुरुष प्रतिदित्त पितरोके उद्देश्यसं अज्ञ और जलकं द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मणको भोजन करायं अज्ञमेंसे अग्राशान निकालकर ज्ञाह्मणको दे ज्ञह्मचारां और संचारी जब पिक्षा माँगनंक लिये आयं तब उहें भिक्षा अवश्य दे एक ग्राप्त अधको भिक्षा, चार ग्राप्त अधको अप शन और अग्राशानसे चौगुनं अञ्चको श्रेष्ठ द्विज हन्तकार कहते हैं भी भाजनपँगं अपने वैभवके अनुसार हन्तकार, अग्राशान अथवा भिक्षा दियं जिना करायि उसे ग्रहण न करं अतिथियोंका पूजन करनेके बाद प्रिय जनां कृट्रोंस्वयां भाई बन्धुओं भाजनेको आकुल व्यक्तियां बालकों श्रुद्धों नथा राणियोंको भाजन कराये

इनके अतिरिक्तः योद काई दूसरा अकिञ्चन मभुष्य भा भुख्यमं व्याक्षल होकर अन्नकी याचना करना हो तो गृहरुक्ष भरूष बैभव होनंपर उसे अवश्य भीजन करायं जा सजातीय बन्ध् अपने किसी धनीं सज़ातीयके पास जाकर भी भोजनका कष्ट पाता है जह उस कष्टकी अवस्थामं जो पाप कर बैठता है उसं वह धनी मन्द्र्य भी भीगता है सायंकालमें भी इसी नियमका पालन करे। सूर्यास्त हानेपर जो अतिथि वहाँ आ जाय इसको यथाशक्ति शस्या आसर और भोजनके द्वारा पूजा करें। बंटा औ इस प्रकार अपने कक्षांपर रखा हुआ गृहस्थाश्रमका भार होता है। उसके लिये स्वयं ब्रह्माजी देवता पितर महर्षि अतिथि बन्ध् बास्थय पश्चिमा तथा छाट छोट कोड़े भी मा उरको अलसे तुम हुए रहते हैं। कल्याणको वर्षा करते हैं।

committee the second

#### श्राद्ध कर्मका वर्णन

मदास्तर श्रोली बेटा पृहस्थके कमे नीन प्रकारके हैं। दिन्य नैमिनिक तथा नित्यनैमिनिक। इनका वर्णन सुन्न पञ्चयज्ञसम्बन्धी कमे जिसका अभी प्रणीन किया है जिल्ला कहलाना है पुत्र जन्म आदिके उपलक्षमें किये हुँ अमंका नैमिनिक कहते हैं पत्रके अवसरपर जा ब्राइड आदि किये जाते हैं उन्हें विद्वान् पुरुषोंको नित्यनैमिनिक कमे समझना चाहिय उनमस नैमिनिक कमंका वर्णन करनी है आध्युत्रस्कि ब्राइड नैपिनिक कमें है जिसे पुत्र जन्मके अवस ११ जातकमें संस्कारके साथ करना चाहिय। विवाह आदिमें भी जिस क्रमसे वह बनाय भ्या

है भलीभाँति उसका अनुष्ठान करना उचित है नान्दीम्ख गमके जां पितर हैं उन्होंका इसमें मूजन करना चाहिये और उन्हें द्धिमिश्चित मौकं पिग्छ देन चाहिये जस समय यजमानको एकाप्रचित्त होकर उत्तर या पूचको ओर मूँह करके बैठना चाहिये कुछ लोगोंका मत है कि इसमें बित्तवैश्चरेव कर्म नहीं होता आध्युद्धिक शाद्धमं बृग्म बाह्मणोंको निर्माच्चत करना और पूद्धिणापूर्वक उनका मूजन करना उचित है यह वृद्धिक अवध्रापर किया जानवाला नैमिन्तिक शाद्ध है जो मृत्युके पश्चात् किया जाता है

<sup>ै</sup> आक्षियस्य भानाःशो गृहात् प्रतिनिष्यतेतं स दन्त्वा दष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गन्छति ॥ २९ ३१ † साहप्रमाणा विश्वा स्थावप्रं सासन्ततृष्टयम् अद्यं चतुर्गुणं प्राहुईन्तकारं द्विजातमः २९ ३५

<u>Dan biller and behanken bernit i</u>t res poss <u> Paradad en l'annonna lerrera est est ès</u> érq equal qua qua que la séguid मृत व्यक्ति जिस दिन तिथिमें मर हो, उस तिश्विको एकोदिष्ट श्राद्ध अस्त्रा चाहिये। उसका बर्णन सुत्रं उभमें विश्वेदवांको पूजा नहीं होती एक ही पवित्रकका उपयोग किया जाता है। आवाइन तथा अर्थनिकरणकी क्रिका भी नहीं होती ब्राह्मणकं उच्छिष्टके समाप प्रेनको तिल और जलके साथ अपसब्द क्षांकर (अनेक्कां दाहिने कंभेपर डालकर उसके गम गोत्रका म्मरण करते हुए एक पिण्ड देना चाहिये तत्पञ्चात् हाचमें जल लेकर कह अमुकके क्राद्धमं दिया हुआ अन्न भान अहिद अक्षय हो।' यह कहका वह जल पिण्डपर आह दे फिर ब्राह्मणेंका विसर्जन करते समय कहे। "अधिसम्बताम्" आपलोग सब तरहमे प्रमन्न हो। उस समय ब्राह्मणस्मोग यह कहें अधिरता स्व भलीभौति सन्दृष्ट हैं। यह एकोहिए श्राद्ध एक वर्षतक प्रतियास करता उचित है। वर्ष पुरा रानेपर जब भी श्राद्ध किथा आप, पहले सपिण्डांकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बनलावां जातां है- यह सपिण्डीकाक भी विश्वेदलीकी पुजासे रहित होता है। इसमें भी एक ही अस्त्र और एक ही पवित्रकका विद्यान है। अस्त्रीकरण और अगवासनकी क्रिया इसमें भी नहीं होती इसमें अपस्चा होका अधुग्य ब्राह्मणीकां भाजन कराना चाहियं इसमें को विशेष क्रिया है उसे बतलाती हैं इकाधचित्तसे सुनी इसमें निज चन्दन और जलमे युक्त सार पात्र होतं हैं उनमें से लोन ता पितरोंके लिये और एक प्रेतक लिये होता है। प्रेनके पात्र और अध्येको

लंकर **है समाश** प्रमनस विनरो यमराज्ये इत्यादि मन्त्रका अप करते हुए पितराँके सीनाँ पात्रींमें सींचना चाहिये शेष काप पृथ्यत् करना चाडिये स्टियांके लियं भी ऐसे ही एकोहिएका विभान है। यदि पूर्व क हो तो स्थियांका स्रोपंण्डोकरण नहा होता पुरुषांको उचित है कि वे स्त्रियकि लिथे भी प्रांतवर उनकी मृत्युतिर्धेको विधियुर्वक एकार्द्द्र ब्राह् कर्प उनक लियं भी पुरुषोंके समान हो विधान है। पुत्रके अभावमं स्वीप्टिक अभावमं सहोदक उनके भी कभावने चातक सपिष्ट<sup>१</sup> और सहांदक<sup>्ष</sup> इस विधिको पूर्ण करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है उसका श्राद्ध वसके दीहित्र कर सकते हैं। पुत्रोके पुत्र नानाका नैमिनिक शाद्ध करनेके भी अधिकारी हैं। जिनकी द्भगम्प्यापन<sup>े</sup> संज्ञा है। ऐसे पुत्र नाम और बहन दोनॉका रैमिनिक ब्राइमिं भी विधिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी भ हो तो स्त्रियाँ ही अफ़र्न पतिपांका अन्त्राच्चारण किये बिना बाद्ध का सकती हैं वंधी न हों तो राजा अपने कुट्स्की मन्ष्यमे अथवः मृतकके सजातीय चनावाँद्वारा दाह आपंद सम्पूज क्रियाएँ पूर्ण करावें क्याँकि राजा सब वर्णोंका कंस् होता है।

सपिण्डांकरणकं पश्चात् पिताकं प्रपितामह लेपभागभोजी पिनरांका श्रेणरेपं चले जाते हैं। उन्हें यितृ-पिण्ड पानेका अधिकार नहीं रहता टनसे आरम्भ करके चार गीडी ऊपरक पितर, जो अवतक पुत्रके लेपभागका अस ग्रहण करते थे हमके सम्बन्धाय रहित हो जाते हैं। अब उनको

र फिनास लंकर रूपस्को सक्त पीढीतक और भाताल लंकर करा आदि पाँच पौद्धीतक पीपण्डता पानी जाती है किसोके मतमें छ पाँडों कपर और च पीड़ा नीचंतस्था लाग सांगाहका गणनार्थ आत हैं

जिनकी थाइबीस लंकर चीट्हवॉनक ऊपरकी पीटी एक हो, थे शहादक या समागटक कहलात है

इ. यह पुत्र, जो एकसे तो उत्पक्त हुआ हो और ६,६९% द्वार तनकके रूपमें यह व किया हो और टोनों पिता उसको अध्यक्त अपना भूत्र मानलं हा ह्याम्ध्यायत्र । टानॉका कहानातः है ऐसा पुत्र दम्नं अधिकानन इता है और दोगांको सम्पत्तिका आधिकारी होता है

बै सम्बाधहीर अनका उपयोग करते हैं। पिना विकास और प्रविद्यापत । इन ही न पृथ्यों को विकास आधिकारी प्रपन्नना वाहिएं इनसे अधात विलाके चितायहरी कपर जो तीन पीडीके प्रत्न 🔻 वे होपधारके अधिकारी हैं। इस इक्रम छः ये और स्वतन्त्री क्यागान, सम्ब मिलाकर स्वत प्रकांकर प्रतिष्कृ सम्बन्ध होता है। ऐसा प्रतिबोका कदन है। यह सम्बन्ध यजनानमें लेकर कपरके लेगमानकोजी चित्रनेतक माना जन्त है। इतसे कपरके सभी पितर पूर्वज कह अने 🛊 इनमेंसे जा नरकारें निवास करते हैं जो धशु-प्रशासने योजियें चडे हैं हका जो भूत प्रेत अर्राधके कपमें रिवत हैं दन सबको विकित्तक आद्ध कानेवामा वजपान क्षा करता है। किस प्रकार तुष करता है, यह क्तपार्थ 🕏 सुनो। मनुष्य धुन्तोपर वा अप्र बिहोरो हैं उससे विकास- वानियें बड़े हुए फिल्हेंकी त्रीत होती है। बेटा फ्लास्क बस्त्रसे और बल पृथ्वीपर इपक्रमा है। उससे भूक्ष-चौनिमें यहे हुए पितर तुत्र होते हैं। अहलावर अपने ज्ञारिसे जो अलके कप इस पुरवीपर फरते हैं। उनसे उन वितरीबरी सुचि हालों हैं, जो देवभावको जात हुए, हैं। विकासि उद्यानेपर की अलक्षेत्र क्रम पृथ्वीपर किरहे हैं। अनुसे यज्ञ प्रकारिक केन्त्रिके मुद्दे हुए पितर्रोको हाँन हाल है। कुलमें भी वालक ब्राह्मकालि याग्य होकर भी अञ्चारने बाँखत ग्रह गये हैं जधना जनकर परे हैं ने विसंग हुए अस और सम्मानंतके जलका बहुक करते हैं। ऋदायानीय भीतन करके प्रवाहाय मेंह बीते 🖁 और नरगीका

मैपनायका जार पानंक। भी आंध्रकार नहीं रहना।। प्रशासन करते हैं। उस अलगे भी अन्यत्य हैं स्मन्त भरीन जारता उपयोग करते हैं। पिता फिलोंकी तृषि होतों हैं। येटा। उनके विधिन्ने प्राट्ट पितायर से अपन मोदिने इस इकार छः ये और अपन किया जाता हैं। उससे वापहाल आदि स्वाट्ट किया जाता हैं। उससे प्राट्ट क्षा होता हैं। उससे वापहाल जाता है। उससे क्षा क्षा होता हैं। उससे क्षा क्षा क्षा करते हैं। उससे करते हैं। उससे क्षा करते हैं। उससे करते हैं। उससे क्षा करते हैं। उससे करते हैं। उसस

अब मै किय वैभितिक बाहों के काल नवलको हैं और मनुष्य जिस निर्मित बाह करते हैं, उसका भी वर्षन करतो हूँ, मुना। इल्लेक पासको अवन्याको जिस दिन अन्द्रमाको सम्पूर्ण कर्नाधै भाग हो गयी हो तथा अहका निर्म्धिमेंको अवस्य बाह करन चाहिये जब बाहका इल्लामा कला सुनो किसो विभिन्न बाहकके आनेवा स्प्यंत्रमा और चन्द्रकल्पे, अयन अस्मम होनेपर विभ्वया लें, स्पर्वको मोक्रांचाके दिन, ब्यत्नेपर बेप्चयं हिन्दायो देनका बच्चा सम्बद्धि दिन सूर्य प्रद्रवनित गीड़ा हानेकर स्था सम्बद्धि दिन सूर्य प्रद्रवनित गीड़ा हानेकर स्था सम्बद्धि क्षार्यका अनुहान करे

शह हाइ ए, शांत्रय बोगी केदब ज्यात स्वमय दिशानिकेत. किमयूर्व, विशुवर्षि , वहदुकोता, दीहरू, व्हान्त्रकृ, जामाता, धानजा, पञ्चानिक कमर्थे तत्वर, तपस्यो, माना, धातजा, पञ्चानिक

संख्या प्रत्या प्रश्लापुत तथा वैश्वास क्षाप्तराहको अञ्चलकोच्यो अस्थि काले है।

३ फिल्म संस्था सून्य किनुब रेखान्य गहुँबत और तिन २० क्यावर ब्रॉगे हैं उसे विकृत कहते हैं

दिलीय कराके अन्तर्गत असरे नाम न चयत क्रमादि तीत क्रियां नकेन अनुसारकार्य कर्त का समया अन्यान कार्यनामाः

४ 'गयु वासक' इत्यदि अवादा अध्यक्त और वधुक्राका अवासम करनवाला।

<sup>े</sup>श्रश्न केंद्र जान् कुलादि सीत आहमाओंक अध्यक्ष अंत्र अञ्चलको सब करनेवाला।

शिष्य सम्बन्धी एवं भाई बन्ध्- ने सभी आद्धमें उसम भानं गये हैं। इन्हें किसीन्त्रत करना चाहियं। धमधूष्ट्र रागी ही गङ्ग अधिकाङ्ग दो यार ब्याही गर्यो स्वांकं राधेसे उत्पन्न काना पतिकं जोतं जी आर पुरुषसं पैटा को हुई सल्तान पतिके सरांपर चरपुरुषभे तत्पन्न हुई सन्तान, मित्रद्रोही खराब म्लॉक्तन, नपुसक, काले दॉनॉक्तन, कुरूप पिताके द्वार कर्ता<u>ञ</u>्ज, च्यत्सर्द्वार **सो**मस्स बनान्ताल कायाको दुषित करनेवाला सैद्या गुरु एवं माता। चिताका त्याग करनेवासा, वंतन लंकर पड्नेवाला, क्रव्ज परल दूसरे ॄस्वकी पत्नीरह चुकी हो। ऐसी म्लॉका पति नंदाध्ययन नवा अधिनहात्रका स्थान कर रेवाला शुद्रजातीय स्त्रीके पनि होनंके टोएसं दुषित अधा शास्त्रविरुद्ध कर्ममे लो रहनेवाले अन्यान्य द्विज ध्राद्धमें न्याग देने योग्य हैं

पहाने बतायं हुए श्रेष्ठ द्विश्रॉको देवसज्ञ अधवा श्राद्धप्रं एक दिन पहल ही सिमन्त्रण देना चाहिये। इसी समयसे ब्राह्मणी तथा आद्भकतीको भी संयममे (हुन) चाहिये जो श्राद्धमें दान देकर अथवा बाद्धमं भोजन करकं मैथ्। करक है रमकं रत्र बीर्चर ५क भारतक पितराको शबन करना पडता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्धमें जाता और खाता है। उसके पितर वसीके कीप और मूत्रका एक सासतक अन्हरू करते हैं। इम्मालयं बुद्धिमान प्रथको एक दिन प्रहल ही बुन्धर्णं≠ पास निपन्त्रण भेजना काहिये। परि ण्हल दिन अक्षण न पिल सके हो भी **आद्ध** दिन स्त्री प्रसापी ब्राह्मणांको कदापि भौजन न कर थे। बलिक समयपर भिक्षाके लियं स्थत चधार हुए संयमी यतियाँको नमस्कार आदिसे प्रसन्न करके शुरू चिप्पने भाजप काथ जैसे शुक्ल पक्षकी अधेक्षा कृष्णपक्ष पितर्गको विशेष प्रिय है। वैयं हा पूर्वाह्मकी आपक्षा अवसाह उन्हें आक्रिक प्रिय है। बन्प आर्थ हुए **मा**ह्मणें € स्वागनपूर्वक पूजन करके ठन्हें पवित्रयुक्त हान्यसे

<u>end end t</u>e man y man<u>d despertend end t</u>ende prend<u>a elemental designa añ en entañ und da ú</u> man par 1 <mark>eau 1</mark> आचमन करारकं भाद आसरापर विठाने। बाद्धमें विवस और देवपनम् सम् सख्याकं बाह्यगाँको निमन्त्रित कर अथवा अधनी शांकक अनुसार टोनों कार्योंमें एक हो एक बाह्मणका भाजन कराये । यहाँ बात मातामहींके आद्धम भी द्वानी चाहिये विश्वदेवांका श्राह भी ऐसा ही है कुछ लोगोंका हैसा वह है कि पितरों और मानापहांके विश्वदेव कर्ष पृथक् पृथक है देव आदर्म श्राह्मणीको पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्धमें उत्तराधिमख बिटारा बाहिए। मान।महाके ब्राह्ममें भी भनीयाँ परुपाँ इसौ विधिका प्रतिभादन किया है। पहले ब्राह्मणीको बैठनेकं लियं कुल देकर विद्वान् पुरुष अध्य आदिसे उनकी पूज्य करें फिल उन्हें पवित्रक आदि दे उनसे आज्ञा लेकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक दंवनाओंका आवाद्दन करे. नत्पश्चात् में और कल आदिसे विश्वदेवांको अप्यं देकर गम्भ, पुरुष माला, जल, पूष और दीप आदि विधिपूर्वक निवेदक करे।

> ं पितरांके लियं वे सारी वस्तुएँ अपमञ्च होकर प्रस्तुत करनी चाहिये पितृ बाद्धमें चैठे हुए बाह्मजाको आसनकं लियं द्विगुणभूग दौहरं भुड़े हुए) कुक्त दंभर तनकी आज्ञा ले विद्वान पुरुष मन्त्रोच्चारणपूर्वक पितर्राका आजाहत को और अपमध्य होकर पितर्राकी प्रमञ्जाक लिये उत्पर हो उन्हें अच्छे निवंदन करें। उस्पर्धे जीके स्थानपर तिलांका उपयोग करना चाहिए। तदणतर ब्राह्मणंके आज्ञा देवंचर अधिककाथ करे। नमक और ब्यक्तासे रहित अत्र लेकर विधिपूर्वक अग्निमें आहुति दे अराज्ये कव्यवादनाय स्वाहः इस मन्त्रसे पहली आहुति दे, सोमाय चितुमते स्वाहा ३म सन्त्रस दुसरी अहीर दे तथा यमा**य प्रेतपतय म्बाहा** ६स पन्त्रसं तीसरी आहुतिको अधियमें हाले। आहुतिसे बचे हुए अश्रको **बाह्य**णांक पात्रमें परीय फिर পার্ম রাখকা ধর্মে ত বিক্ষিপুর্বণ কুর সীর अञ हाल एव कोभल वचनॉप प्राथन को कि

अब अपलोग बुखसे भोजन कॉबिन किस उन "तबास्तु" कई। इसके बाद उनसे आणीवंदकी बाहाओं को बाहिये कि वे ५ काग्रांचन एवं कीन पायन। को और प्रिय बचन कहते हुए प्रक्रिपुचक हाकार सुखापूर्णक भोजन करें, जो को अन्त करके प्राचन करके तनके किया है। दरव्यक्रेतक अन्यन्य जिम तमे. यह यह तुरंत उनके सम्पने | उन्हें बहुँचनके मिने मी**ं** प्रोते जाय और उनकी प्रम्युल करे. इस समय क्रांभको लगा है और आहा लेकर लॉटे। ब्राकाणोका अग्रह-पूर्वक प्रकोधन दं•च भोजना, कराये । उनके भोजनम्प्रलयें स्थाक स्थितं पृथ्यतेषर<sup>ी</sup> भोजन कराय । किन्हीं किन्हीं **संह** पृथ्येन्त्र विचार रिल और सरसां विश्वरे तथा रक्षोप्ट भजाका पाठ है कि यह जिल्लकर्थ की वितरेकि ही उद्देश्यसे करें क्योंकि श्राद्धमं अनेक प्रकारक निकन तमस्थित। होत्य है। दूसरे लोग प्रस्त कहते हैं कि दूससे होते हैं। अब ब्राह्मणमान पूर्ण भावन कर लें हो। पिहरीका कोई सम्बन्ध नहीं है। रोप कार्य पूर्ववत् पूछं—' नज आपम्बर चलांभींत इत हो गयं?'| बते। किन्हीं किन्हींका गत है कि गितर के सिये इसके उत्तरमें ब्राह्मण कहें — हाँ हम पूर्व पुर्व हो। अहे "फिर उनकी अध्य लेकर पुष्त्यंपर सब अहर, सीग्रीकर कियार कै—इंसर कहें करना चाहिये। कुए अन विस्ते । इसा इक्स आकान बरनेक लिये एक एक काइएको करी बारीस जल है। अवस्थि अब भीजन करें। धर्मक पुरुवको इसी नामकान् चिर बनकी आहा से बन, बानों और प्रकार एकाप्रधित होकर पितर्शका बाद्ध करना शरीरको सथमने स्वान्तर तिलभातिक सम्मुर्ध अलग्ने । वाहिने और जिल्ल प्रकार अल्वानीका सन्तीय हो, धितर्यात संबंध पुर्वक् प्रथक् विकार देश वह विकासन । वैजी चीत्र करनी चर्माहवे । ऋद्वारी देविहत (चूलांका बाह्यपर्वेक प्रविद्याहरू समीय ही कुलांक्त करना एवं कुल्प रदिनके पेट्रह भागीयंसे आठवी चार्रिक, किर दिक्वीर्यसे जन गिर्ध्वाचर एकायानसम् जल दे। इसी प्रकार माताभद्र आदिके जिले भं विधिपूर्वक पिल्वहान इंबर गाभ-नामा आधिक साथ आवयनके नियं राम दे अन्तर्में स्थाराकि | उक्षानाने " येटा कार्ट्स वॉलीका पात्र बहुत र्वकार देका ब्रह्मणोटे कहे—'सुरक्या अस्तू' ्यतः अ, द्रकारो धरनोधीति कासम्ब हो । हाहायः । भी अन्तुह हाकर जवारत केश किन विश्वेदेवन चौटीके पाचर्य ही गोकदशारिको पृकारत स्वध्वका सन्तरभा बाह्यवीक्षे करू 'है विश्वदेवगण। आपका दोहर किया है। अव विश्वतीको चौदीका द्वार करकार सा अध्यक्तित प्रथम गर्हे ("तय अन्द्राजहोग । अभीष्ट पूर्व प्रसन्नता प्रश्लानेतरण है ।

But a proper soul a proper of a proper supplier of a family of the supplier of

ार्द्रनतम निर्वाह्यक करे और आंतर्वियोंको ंपुथक् ५ क वंशका श्राद्ध कान वारिये कुछ

ः इसके बाद बजपान अपन जल्ब अप्टिके साध भाः) और दिल—में लेन अध्यक्त पवित्र माने ाने हैं। श्राद्धमें आये ब्राह्मफोको ती। कर्ते स्रोड देनी चाहिये-क्रोध माधका चलन और े उत्तम मान्य क्या है। इसमें चौद्देश्वर दर्शन का राज जवक्य करना भारते भूग अक्षा है पिनरॉने

AND THE PERSON.

<sup>े</sup> शांच बार्ड प्रतिकाम सैकिश कुरवरिकशा. बार्क्सी अञ्चलित्रेले कोलेडध्वागण्य करा 🛭

## श्राद्धमें विहित और निषिद्ध वस्तुका वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचारका निरूपण

मदालसा कहनी है। बेटा भन्तिपूर्वक लायी हुई कौन घरतु फितरॉको प्रिय है और सौन वस्तु अधिय ६३३ बल्लका वर्णन करती हैं सुनो हांबच्यालसं पिनगंको एक सामतक तुप्ति बनी रहतां है। गायका दूध अथवा उसम मनो हुई खीर उन्हें एक वदतक तुस रखतों है जिस के साका विकाह गौरी अवस्थामं हुआ है, उससे प्रयन्न पुत्रसं और गयाक श्राद्धसे पितर अनन्त्रकास्त्रतक तुस रहते हैं। इसमें तिक भा सन्दंत वहीं है। अओं प पापक सावौ राज्यवापक प्रसारिका नावार और पीप्कल में पितरांको हुए करतंजाले हैं। जौ भाग रोहें लिख मूँग, सरसों केंगनों, कोदा और बंहर ये बहुत ही उत्तय है। मुक्द काला उड़द, विपूर्वि और पसूर वे बाद्धकर्ममें निस्ति मानं गयं 🧗 लहस्य, गाजर, प्याज मूली अन् रस और वर्णसे हीन अन्यान्य सस्तुएँ मान्धारिक लौकी खारा नमक, लाल गाँद, भरूजनके साथ ुष्यक् नमकः च शान्द्रमें वर्जित हैं इसी प्रकार जिसका बागीसं कभी प्रशंसा गृही की जाती बह बस्तु ब्राइस्ये निविद्ध है। स्यूत्ये मिला हुआ प्रतिह मनुष्योंके वहाँसे आया हुआ, अन्धायसे तथा कल्याको सेचनसं अप किया हुआ धन ब्राह्मके लियं अञ्चल निक्ति है। दुर्गीश्वत कंपयुक्तः षोड्रं जलवाल संगंधरभे न य हुआ जहाँ गायकी प्यास न सूच सके ऐसं स्थानसं प्राप्त किया हुआ, रातका धरा हुआ सब लोगांका छोड़ा हुआ, अपेय तथा पाँसलेका जल अन्द्रभ सदा ही अर्जित है भूगे भेड़ अँगती घोड़ो आर्थित भैँस और चैंबरो र ५क दम श्राद्धमें निष्टि हैं। हालको अपायी हुई गौका भी दस दिनके भीतरका द्ध वजित है। मुझे ब्राद्धके लिये दुध दो 'यां कड़कर लावा हुआ दूध भी ब्राद्धकर्ममें प्रहण

कानंबीख नहीं है

बहाँ बहुत सं जन्तु रहते हाँ जो कली और अग्यासे जलां हुई हो। जहाँ अधिक एवं दक्त कव्य सुनायो पट्तं हों, जो भएतनक दुर्गश्चसं भूरी हो ऐसी भूमि श्राद्धकर्ममें खाँजत है कुलका अपमान तथा हिरम् करनंदान्यं कृत्नाधम् ऋहाहत्यास रोगी, चाण्डाल. नग्द और पतिका –वे अपना दृष्टिसे ब्राद्धकर्मको दृष्टित कर देते हैं। न्युंसक जॉनिबरिष्कृत, सर्गा, ग्रामाण सुनर, कुला और राक्षम भी अपनी दृष्टिसे बाद्धका नह कर देते हैं। इस्पेलने चारों ऑपसे और काके ब्राद्ध को पुरुवापर तिल बिखरे ऐसा करनेसं ब्राइस रक्षा होती है। ब्राद्धकर विस वस्तुको परणाशीच ना अननाशीचमं युक्त मनुष्य सु दं, बहुत दिनांका रों । यांनश एवं मलिन पुरुष स्पन्न कर ले, वह 'पनरोकी पृष्टि वर्ती करती। इस्तियं ब्राह्मर्थे एंसी वस्तुका न्याम करना चाहिये। रजस्यला स्त्रीकी दृष्टि ब्राह्ममें मर्जित है। सन्यासी और जुआ 🕬 क आना वाना भी रोकना चाहियं जिसमें बाल और कोड़े पह गवे हैं जिसे कुनोंने देख लिया हो जो बासी एव दुर्गीशत हो ऐसी वस्तुका ब्राद्धमें तपयोग ५ करे. बैंगन और क्रराबम्ब भी त्याग करे. जिस अक्षपर पहने हुए वस्त्रको हवा न्त्रभ जाब वह भी आद्धमें वर्जित है

पितरोंको उनके नाम और गोप्तका उच्चारण करके पूर्ण श्रद्धांके साम जो कुछ दिया जाता है वह वे जैसा आहार करते होते हैं उसा कपने उन्हें प्राप्त होता है , मिलिये पिनरांकी तृति साहनंजाल श्रद्धान्तू पुरुषको उच्चित है कि जो वस्तु उनम हो, वहीं श्रद्धामें समाप्त ब्राह्मणको द्या कर चिद्धान् पुरुष बोगीं पुरुषोंको सहा ही श्राद्धपं भोजन कराये प्रशीध पंपनरोंक अक्षार योग हो है। इर्वामये चोपियोका भवेद वृद्धन करे हकार प्रमुख इस गरेक और परलेकमें भी मुख क्या है। बाधापीकी आधा धाँद एक ही पंचीको पहले भाजन करा दिया जान ना बहु प्रानीमें जैकाको भौति प्रकार और बाद्धभोजी ब्रह्मश्रीका भवन्तगरसं उद्धार कर दता है। ३३। विषयमें ब्रह्मकारी पुरुष इस फिंगुगायाका गांग किया करते हैं। जिसे शर्मकालमें राजा पुरुषक्षक वितरीने गाना का। 'हमरी बंजपरमायर्थे किस्टेको देश बेह पुत्र कर हत्का होता, जो योगियाको भोजन करानेसं नमें हुए अन्नको लोका पृथ्योपर हुमारे लिथे विषय हेला प्रश्रवा गयामें अभाग क्रमा हविकास िएड, संभविक काक एवं तिल मिली हुई म्बिनदी देला. वे कस्तुर्गे हमें एक सम्पतक दूस रभानेकालो हैं। कराइसी रिविध और संधा नक्षणमें विधिष्तंक बाद्ध को उधा दक्षिणावनमें सब् और पीसे मिली डुई धीर दे।'

इसलिये पुत्र<sup>‡</sup> सम्युग कामराश्रीकी प्राप्ति तथा पापरं मुक्ति बाहरवाने प्रत्येक भनुष्यको उचित है कि वह अक्रिपुर्वक पिनरॉकी पूजा को। ब्राइमें 40 कि.मे इन्ट्र रिकर मनुष्यीचर मस्, सह, आदित्य, मन्त्र ग्रह और वार्रीकी प्रस्करणक अधादन करने हैं। आदुर्वे तुरु फ़िर अध्य, प्रजा, भरा विद्या स्वर्ग, मोश, मध्रा तका राज्य प्रदान करते हैं

बंटा इस प्रकार गृहस्य पुरुषको इन्त्रमे देवनाओंका कत्य आद्ध से वितरीका और अपसे अभिष्यो एवं भई- बन्ध्यांच्य कुल्ल करण वाहिये इनके सिका भूत और समस्त भूत्यः । पशु क्षों, जॉटी, वृष्ट उथा अल्पन्य ४ इन्होंकी नुष्टे भी स्टापनी गृहत्थ कृष्यको काली चाहिते। स किय-वेक्कि कियाशीका राम्रहर करके पूजन कशना है। बड़ याप भागता है

अल्लाई कोले. भाराओं आपने पुरुषके निरूप र्दिमितिक अब। शिला वैजितिका वि सौन प्रकारके क्षमं अन्तर । अब वै भागके मृत्ये मदानास्का करीय सुनना कारण है, हिन्दक कारण सामित्रक केरिया

CONTRACTOR AND EXCENSION PROPERTY OF THE SECTION OF ः बद्धालकाने बद्धाः—बेटा। मृहभ्य पुरुषको बदा ही भक्तकारका प्रत्यन करन चहिने। हाक्तरहीन माज्ञान । सामिक्यें भूश विलंश है न परमोक्षमें जो सदानान्त्रा उद्याहन करके मनमाना बहां भ करान है। उस प्रम्का कल्यान बड़ा छन और नवस्तामे भी नहीं होता। दरानारी वृत्यको इस् लोकमें बढ़ी अन्यु नहीं मिलडी। सातः मदानारके प्रातनका बदा हो क्या करे। सदाचर बुर लक्षणीया नाम करता है। अन्य अप मैं मदाचारका स्वरूप अतलाती हैं, तुम एकाग्रॉचन होकः भूनो और उसका पलन करो। गृहरवको भर्व, अर्थ और काफ-हीतीक साधनका परन करना चारिये। उनके सिद्ध होनेपर उसे इस सीक और परमोक्रमें भी सिद्धि प्रश्न होती 🗓 ननको बरानें काके अपने आसका एक चीधई भाग चनलीकिता लापके रित्य संगृहोत की आधे भागमे निष्य नैमिरिक कार्योक निर्वाह करते हुए अपना अञ्जनयोजन को तथा यक जीवाई भाग अपने लिये मूल पुँजीक क्यमें रखका उसे बरावे केंग्रा ऐसा करनेने धन नफल होना है। इस्रो प्रकार पायको निवृत्ति तथा परलैकिक तजीको लिये विद्वान् पुरुष पर्यका अनुप्रात करे। क्र समृहुर्नमें इते । उतकर धर्म और अर्थका पिन्तर की अर्थने कमण जो शरीरको कर **35 का बहता है, उसका भी विकार करे** फिर वंदके वाश्चिक अन्यः परवहा प्रस्मान्यका स्परण कर्। इसके बाद रायास ४८५६ स्थिकपंसे निवन हो, रक्षर आदिय पश्चिप होकर जनको सवाधें रशते हुए पूर्वाधिमुख बैटे और जानवर करके संध्योगस्य करे प्रश्न + लकी सन्ध्या रस क्रमध अभिका कर जब तरे दिलायी देते हाँ 🚽ि ३७१८ सार्यकालको सन्दर्भपासना मुयारवसे बहले ही विधिष्ठंक आरम्भ को आर्जनकाणके मिक्र और किसी प्रमय इसका

310

त्याग न करे। युरा चुरा वार्त वकता झुठ बोलम कठार वचन मुँहसं निकालना असन् शास्त्र पहुन्म, नाम्तिकवादको अपनान तथा थुष्ट्र पुरुषोकी सेव, करना छांड़ दे सनको वशास स्त्रुने हुए प्रतिदिन सार्वकाल और प्रात काल हवन करे ४६५ और अस्तुके समय सूर्यमण्डलका दर्शन करे बाल सँजारमा, आईग देखना, टातुन करना और देवताओंका तर्पण करना यह सब कार्य पुरुष्ट्रिकासमें ही करना चाहिये।

ग्राम विदासस्थान तीचे और क्षेत्राँके मागर्ने जोने हुए खेतमें तथा गौजालामें मल मूत्र न करे पराची स्त्रीको नंगां अवस्थामं न देखं। अपरी विष्ठापर दृष्टिपात न करे एकस्वला स्वीका दशन स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भा वर्जित है पानीमें मल मुत्रका त्याग अथवा मैथुन न करे बुद्धिमान् पुरुष मल मूत्र, केश, राख, खोपड़ी भूसां कायलं, हिंदुवाके चूर्ण रम्सी वस्त्र आदिपर तथा केवल पृथ्वीपर और मागंधी कभी र बैठे गृहस्य मनुष्य अपने वैभवके अनुसार देवला पितर भनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियोका पूजन करके पांछ भोजन करे। मलीभाँनि आनमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तरकी आंर मूँह करके भाजनक लिये आसनपर बैठे और हाथोंको घृटनोंक भीतर करके मौनभावस भौजन कर भोजनक समय मानको अन्यत्र न ले जाय यदि भन्न किसी प्रकथकी हानि करनेवाला हो भो उस हर्शनेको ही बताब उसके सिवा अन्नके और किया दोनका चन्में न करें। भीतरके साथ पृथक रमक लेका ने खाय अधिक रूप अन्न ख़ाना भो डीक ही है मनुष्यको चाहिय कि खाड़े होका या चलत चलते मूल मूनका त्याग आचमन १४ कुछ भी ४६ण १ करें जूरे पुँह वातांलाप । को तथा उस अवस्थामें स्वाध्याय भां बर्जित है जूट हाथम गौ ब्राह्मण अस्ति तथा अपने घरतकका भाँ स्पेश न करे जुटी अवस्थान सूर्य बन्द्रमा और तारोंकी आर जान बूझकर ने टेखं दूसरेके आसन, शब्या और बनवकों भी स्पर्श न करे

ंगुरुजवांके आनंपर हक् बैट्नको असन दे, उठका प्रणामपूर्वक दनका स्वागत सन्कार करे। ठाके अनुकुल भाराचीर करे. जाने ममय उनके पीता पीता जाय कोई प्रतिकृत्व बात न करें एक बस्त्र धारण करके भौजन तथा देवपूजन र करे बृद्धिमान् पुरुष ब्राह्मणांसे बोझ न बुलायं और आगमें मूत्र त्याग न करें जरन होकर कभी रनाग अथवा इत्यन न करंदाने हाथीं से सिर न खुजलापे बिना कारण बारंबार सिरके ऊपरसे स्तान र करे सिरमे स्तात कर लंनेपर किसी भी अङ्गम् भेल म लगाये । सम् अनध्यायांके दिन स्वाध्याय बंद रखं चान्द्राण अप्ति ही सधा सूयकी और भूँह करके पंजाब न करे दिनमें उत्तरको आर और राचिम दक्षिणको और मुँह करके मल भूत्रका त्याग करे। जहाँ एसा करनेमें कोई बाधा हो वहाँ इच्छानुसार करे गुरुक दुष्कर्मको सर्वान कर यदि यंकुद्ध हाताउन्हें विषयपुर्वक प्रसन्न करें। दुसरे लोग भी रहि पुरुक्ती निदाकरते हाँ ते उसे न सुनं आहाग, एजा, द्रांसे आतुर मन्ष्य विद्या वृद्ध पुरुष, गर्धिकां स्त्रा बोद्धभे ब्यःकुल मनुष्य सूँगः अन्धा, बहरा मन उन्मत्त, व्यधित्वारिणी स्त्री रात्रु, बालक और पॉनत | ये यदि सामा से आते हों नो म्बर्ध किनारं हरकर इनकरे जानेके स्थिन माग देना चाहियं चिद्रान् पुरुष देवालयः चैन्ववृक्षः चौराहः, विद्या बुद्ध पुरुष गुरु और देवना -इनका दाहिए काके नले दूसराँके धारण किय हुए जुने और वस्त्र स्थ्रय न पहरे दूसरोंके उपयागमें आयं हुए

<sup>\*</sup> पूर्वी सन्ध्यो सनक्षत्रो पश्चिमां सन्धिकक्षत्रकः हपासीन बधान्याये वेली जहारनापाने

रहीपयीत, आभूषण और कपण्डलुका भी आप नहायं करं चतुर्दशं अहमी पूर्णिमा हथा प्रतंक दिन चैतकर तैलाध्यक्न एवं स्त्री- सहवास न करं चृद्धिमान बौलतं प्रमुख कथा थे। और अहम फैलाकर न छाडा हो। और ट पैगंको न हिलाब तथा पैरका पैरसं - दबायं भीजन किमीको नुभनो चात न कहे निन्दा और चुल्ली चहां है छांड दे। दम्भ अधिभान और तीखा व्यवहार विकट्मिंग ने को मूख उन्हरत व्यवसी कुरूप समाग्राम स्थान होनाक तथा उधिकाक भनुष्योंको खिलो दह प्राचित्र के मूख उन्हरत व्यवसी कुरूप समाग्राम स्थान होनाक तथा उधिकाक भनुष्योंको खिलो दह प्रच खाराम का उधिकाक सन्दर्भ किमान दिव्य सेंगाम जावश्यकता होनपर उन्हर्भको हिलाई दे तृमगंको विद्याल नहीं भारतको पैरसं खीचकर न बैतं। सार्यकाल अधिक सीर प्राप्त काल पहले आंत्रिका सन्दर्भ करके आच्या कर स्थान करें

कत्स सदा पूर्व या उत्तरको आर मुँह करके ही दानुन करें दातुन करते समय मौक रहे दातुनके रिप्ये निषिद्ध भृक्षाका परिस्थार करे उत्तर और पश्चिमकी और सिंग करके कामी न सीच दक्षण या मूठं दिशाकी ओप ही मस्तक करके सीचे दुर्गीन्ध पुक्त जलभ स्नान न करें। रात्रियं न नहायं, ५६७कं समय रात्रिमं भी रनान करनः अहुत उत्तम है। इसके सिवा आय सभयमे दिनमें ही इन का विधान है। स्नान कर लाक बाद हाथ ४ कपडेसे जगरको - मले बालों और अस्त्रांको र फटकार विद्वान् पुरुष श्वना मना किये काभी चन्दन न लगाये स्नास रंगिबरंगे और काले से 🏇 अध्यक्षेत्र पहले. जिसमें बाल बुक ५ क.⊈ नद्र गर्र हाँ जिसका कुनेकी दृष्टि परी हो। जिसको किसाने बाट लिया हो अथवा को सारभाग निकाल लेवेके कारण दृष्टिन हो रच का ऐसे अञ्चलों न खाय। बहुत दशके बंध हुए और बास्रों भानको त्या है । पीटी भाग इंख्राके रस और दूधको चां हुई वस्ताएँ भी यातंबहत दिनौँको हों तो उन्हें सालः सूत्रकः उदय और अस्तक समय अथा र करे विला

नहामं किना बैनं, अन्यमनस्क होका १९५५ पर बैटकर या सांकर, कैनल पृथ्वीपर बैटकर बोलतं हुए, एक कपड़ा प्रानकर तथा भंजनकी और देखनेवाल प्रवाँको न देकर सनुष्ट कटाणि भोजन न करं राबरे हाम दोनां समय भोजनको वहां विधि है

विद्वान् प्रवको कभी परायो स्त्रीक साध समागम नहीं करना चाहितं। परग्वी संगम भनुष्योंके इष्ट पूर्व और आयुक्त नाज्ञं करोवाला है। इस मेंसामी "मन्त्री- समागमक सपान पनुष्यको आयुका विधानक कार्यदूसरा कोइ नहीं है देवपूजा अस्तिहोत्, गुरुवर्गका प्रणाम तथा भाजर भलीभौति आचपन करके करना चाहिये। स्थन्छ, फेनरहित दुर्गन्धशुन्य और पवित्र बल लक्त पुत्र गा असरको आर मुँह करके आचयन करनः चाहिये। जलके भीतरकां, घरकां, बाँबोकी चुईक विलक्तर और गाँचस अधी हुद: वे पाँच प्रकारकी संस्ट्रियाँ न्याः देने मारव हैं। हायः पैर भांकर एकाग्रीचारसे माजे करके भूतर्गका समेतकः दो आर म्र्रिक दोनों किनारोंको पाँछे फिर सम्यूप इदिया और मस्तकक स्थानं करके जलसं भवाभौति तीर जम आचमन कर इस प्रकार पवित्र होकर समर्गहेन चित्रासं सदा दबताओं फिनरां और ऋदियांका क्रिश करनी चाहियं युक्तन खेँखारने और कपडा महननेपर बुद्धिमान् पुरुष आध्रमा की हर्षिक वे च्यानने समा अलगे अनुकाने अर्णादक प्रशास अपन्तमन रायको पीठका स्पर्त, सुयंका दशः केरपा तथा दाहिने कानको छु नेना नाहियं। इनमें पहलेके अभावमें दूसरा दवाय करना चाति है।

वहराक अभावम दूसरा उदाव करना चाहर दैनींको न करकटार्य अपने क्रगंगपर ताल न दे दोना संस्थाओंके समय अध्यक्ता भीजा चौर क्रमनका त्याम करे सम्ध्रकालम् मैचून गौर रासम् चलना भी निषिद्ध है बंटा प्रवाहकारको देवााओंका मध्यहकालमें पनर्यों सर्विद्यों का नथा अवसहकालमें पितरांका धींकपूर्वक

1्रजन करना चाहियं। सिरसं स्नान करके देवकार्य क पितृकार्यमें प्रवृत्त होता तन्त्रित है पूर्व क उत्तरकी और भुँह करके और करावे उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेपर भी जो कन्या कियो अङ्गर्भ हीन रोगिणी विकृत रूख लो पाल रंगकी, अधिक बॉलनबाला तथा सबके द्वारा निरंदन हो, हसके साथ विदाह र को जो किसी अङ्गसे हीन न हो। जिसकी गसिका मुद्रा हो तथा ज सभी उत्तम सक्षणींमें भुशोधित हो वैसी ही **अ**-५के मान कल्कणकामी प्रयक्ती विवाह करना चांहेयं। पुरुषको उचित् 🕏 कि स्बोकी रक्ष करं दिनमें शयन और मैथून न करे दूसरोंको कष्ट देनेवाला काम न को किसी वावको पीडा न दे रजस्कला स्त्री चार राजाँनक सभी वर्णके पुरुषाँकं लियं त्याज्य है यदि कथाका जम राकना हो तो पर्वेचवीं सतमें भी स्त्रा अहबास न करें छंडी शह आनेपर स्त्रीके पास काय, क्योंकि पुग्न राजियाँ ही इसके लिये श्रंड हैं। युरम राजियोंमें स्त्री सहजाससे पुत्रका जन्म होता है और अपूरण राजियांमें गर्भाधान करनेसे कन्द्रा तत्पन्न होती है अत पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष युग्य गतियाँमें ही स्त्रीके साथ शवन करे पुर्वाह्नम् मैथ्र करतेसे विधमा और सन्ध्याकालयं करनमे नप्सक पुत्र उत्पन्न हांता है।

बेटा हजामत बनवानं वमन होने. भ्त्री प्रसङ्ग करने तथा ३०शानभूमिमें जापिर वस्त्रसहित स्नान को देवता बंद द्वित साधु सर्च यहात्या, गृह, पांतंत्रता यद्भकतां और तपम्बी - इनकी निन्दा अथवा परिहास न करे। यदि कीई उद्दण्ड सन्ख्य ऐसा करना हो नो उसको बात सुरे भी वहीं अपनेसे बेह और अपनेसे नीचे व्यक्तियांकी हत्या और आसनपर र बैठे। अमङ्गलमय वेश न धारण करे और मुखसे क्षम क्षालिक वचन भा न बोलें। २०५३ वस्त्र पहने और इवंत पुरुपांकी माला धारण कर्न उद्दण्ड उत्पन्न, अविनीत

शीलहीत, चारी आदिसे दृषित अधिक अपव्ययी नोशी देरी कुलटाके पति, अधिक बनवान् अधिक दुबेल लोकमें निन्दित नथा सवपर भ देह करांबाले लांगांस कथी मित्रवा र करे माधु सटाचारी विद्वान् चुगली न करनेवालं सामध्येवान् तथा उद्योगी पुरुष सं भित्रतः स्थिति करें थिद्वान प्रव सद जिल्ला एवं बतमें निकात पुरुकोक साथ बैठे भित्र दीक्षाग्रास पुरुष राजा स्नानक श्राशुर कथा प्रश्नन्त्रक् इन छ पुजनीय पुरुषाँका घर आरोपर पूजन करे जो द्विज रूपनंसरवानको पूरा करके घरपर आवें, उनकी अपने वैभवके अनुसार यदासमय आलस्य त्याग करके पूजा करे और कल्याणक भी पुरुष तनकी आज्ञाका एलन करनके लिये मदा रहान रहे बुद्धिशान् पुरुषको चाहिये कि उन बाह्मणाँके फटकार पर भी कभी वनके साथ विवाद र करे षरके देवनाओंका यथास्थान भनीभौते पूजन करके अधिक स्थापनपूत्रक राममें आहोते है पहली आहुति ब्रह्माको दूसरी प्रजापतिको तीसरी ह्मकांकां, चौद्यां कञ्यपका तथा पाँचवां अनुपर्यतको दे फिर पूर्वकथनापुमार गृहक्ति दंकर वैश्वदेवक्रील है। देवनाअकि लियं पृथक् पृथक् स्थानका विभाग करके उनके लिये बलि आपित करे. उसका क्रम बतलाती हूँ, सुनो एक पात्रमें ३६ल और अन और पृथ्वीका तीन बांल दं फिल प्राची आदि प्रत्येक दिशापं यायुकां बाल देकर क्रमण उन दन दिशाओंक नामसे भी बल्चि समापैत कर तत्पश्चात् ब्रह्मा अन्तरिक्ष, सूर्य विश्वदेव विश्वभूत, डवा तथा भूतपतिको क्रमन बलि दे फिर पितुश्य स्वधा नम् ' कहका टांशन दिशामें अपसल्य होका पिताकि निमित्त बलि दे 🕒 🕫 पश्चिम अध्यक्त होष भाग और जल लेकर 'बर्ध्यनने निर्मेजनम्' इस एन्डस वायव्य दिशामे तये विधिप्वंक होड़ है। तदनन्तर रसोईके अन्नसं उपाशन तथा इन्तकार निकालका उन्हें विधिपृतक ग्राह्मणका

अबुल्तिसे पानी न पियं। शाँचके समब बिलाव भ

को पुरुषे आए न फूँका बेटा जहाँ ऋष

देनेहाला धनी, वैद्य, श्रांतिय सहाम तथा जलपूर्ण पदी—थ कार न हीं बही निवास नहीं करान

चाहिया अहाँ शतुविजयी यलकानु और धर्मपरायण राजा हो, वर्सी विद्वान पुरुषको निवास करना

चाहिये हुए राजकि राज्यमें सुख कही। नहीं

पुरवासी और इंप्यों न क्षरचंदाहों लोग हों। वहाँका

द । टेन्नना आदिके सब कमें उन नमके नाथेंसे हा बछड़ेको दूध पिलासं हुई गायको न छंडे करने बाहियं। ब्राह्मवीथसं आचमन करना व्यक्तिये, दक्षित हाथमें औनुठेक उत्तर अंग जो एक रेखा होतां हैं, वह ग्राह्मतीयंक नामसे फ्रांसद हैं। इसार आवमन करन तिन्त है। वक्ती और अैर्डके बोच्छा धर पितृताधं करलाता है नन्दानुबु फ्तिरीको छाडकर अन्य यस फिर्सीको हमाँ तीक्षमं जल आहि देना चाहिये। ऑगुनियोंके , दुर्ध**र्ष** राजा, उपजाक भूमि, संगपी एवं न्यायशास अग्रभागंद दनवार्थ है। उससे देवकार्य करतेका विधान है। कांक्षिक्यक मूल भागमें कायतीय है। उससं प्रशापितकः। कार्य किथा जातः है। िनकास भविष्यमं सुखदायक होता है। जिस

राष्ट्रमं कियान बहुत हाँ किन्तु वे अधिक इस प्रकार हम तोथाँके सदा देवताओं और भौभपरायम् न हाँ क्या जहाँ सब तग्हकं अप्र भेडराके काथ करते चहिले। अन्य र्डणीमे कदमि | पैदा होते हाँ, अहीं **बु**द्धिमान् पुरुषको नहीं । प्राह्मतीश्रंसे अरावयन इसा माना भवा है रहना चार्रहरो । बेटा । जहाँ विजयका इन्द्रुक्त, पित्राका रूपेश पितृतार्थक देवताओंका देवतीर्थक्ष यहलंकत शाप्तु तथा यदा उत्सन्न मनानभं ही लग और प्रशापनिका कायतोधेसे करवा श्रेष्ठ वसाया रहनेबाल स्नेय- ये तीन यदा रहने हों, वहाँ गया है। जान्दीभुक्षकं पित्रक्षके लिये किञ्चला और रुपंप ग्राजापत्त तीर्यसं करना चाहिया। विदास २ करे। विद्वान् पुरुपको ऐसे ही स्थार्जेपर विद्वाल पुरुष एक बाध जल और अधिन न लें | सदा निवास करनाः चाहिये, जहाँके सहजासी नुस्बन्धे तथा दवताशतको और पाँच - फैलाये । सुर्शन्त हो ।

MARKET STATE OF THE STATE OF TH

# त्याज्य-ग्राह्म, द्रव्यशुद्धि, अशौच निर्णय तथा कर्तव्याकर्तध्यका वर्णन

महालमा करूती है - श्रेटा । अब स्यान्य और <sup>‡</sup> हथियारोंकी शुद्धि पानीसे थीने तथा पन्धर या ग्राह्य बस्तुआंका एकरण अपस्थ करही हैं सुनी । अलपर सम्बन्धे होती है जिस पापमें वेल या घी की अथका तेलमें एका हुआ अञ्च बहुत देखता। सहा गया हो, उसकी सफाई गरम अलमे हाती भाग सुप्रा अध्यता द्वामी भी हो तो वह भोजन<sup>ी</sup> है। सुप्र भान्यमंश मृषयमें, पूसल, आंखली करन केंग्य है। गेई, जो तथा गोरसको यमी हुइ , उथा कपहोंके देरको मुद्धि कहा छिड़कममात्रमे भारत है तेल भीने न बनी हो तर भी ने मुर्चनत् । हा जाती है । बल्कान बरव जल और मिट्टीस शुद्ध धान्ना है \* सङ्घ ात्थर, सीतः **चाँ**टी रूक्यों , होने हैं तुण, काष्ट और ओ**पधि**याँको शुद्धि ज**रा** क्रयहा आग यूंग, फल, विदल रहाँसके छन् छिड़कनमें होती है। भेड़के उत्नमें सर्व कपड़े हुए टोक्टे आदि आणि हीर मूँगा मोला नक्षा और केश वर्षि दोषवुक्त हो गये ही ले उनकी प्रमुखींके शरीरकी शुद्धि जलसे होती हैं। लेहिके। शुद्धि सम्सी अथवा तिलको खली और जलसे

<sup>•</sup> ४) कामजं 🚜 🔄 स्वेहार्वः विद्यास्त्रम् । अस्वेहार्श्वापे पांचुमपरम्गेश्विक्रियाः । । ३५ - ६ २ ३

होती है। इसाँ प्रकार स्टइके बने कपह पाती और क्षारसे शुद्ध होते 🖁 मिट्टीके बर्तन दुसारा प्रकानसं शुद्ध होते हैं फिलामें प्राप्त अन्त्र, कारीगरका हाय बाजारमें विकर्नके लिये आयो हुई शाक आदि वस्तुएँ, स्त्रियोंका मृद्धः नीम आयी हुई लम्तु, जिसके गुध दोपका ज्ञान न हो। ऐसी नस्तु और संवकांको लायी हुई चीज सदा शुद्ध माना गयी है जिसके शिशुनं अभी दूध पीता नहीं खोड़ा हो ऐसी स्त्रो तथा दुर्शन्य और बुदबुदोंसे रहित बहता हुआ जल स्वाधाविक शुद्ध है। समयानुसार अभिन्से तजाने, बुहारने यायांके चलनं फिरने लो हो, अंतर और सॉचनंसे भूमिको सुद्धि होता है जुहारनंसं और दंजताओं का पूजा करांसे घर शुद्ध होता है। जिस पात्रमें बाल का की दे पड़े हों जिसे गायने सुँघ निया हा तथा जिसमें प्रक्रियमी पड़ी हों। उसकी शुद्धि रख और पिट्ट से मलकर जलहररा धांनेसे होता है। ताँबंका बतन खटाइसे रौँग और सांसा राख्यसे और करेंसेके बनेगेंकी ज़ृद्धि राख और जलसे होती है। जिस पश्चमें काई अपवित्र बरत पर गर्वी हो। उसे मिट्टी और जलसं त्वतक धोयं। अवतक कि उसकी दुग ध दूर न हो जाय इससे वेह शुद्ध होता है पृथ्वीपर प्राकृतिक रूपसं वर्तपान जल्द, जिससं एक गायकी प्यास बुझ सर्क शुद्ध माना पया है। गलीमें पड़ा हुआ अस्थ वायुकं लगापेसं शुद्ध होता है। धूल अस्ति घोडा गाय, छावा किरणं वायु जलके र्सीट और मक्खी आदि य सब अश्दु वस्तुके मंसर्गमें आरोपा भी शुद्ध ही १हते हैं। यक्ता और वॉड्का मुख शुद्ध माना नवा है किन्तु नापका नहाँ बाइन्डेका मुख्य तथा मालाका स्तन भी पश्चित्र बनाया गया है। यहता िनमें पक्षीकी चान्त भी शुद्ध मध्यां गयी है। आसन्, शब्दा, सन्नारी नान और मार्गके तृषः ये सब बाजारमें बिकनेवाली वस्तुभौको तस्त रुवं सौर चन्द्रमाको किरानी तथा वापुके स्मर्शसे शुद्ध होते हैं। गांगियाँमी भूमी

फिरने अनन करने खोक अहर पानी योग भाजन करने नदा वस्त बदलनंपर विधिप्यक आध्यस्य करना चाहिये अस्पृत्य वस्तुओंसे जिनका स्थान हो १५ हो उनकी सामोक की चढ़ और जलकी नदा ईंटकी करो हुई वस्तुओंका वापुक ससगसं सुद्धि होती है

अनजानमें यदि दृषित अन्न भोजन का ले हो तीन शह उपलास की और रहि जान बुहाबर किया हो तो उसके दोयकी ऋतिके लियं प्राविद्यत्त करे. प्रमुखको योली हर्डुका स्पर्श करके स्थान कामसे शुद्धि होती है और सूखी ह्युनंका स्पन्न कर लंतेपर कंवल भाराधान करकं गायका रूपक्षे वा सूर्यका दशन करनेसे मनुष्य झुद्ध हा सकता है बृद्धिमान् पुरुष रक्त ख्रीखार तथा उबरनको न लीधे और असमयमें उद्यान आदिके भातर कदापि र उहरे लोकिन्दित विधवा स्त्रांस वातालाप न करे. जूँउन मल मूत्र और पैरोंके भरेवनको भरस बहर फेके दुसरके खुदाय हुए पोखरे आदिक जलमें पाँच लॉदा मिट्टी निकालं बिना स्नान न करे। देवन २५५ धी मरोवरी नथा 🥳 आदि भदिवाँमें सदा ही स्नान करे दंजता पितर, उत्तम शास्त्र यज्ञ और बन्द आदिको निन्दा करनेवाले पुरुषोंसे स्पर्श और वातालाम कर पर सूर्यक दशनम श्रुद्धि होनो है। रजस्वला रका अन्यज पतित भृतक विधयी, प्रस्ता स्त्रां नपुंसक वस्त्रहीन, चाण्डाल मुदां होनवाल तथा पास्त्री अभी पुरुषाक दरवकर विद्वान् पुरुषेको इसी प्रकार सूर्यकं दशासे आत्मशुद्धि कराने चाहियं. अभक्ष्य पदार्च व्यप्रसूता स्वी ग्पुंसक बिलाद चृहा कृता मृगा पतित अभिन अहिष्कृत चाण्डाल सूदो ठावंबाल, रजस्वला स्त्री प्राप्ताण सुक्तर नका अझौचद्वित माल्योका स्कृतनंपर रतान करनस्य शुद्धि हाती है। जिसके घरमें प्रतितिन नित्यकपको अवहेलना होती हो तवा जिसे इस्साणीने स्थाग दिया हो। वह नगधम

गलपारी हैं निल्क्सिका काम कथा न करें उसे न करनेका बन्धन तो केवल जननाओंन और मगणदर्गियों ती है है असीच प्राप्त हानेपर बाह्मण दस दिन, शक्ति बागह दिन नथा बेश्य पंदह दिगतक दान होस भादि कमौंसे अलग गई शुद्ध रक मास्तक अपना कर्म बंद रखें नदनेन्तर सब लोग अपने अपने हास्सोक कंभीका अनुश्रान करें

मतकको पैत्रसंबहरत्ने जाका उपका नह मेंग्यन का के बोद समान जिल्लाम भाइ बार-ऑक्स पहले. चौधा साववें और उवें दिन प्रेनके लिये जरू दना पाहिये तथा चीचे दिन उसकी निनास ७४% और हर्द्दियोंका सद्भय करन चाहिये। अस्थियद्भयके सबद काका अञ्चलस्पर किया जा रुक**ा** है। फिर सारानादक पुरुष अपने सब कर्स का सकत हैं किन्तु सरिवद लोग केवान स्वजके अधिकारी होते हैं। जिस्स नित्र भृत्यु हुइ हो यह नित समानदक और सचिंग्ड नो विस्न स्पर्श किया जा सकता है वृक्ष भर्य भी दार्होवाल जीव, अध्व, बल पर्यंसी अपित विच् गर्बन पिपने तथा उपयास आदिक द्वारा <sub>रिक</sub>र नेपर । **अब अ**तरफ परदेशी एवं परिल्लाजककी मृत्यु हार्गपर तत्कल्य अशीच निवृत्य ही जाता है नवा कुछ जोन्होंका मन है कि टीट दिनोंतक अऔर रहता है। यह शॉपव्डींगसे एककी फुल हानेके बाद शांड़े ही ति गैमें दुसरको भी कृत्यु हा कार्य को पहारंक अशीचमें कितने दिन बास्त्री हों < मं ही दिनकि भीतः दूसरेका भी श्राद्ध आदि कम पूष कर तेना चाहिये। जनगडाँचमें भी पहाँ विभि देखी जानी है। शिविष्ट तका समानंदक व्यक्तियों में एकके बाद दूबरेका जन्म होनास हानेक हो साथ दूररका भी सङ्गीच निवल हा जाना है।🕇

्पुत्रका अन्य इन्पिर पिताको वस्त्रसहित स्तान करना चाहिया उसमें भी गदि प्रकार जन्मके बाद दुसरेका जन्म हो जाय तो पहले जामें हुए बालकके हिन्दर ही दूसरेकी भी तृद्धि बतावी गयी है।\$ लोकमें यो जो वस्तु अधिक दिव हो तथा घरमें भी जो वस्तु अल्पन्त प्रिय जान पहुं, उसको असव बनानकी इनका रखनेवाल पुरुषको उचित है कि क्त तसे गुजवान् व्यक्तिकां दे। अलीचक दिन पूरे हो जापिर बल, बाहन, आयुध चाबुक और दग्रका स्पर्श करके सब वर्जीके लोग मदित्र हो अपने अपने वर्णधर्मका अलुहान करें, क्यांकि वह इस लोक और परलोक्सें भी कल्याण देनेवाला है र्वनी वेदाँका सर्वदा स्वाध्याय को विद्वान् बन धेलंद्सार धनका ढयाजेन को और ढमे पानपूजक यज्ञमें लगले. जिस कर्मकी करते समय अपन मार्ग्ये क्या न हा और जिसे महापुरताक मामा पकत करनेमें कोई संकोच न हां पेस्त कम नि राष्ट्र होकर करना चाहियं भेदा ऐसे आचरमधाने पृहस्य पुरुषको धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति हाती है तथा इस लोक और परलोकमें भी उसका कल्यान होता है

मातामे इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ग्रह्मध्यवक पृत्र अलर्कने युवावस्थामें विधिपूर्वक श्रपना विवाह किया! उससे ओक पृत्र उत्पन्न हुए उसने यहाँद्वारा भगवानुका यजन किया और हर समय वह पिताकी आज्ञास्त्र पालन करनेम संस्थान रहना था। तटनन्तर महुत मनवके बाट बुढामा आनंपर धर्मपरायण महाराज ग्रहमध्याने अपनी एक्नीके संस्थ नपस्थाके लिये वन्यरे बानेका विचार किया और पुत्रका राज्यां भवेक कर दिया

<sup>ै</sup> मिल्परेक स्थानमा के भी में कुर्धीत कर बन्नी क्षान्य व्यक्तरणे बन्ना केवल मृत्यक्रमस्। अन्य देश †स्परिकारों अधिश्वक्षेतु सूरी अभिन्त् भूती अदि ्वशीनसम्बद्धानी क्षार्य करणके किया यह का विकिद्देश जनस्थी दि सूरक क्षांप्रकार्य स्पिष्टंबु व्यक्तररोटकेषु च ॥ ३५ ४७ ४८

<sup>🌲</sup> कार्य परि चान्यस्थित्रातं अर्थतं च्यापः तत्रापः सुद्धिनित्रा पूर्वजपन्नतो दिने ॥ 💢 🕬 🕬

इस समय महालामाने अपने पुत्रको विषयभौगविशयक । असमिकको इटानेक लिये उनको यह अनिम्म कलन कहा—'लेटा! गृहक्क-धर्मका अल्लाकन कार्क (क्न कार्य असम पति कुन्हों) उत्पर प्रिय अन्युक स्थाममा, सनुऔं सी कार्यासं अध्या धर्म । सम्युक स्थाममा, सनुऔं सी कार्यासं अध्या धर्म । सम्युक स्थाममा कोट अध्याद दः य आ पहे गा मेरी दी हुई इस ऑगूनोम यह अध्यादक्षमा विकासकर । मेरी दी हुई इस ऑगूनोम यह अध्यादक्षमा विकासकर । यो रेक्नी बग्यदम् बहुत स्थूक्त अध्यामें किन्द्रा स्था है, तथ अवस्था बहुत स्थूक्त अध्यामें किन्द्रा सहनेवाला मुक्तका द खोंका के ह होता है

भूमति कहते हैं भी करकर भरानामाने अपने पूत्रको मोने की अँद्रा दी और गृहस्थ पुरुषण भीग्य अनेकानेक आजीखंद भी दियं तत्त्रसम् पुष्का गण्य सींपकर भहाराज कुम्सन्याश्च और भहारानां कहानामा राज्य करनेक लिये वनमें बले गये।



### सुबाहुकी प्रेरणासे काशिराजका अलर्कपर आक्रमण, अलर्कका दत्तात्रेयजीकी शरणमें जाना और उनसे योगका उपदेश लेना

सुमति कहते हैं पिताजी धर्मान्या राजा अलकेन भी पुत्रमी भौति अजाका स्थाधारक फलन किया। उनके । उपमें पूजा कहन इसल में और सब लाग अपने नाधने क्षमीयं लगे गहते थे। में दृष्ट पुरुषोक्ती उपदु इते और सञ्जन पुरुषोंका धर्मिपॉनि स्था करने चे । मजान वर्ड -न**हे य**लंका अनुहान भी किया इन शब कार्योपें अन्हें बड़ा उत्तरपद मिलता भा सहाराधको अनक ५४ हुए, का गहान् बलका , अन्यन्त वशक्तमी अवस्था, महत्त्वा तथा कृमार्गके जिसेशी थे। उन्होंने शर्मकृत्य भुतका रपाजा किया और भन्तर धर्मक अनुहान किया तथा धर्म और धन क्षेत्रिक अवकार रहरूर ही (चनवाँक) उपध्यम किया। इस उकार धर्ग, अर्थ और काभमें रासक्त हो पृथ्वीका पालन कर्य हुए सका अलकंडने अनेक वर्ष श्रीत गर्य फिलु उन्हें में एक दिन्हें समानहीं जा पड़े।

भनको प्रिय लानेकल विषयोका भीग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी जोरसे वेरणय नहीं हुआ उनके मनमें कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अन धर्म और धनका अधार्यन पूरा हो गया। उनकी औरसे उन्हें अनुहि ही बनी रही

उनके इस प्रकार घोगमं आसन्त, प्रमादी और आमिनिह्य होनेका समानार उनके धाई मुक्कुने भी सुना जो जनमें निवास करते दे अनकत्ता किसी तरह जाग प्रथा हा, इस ऑफलायारे उन्हें न नज़न दश्लक कियार किया। अन्तमें कर्ने धड़ी टीक सालुभ हुआ कि अगर्कक साथ सज़त रखनवार्थ किसी रोजाका सहस्र निवास न थे ऐसा निहार करके वे अपना गर्म क्रम करनकर अहन नेका अस्थल क्रम कर्कनीय एक्टर क्रीजायांक्री अग्रम्थ उसस्य क्रम कर्कनीय एक्टर क्रीजायांक्री अग्रम्थ उसस्य क्रम कर्कनीय एक्टर क्रीजायांक्री भेजकर वह कहलाया कि अपने बड़े भन्ने मुक्तको गच्च देती. अन्तर्क एजधमक इस्ट

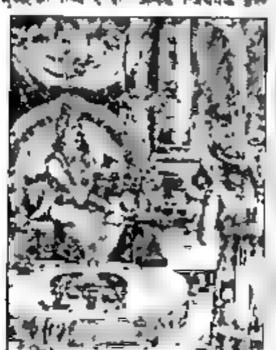

ने उन्हें नाम्क इस इक्स अवस्युवंक सर्दश् हैनेय भूजपूर्ण राज्य देनेकी इन्हा नहीं हुई उन्होंने कानिएनके दूतको उन्हा दिया कि और बड़े भई की हो चान जाना उपमुख्य राज्य की से वै वर्माक पाकसामक भवन बोहा की धा भूगि की होता दिल्ली मुख्यहर्ग भी अस्पक्ष के चार बाधना नहीं की उन्होंने सीना, बाजन सांप्रयक्त भूमी नहीं है सिहिय सी चाक्रयका ही भूगी होता है जब क्रांड्यको अधनी स्थानन

सेनके साथ ()जा आलकेके राज्यपः चहाई करनेके लिये बाता की उन्होंने अपने समीपतानी ब अपने पिताकर उनके मैरिकांच्या आक्रमण जिला और अनकक कीमावानी न्यंत्रको अपने अभीन कर लिया फिर अलकके राज्यपर पेरा रालको अनक सामना राज्यऔंको सनाना आरब्ध

किया दुर्ग गौर दुर्गके (६५कोंका भी कानुमें कर लिया किन्होंको भन दंशर किन्होंको कूट इ.ज्यान भी कि ६ वो सन्द्रा नृहतक। हो ७ रस

बनवारी बना निया इस प्रकार समूपण्डामीने पेडित राजा जलके के पान बहुत बोदों भी संख रह गयी व्याजना भी बटने लगा और सक्षी बनके मेरपान्य मेरा बाल दिखा इस तरह प्रीतीहर कह जर और करत श्रीप इंग्लंबे राज्यका बड़ा संदर्भ ५५% फिन म्यक्त हो उरा ३४ न अन्यन नेरायमे व्यक्ति हो उते तब सहसा बर्ने उस अँगूरीका स्थाप हो जाना दिसे ऐसे ही अवस्थीयर हमयोग करनक मिन्ने इनकी बाल पदानकार दिया का जब स्टान बंदक चॉक्ट हो इन्हेंनि क्रायानीय स्थानित्यक्ष का कावा और औनुर्वेश वह उपदेशपत्र निकालकर देखा। उसके अध्र बहुत रुपष्ट के राजाने उसमें "अलो हुए सालके उपरंजको पहा विश्वभी उनके बनाम समीरवें रोपाञ्च हो अन्या और ज़ॉर्च इस्फ़लमें श्विम बर्टी अह उपदेश इस प्रकार क महासरीयमा स्वाचन संचित्र सक्तुं न सकती ।

न लंकिः स्था कर्मव्यः मानं सङ्गी है। येषक्ष्यः कामः सर्वात्मस्य द्वेषी दुर्ग्यु वेच्छव्यने न स.। मुम्हां इति सन्वयम् दिव साम्यापि थेक्कम्॥

'सङ्ग (आसक्ति, का सन प्रकारसे त्यान ह ना चर्णाण किन्तु वदि ४००० न्यान व किन्य बा सक तो सच्चार्थीका बङ्ग करना चर्णात्ये क्याँकि स-पुन्योका बङ्ग तो उसकी ओवांध है बाय-उको सच्चा बाह् देना चर्णात्वे चरन्यु वर्णाः वह छाड़ी न जा सके तो बुगुबा पुक्तिकी इच्छा के और कामण करना चर्णात्वे क्याँके मुनुधा को उस कामजाको विश्लको बचा है

पूर्वा का क्या कामनका स्थानका वृद्धा है इस उपटेशको अनेल बार पढ़कर राजाने सांख बनुधा का कामाब कैसे होगा भूकिको इस्ता नाया के नेपा और पृक्तिको इन्छा व व्या हो । सत्याहरा जेया दिश्व काख व बन्याहरू निव चिन्तित हुए और अन्यस्त आनेगावसे आसीनगीत पापसून तथा परम सौधानवशाली बनात्या इन नेथ बीका जागाने गये उनके बन्धोंने



प्रकार करके राजानं ठनका पूजन किया और न्युयके अनुभार कहा – ब्रह्मन् ' ज्ञाप शरणाधियाँकां इतरण देवंताले हैं मुझपर कृपा कींजिये मैं भोगोंमें अन्दन्त आसक्त एवं दुखर्स आनुर हूँ आप मेरा दुख दूर कीजिये "

दलाबेयजी बोले— राजन् मैं अभी तुम्हार। द्:ख दर करता हैं सन्ध-सन्ध बताओं तुम्हें किसलियं दुख हुआ है -

अल्ब्बर्सने कहा-भगवन् इस शरीरके बडे भाई बांदे राज्य लिनेका इच्छा रखते हैं तो नह शरीर तो पाँच भूतोंका समुदाबमात्र है। गुणकां ही ग्धामें प्रवृत्ति हो रही है अन मेरा उसमे भया है। शरीरमें रहकर भी व और मैं दोनों हो शरीरसे भिन्न हैं यह हाथ आदि कोंद्र भी अक्ष निसका नहीं है मांस, हड़ी और नादियोंके विभागसे भी जिसका कोई मम्पकं नहीं है उस पुरुषका इस गुज्यमं हाथी घोड़े. या और कोश आदिसे किञ्चित् भी क्या सम्बन्ध है। इसलिय न तो मेरा कोई कद है। भ मुझे बुख का मुख होना और न ार तथा कोशसे ही मेरा कोई सम्बन्ध है। १८०

हाथी घोड़ आदिकी सेना न सुबाहुकी है, न दूसरे किसीकी है और 1 मंरी ही है। जैसे कलसी घट और अभग्डलुमें एक हो आकाश है जो भी पात्रभंदसे अनेक सा दिखायों दल है। उसी प्रकार सुदाहु काशिएज और मैं धिल भित्र करीगोंमी रहकर भी एक हा हैं अगोगेंके भेदने ही भेदकी प्रतीति होती है। पुरुषकी बुद्धि जिस्न जिस वस्तुमें आसक होती है नहीं वहाँसे वह दुख ही ला≄। टेती है मैं तो प्रकृतिसे परं हुँ अता न दुःश्री हुँ । सुरती प्राणियाँका भृतीके द्वारी जो पराधव होता है वही दुखासब है तालाय वह कि जो भौतिक भोगोंमें समताके करण आएक है वही सुख द.खका अनुभव करता है।

दलायेयजी बॉली असंह सास्तवमें ऐसी ही बात है। तुमन भी कुछ कहा है। ठांक है ममता ही दुख्तका और मक्ताका अभाव हो सुख्रका कारण है मेरे एक्न करनेमात्रस तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया जिसने समक्षाकी प्रतीतिको सेमरको रूपेका भौत तडा दिया पन्ध्यके हुट ५ देशमें अञ्चानरूपा महान् वृक्ष खड़ा है वह अहरारूपी अङ्करसे उत्पन्न हुआ है। ममन्। ही उसका तरा है। गृह और क्षेत्र उसका कैंचो केंची शाखायें हैं स्त्री और पुत्र आदि फ्लाद हैं धन धायरू । बड़े बड़े पर हैं वह अवादिकासमें बढ़ता बला का रहा है। पुग्य और पाप उसके आदि पृष्य हैं सुखा और दुखा महापू फुल हैं। बहु भाशक मार्गको रोककर खड़ा है। अभानियांका सङ्ग हो उस वृक्षके लियं सिचाईक कास देता है। सकाम कप कर्नाकी अवल इच्छा ही उस बुक्षपर भ्रमरॉकी भौति मैंडराती रहती है जा लोग अशार मार्गाको पात्रामं धककर उस वृक्षका आवय लेते हैं वे प्रमपूर्ण रूपन एवं मिथक सुखक वशीभूत हो जातं हैं एंस ांगोंको आत्यन्तिक सुख मोक्ष कैयं मिल मकता 🖠 परन्तु जो सत्सङ्गरूपो फन्धरपर धिसकर नेज किये The Princip like the Control of the Control of Control हुए विकास्त्री कुनारपे उस मधरारूपी वृक्षको । आधींक डांग्से अतः मुक्तिको इच्छा रखणेष ना काट आरहे हैं ये विद्वान पूर्व ही उस मेक्सान है जाने हैं और बूल नदा भीटांसे रहित शीनान भूद्धवनम् पहुँ सका क्या प्रकारको वृद्धियाँने सहित हो बरमानस्टको प्राप्त होते हैं।\*

अलकेने अहा-भगवन्। आपको कृपास भूझे रामा ४ सम्बद्धान ६ हुआ। जी कह प्रकृति। और वंतन शक्तिका विशेक कराश्रस्ता है। कि तु मेरा यन विषयोंके वर्ताजुर है अर वह इस ज्ञानमं क्रिया बहा हा पाना भें उन्हों का⇔ा कि इस प्रकृतिके काधनक क्रिमें हुए नव्हेंगा है.से. मेरा इस संसारमें फिर कन्य न हो ? किस ब्रकार। मैं कि§अ भाषको पान कोई: और केले अनातन। प्रहारक भाषा एकता प्राय क**रो** र अहार् म्ह ऐसा हो उनम को सज़हरी जिसम में भुक्त हो सर्कु इसका लिये आएको चप्रविधे प्रस्तको इसकार अब उस विकास धर्मन सुनी जिस प्राप्त कर योगी **पाचन करता हैं ∞पाँकि ४**१५ जैसे संतेंका सङ्ग ५६व सरातन ब्रह्मले कभी पृथक नहीं होता हो स्तुष्यांका भरत ४५कर करनवाला है।

क्रमाहंद*की कोलं —* राजः । योगोहरे ज्ञानको । आन्त्रा (मन)-की जातनेको हेटा करनो ह्यां€टे प्राप्त होकर जो सरकार अञ्चलक वियोग होता है। क्योंकि उसको जीवार बढ़ा केछित है। कर कहीं भूकि हैं और वहीं ब्रह्मके साथ एकता एवं , उपत्थर विजय कार्क किये भदा ही पन्ने करना प्राकृत शुणीसे पृथक होता है। युदि, होता है। बहिया ३४०० उपन करणाता है, धुनो खाराधीमके **या**गस और पान होत है सरक्क जानसे सम्पक् शुरा राग अगदि दोपाकर भारणाक<sup>े</sup> हारा पश्यका, ए॰ होन् है आप्रकलनक दु खारे और दु म्ब होता , प्रत्याक्षणके <sup>द</sup> द्वास विवयोंकः और ध्यानके ध्रार है बनन के कारण को एवं पर आदिये चित्तको (श्वाविरोध) गुणोक्त निवारण कर । वैसे प्लेबीय

पुरुष अभाविकते दुःखका गृन्त समझकार बलापूर्वक त्याग द आसन्ति । होनेया 'बह सेग है' ऐसां धारण दर हो जाती है। धमताका अधाव सुखक ही साधक है। वैरात्यसे सांसारिक विक्तांट दोपका दर्शन होता है। हानक्षे वैरास्थ और वैदारभमें बार होता है। जहाँ एक हो। वहीं भा है। जिस्से जीवन चले, यही मोचन है और रियारो अञ्च निलं, वही हरू बताया गया है। इसके रिका सब अज्ञान 🏚 राजन पुण्य और चार्योकः जोग लेपेसे जिल्लाकर्मोका विश्वासध्यवश्र अनुभान करनेसं, अपूर्वका मंग्रह न होनेसे तथ [प्रीयसक किये हुए कर्मीका क्षत्र हो जनेसे मन्द्रभ बारबार देहके बन्धनमें नहीं पड़ता अकन्। यह हुअसे ज्ञानके विषयमें कुछ जर्ते बतलायी गर्यों ्यारियोंको ५५ले आरूप (ब्रांट्र)-के द्वरा

ं अरोकस्य द्वारं नको वर्षातस्य अस्तरम् । सुवक्षेत्रोन्तमास्य श पृष्रदाराष्ट्रि 🕬 नैपलपस्थवनितः। कृष्यपुष्पसूच्यक्ष ्रम्बद्धः श्रीन्त्रम्बद्धः (। व्यक्तिप्रकृषार्थः । प्रदेशायकभेषयः । प्रध्यक्षिक्रयाः। इते । संस्थानकार्याच्या के शास अन्य सम्मानिका । भारतिकार श्वा भीताओ भारतिकार कृतः वेस्य सन्सङ्काराध्यस्तितः का अत्रकः, विश्वी विकाल्यस्य है । अस्तित वार्धनः ॥ प्राप्त बहरून जीते जोर-अस्कामसार गए। प्राप्तुशन्त असं प्रश्ना निवृति धृतिवर्षितः ॥

हेहरमाध श्रास्त्र आरणः किसी एक स्थापने कि को चौधन आवीत् मरमारकने चनको स्थापनेत करण

<sup>ा</sup>दिकोक लग्नीको कोस्सँ प्रवाहर नितमें जोन करना 'क्रथातर' कहलाता है।

धानुअर्थको आगम् लप्पनेसे उनके दोष जल जाते 🍍 तसी प्रकार पाणासम्म केरनस इद्रियजनित दोष दूर हो जान हैं अतः यांगकं द्वाता प्रवको भहले प्राणस्वामका ही साधन करना चाहिये प्राण और अपानवायको रोकनंका नाम हा प्राणाटाम है यह लघु मध्य और उत्तरीयके भेदसं तीत प्रकारका बनाया गया है। अस्तकं अब में तसको मात्रा बनताना हैं सूनों लघू प्राणयान व रह माजाका होता है। इसस दूनी माजाका मध्यम और ति , " भाजाका उत्तरीय अथका उत्तम बहाया गया है पलकॉकां इंटाने और विधानमें जितना सपय लगना है। वहीं ब्राजायामको संख्याक लियं मात्रा कहा गया है। ऐसी हो ब 🕊 माश्राओंका लघुनामक प्रान्तवाम हाता है। प्रथम प्रान्तवामके द्वारा स्वेद प्रभीने को मध्यमके द्वार कम्पको और तुनीय a स्थमक ⊈। विद्यादको जातं इस प्रकार ¥न्सर्। द्वन तीर्नो दोघॉपर विजय प्राप्त को' औस सिंह ज्वाद्य और हाजी संजाक हान कोपल हो जाते हैं। उनकी कन्द्रोंग्या दब जाती है। उसी प्रकार पाणायाम करें से प्राप्त थी विकं सशाम हो जाता है। जैस हाथांबान घटवालं हाथीको भी वशमें करके उसे इच्छानुसार चलाता है उसी प्रकार योगी बहामें किये हुए प्राजनने अपना उन्हाक अर्थान स्वता है। जैस वज्ञमें फिना हुआ सिंह केवल मुगाँका ही सारता है पर्युव्योंको नहीं उन्मं प्रकार प्राप्तायमक द्वारा वज्ञमं किया हुआ पाण केवरन पाधीका नाक्ष करता है। सन्व्यक शरीरका रहीं इस्रिलेये योगी पुरुवको सता प्राणायामम् संज्ञान रहतः चाहिये।

र जन् ध्वस्ति प्राप्ति सचित् और प्रसाद नयं सांक्षरूपां फल प्रतान करमंदाली प्राणायामको चार अवस्थार्गे हैं अब क्रमरा इनके स्थहारका वर्षन सूत्री। जिस अवस्थार्मे शुभ और अनुभ सभी कर्मीक फल भांग हो जार स्पर गितको नामना नष्ट हो नाथ, ४५ ६० न 'ध्विशित' है तक वर्णी इस लोक और परलोकके भोगोंके द्रति लोध और मोह उत्पन्न कर्मातालयं समस्त कामगाओंकां रोककर सहा अपने आपमें ही संतृष्ट रहना है, कर निरन्तर रहनेवाली भार्ति' नास्क अवस्था है जिस समय योगी सूर्य, ने-इन्म अस्त्र तथा ग्रहोंके समान प्रभावशालां होकर उत्तय ब्राम सम्यानि प्रस करता है और नम ब्राम सम्यानिसे भूत भविष्यकी वातोंकों नथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओंको भी जान लोक है उस समय ब्राणायामकी 'संवित् नामक अवस्था नोती है जिस ब्राणायामसे सन पाँच प्राणवायु, सम्पूर्ण इदियाँ और इदियाँकं विषय प्रस दकी प्राप्त होते हैं, वह हसकी प्रमाद' अवस्था है

रूजन् अब प्राणायामका लक्षण तथा योगाध्यासमें नि जर प्रकृत रहनेकाले पोगीके लिये विहित आसः बनलाता हैं सूरो : पद्मारम्, अर्थानन स्वरितकासन अपदि आसर्गये बैटकर सन हो। मन प्रणवका चिना∻ करते हुए योगाभ्यास करे भरी। की समभावसे रखे, आसन भी सम हो दोनों पैरॉका समरकर दोनों कींघोंका आगेफी ओर स्थिर कर प्रैंहको बंद किये रहे. एहियोंको इस प्रकार रखे जिससे वं लिक्क और अञ्डकाषका स्पर्ज न कर सके सन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए स्थिर रहं सरतकको कुछ कैचा कियं रहं दाँतोंका दौनोंसे स्पर्श व होने दे अपनी नामिकाके अधभागिया दृष्टि रखने हुए आय दिशाओंकी और र हेल्लं एकंग्यूयस्य तमीस्याकां और सन्वन्यसे रहोग्यको वृतिको भनीभौति अच्छान्ति करक निर्मल घन्यम स्थित हो योगवंसा पुरुष योगका अभ्यास करे इन्द्रिय प्राप्त आदि और मनको उनके विषयोंसे हराका प्रत्याहम आरम्भ करे. जैसे कञ्चन्त अपने सब अङ्गोंको समेर लंदा है। उसी प्रव्या जो समस्य ऋमनाओंक संकृतिक केर सेता है। यह किरनम अल्यामें ही रमण करनेवाला और एकपात्र वरमञ्चापं रिश्वेह

हुआ पुरुष अपने ध्वान्मार्थ ही आन्माका साक्षात्कार करता है। विद्रान् पुरुष बातर भांतरको शुद्धिका सम्यादन करके कण्डम लकर गणितक शरांरकां प्राणवायुसं परिपूर्ण करने हुए ब्राणीयाम आरम्भ कर प्राणायम् बारह है उन्होंको धारण भी कहते 🧸 नन्वदर्शी योगियोंने यागर्य दा धारणाई बतलाबी हैं। उनके अनुसार योगमें प्रवृत्त हुए नियनात्या मोगोंके सभी दोष कह हो जाते हैं तथा यह स्वरूष भी हा ज़ाता है वह परब्रह्म परमातमाको औ। प्राकृत गुणींको पृथक् पृषक देखन है। व्यापस लंकर परम्याणुनकता सन्धात्मप्र करता 🕏 नथा निभद्रप आत्माका भी टरांन कर लेता है। इस प्रकार ब्राजायभारतच्या एवं मिताहारी योगं पुरुष धीने भीर एक एक भूभिको वज्ञमं करके दूसरांपर पैर बढायं औसं बहलमें जातं समय ५७० एक सीढ़ोंकी पार करके दुसरापर चढ़ा जाता है। जो भूभि अपने बरामें नहीं हुई है। उसमें आपंसे वह दोग ग्रेग आदि द.सा तथा माहको बढाती है। अतः उमार न चर्छ प्राणवाधुके निर्मधको प्राणायाम कहते हैं। अपने मानको संघममं रहानेबाल थो नै पुरुष राज्दाहि विक्योंकी और जानेवाली इन्द्रियोंको उनको आपसे योगक्षारा प्रत्याहर - निवृत्त करते हैं। इसलिये यह प्रत्याहार कहलाली है।

बोगी महिचियाँने इस विकास ऐसा उपाय भी बताबा है, जिससे वंशाध्यामा पुरुपको गग आदि दोव नहीं होते. जैसे अल्लाधी मनुष्य मन्त्र भैन नली आदिको सहाजतासे धीर धीरे जल और हैं असी प्रकार योगी पुरुष जपको जीतकर धीर और व्यावका का अने यहलं नाभिन्ने फिर इटयमें नदननार तीसर स्वाः+ वक्ष स्थन्नमें उसके बाद ★भक्त कव्त मृख नासिकाक भग्नभाग नेत्र. भौहोंके प्रध्यभाग तथा सम्तक्षमें प्राणक्षयुको भारण कर । उस ६ चाद परचहा परमास्मामें रसका धारणा करनी चगंहेंसं यह सबसं उत्तम धारणा बानी गयी है। इन दस्तो धनशाओंका प्राप होकर वोगी अविनाशी खादाकी सन को प्राप्त होता है। राजन् सिन्द्रिकां इच्छा रखनेवाला योगी पुरुष बड़े आदरके साथ योगमें प्रवृत्त हो। वह आधक खायं हुए रावका खाला फंट ५५५ और व्याकुलचित्त न हो। अब आरंधक सर्जी का आरंधक रसी पड़ती हो। सुख-दु ख्र आदि दुन्होंको प्रबलता हो अथवा बढ़ जरका औं भी चलनी हो ऐसं गवसर'पर ध्यानपरायण होत्सर योगक अध्यास नहीं करना चाहिये। कालाहलपूर्ण स्थानमें, अन्य और पानीक समाप प्रानी दिशालामें चीगहेपर सुखा पनीके द्वेरपर, बदीमें इमझा भूमिमं अहें मर्पोका निवास हो वहाँ भयपूर्ण स्थानमं कुएँके तटपर भन्टिरम तथा दीमक को मिट्टीके हैरपर। इन राज स्थानोंने हत्त्वज्ञ पुरुष पोगान्य ५ ४ को। अही सान्चिकभावकी सिद्धि व हो। एसं दक कल्लका परित्याग कर योगमं असत् वस्तृका दशंत भी नि 🕰 🕏 अतः हमें भा छ ६ दें जो मूखंतावश टक्त स्थानों की परवा न करक वर्ती बोराभ्याम आरम्भ करता है उसके कार्यमें विघ्न डग्लनेक लिए बहराधन ज्ञहता स्थरणशक्तिका भाश गुँगापन, अधापन और च्चर आदि आकि दोष हत्काल ४५८ होते हैं। बाँद प्रमातवज्ञ यागीके सामने ५ दोष प्रकट

हां ता उनका । एर करनेक लिये जिस चित्रि त्माकी आवश्यकता है। उसे मुना, चौद वानरोग, गृहपरोग, उदावने गृह सम्बन्धें रोग) तथा और कोइ उदरसम्बन्धा रोग ही आद तो उसकी शास्त्रिक िएके की मिन्तायी हुई जीका 🚁 गरम लफ्नी खाले अथवा केवल उसका धारण करे वह रूकी हुट 🔻 युक्ती निकालनी और वादगालाको दुर करती है। इस ४ % । जब शरीरमें कम्य पैदा ही हो सन्धें बहुं भाग पवहकां धारण कर दातानेमें रुक्षाबर होनेपर **वाप्देवीकी और प**हरापन आनेपर अवगश्चित्त को भागा को इसी प्रकार प्यायक दांडित होत्तन इसी धारणा करे कि जिहापर उत्तरका फल रख हुअ है और तमसं रय सिल

महा है। बहुपर्य यह कि जिस जिस अहुप्ये राप | प्रत्याधीका साधक है। पेदा हो वहाँ-बहाँ उसम लाभ पहुँचानेकली धारणा करे । यमीमें सदौका और सदीमें गपीकी भारका कर । धारणके द्वारा ही अपने मन्तकपर काहकी कील रखका दूसरे काएके द्वारा उसे ठोंकनंको भावना करे इससे योगीकी लुए हुइ म्मरणप्रक्तिका तुःकान ही आविर्धांत हो याता है इयक्षे सिवा स्वंत्र व्यगक सूलांक, गुध्वी वाय और अपिनकी भी धारणा कर इससे अभवनीय हरिन्धी प्रया बील जन्तुआंस होनेबाती बाधाओंकी सिकित्या होती है। यदि कोई मानवंतर ओन संगीक भीतर प्रवंश कर आय नो वह बाध और अस्तिकी धारणा करके उसे अपने शरीकी भौतर ही जला दाले। सजन्। इस प्रकार बोगवेजा | परुषको सब प्रकारके अपना रक्ष भटनी चाहिये क्योंकि यह अरोर आई, अबं, काम और माश—चारों । सिद्धि उसके निकट खडी है।

そのことは、世界できること

## योगके विघ्न, उनसे बचनेके उपाय, सप्त धारणा, आठ ऐश्वर्य तथा योगीकी मुक्ति

इसाप्रयजी कहते हैं। आ संसाक्षात्कारके समय यो- पुरुषके समध्य वर्ग विध्न तर्पास्थित होते हैं डनकः संधेपसे वर्णन करता 🐔 सुनो। उस समय वह भकास कमें करना चाहना है औं मानवीर भागीको आंभक्षाचा करता है। याकि उत्तमीसम फल, स्क्री, किहा, भाषा, सोना चाँदी आदि धन, याने आदिके अतिरिक्त वैभव स्वगलाक देवन्य, इद्रल**ं रसायनसं**प्रहा उसे **ब**नानेक क्रियाएँ, हवामें इटनेक्ट्रे रहींक. यह, अल और अधिनमें ५०% करना आद्धी तथा समस्य वनाका फल तथा निकम जन ६४ पूर्त एवं देश-पूजा आदिसे पंतरतंत्रातं । कोको इच्छा करता है। जब चिंगको रही अवस्था हा हो योगो उसे फामनाऑकी आरसे हराहे और पश्चासके चिन्तरमें लगावे ऐसा

योग-प्रजृतिक सक्षणोंका अहलाने तथा उनपर भव करनेसं योगीका व्यज्ञान सुध हो जाता है, इयलिये इन प्रवृत्तिवाँका पृष्ठ ही रखना चाहिये। चक्रलवाका २ होचा कीसीय यहमा, विद्रुरती न भारभ करना उत्तम सुगन्धका काला, मल-सूत्र कम होता, सरीरमें कान्ति, मनमें प्रसन्ता और जाणीके स्वरम क्लेमलताका उदम होना---वे सथ यांगप्रवृक्तिक पार्राभिक चिह्न हैं यदि योगीका देखकर लागांके मनमें अनुराग हो, परोक्षकें सब लोग ५५के गुणीका संक्षात करने रूमें और संबंध भी कोब जान् उससे ध्वभीन न हो नां बह योगने मिद्धि प्राप्त होनेका उत्त्यम पहचान है। जिसे अत्यन्त प्रयासक सदी गर्मी आदिसे काई कष्ट

नहीं होता तथा जो दुसरोंसे भयभौत नहीं हाता

करतंपर उसे कियोंसे छूटकार। मिल जाता है इन विप्नापर बिजय पा लंदेके बाद थोगीके सप्रमंत्रे फिर दूसर दूसरे साउँलक, राजर और तामक विका उपस्थित होने हैं। प्रातिभ, श्रावण, देव, भ्रम और आवतं—यं पाँच उपलगं संगियांक योगमें विषय डालनक लिये प्रकट होते हैं। इनका परिणाम बड़ा कट होता है। जब सम्मूर्ण बंदोंके अथ काक्य और शहरताँके अर्थ सम्पूर्ण विद्याएँ और शिल्पकला आदि अपने आन कोगोको समझ्पें आ क्रमें का प्रतिभागे सम्बन्ध रखनेक करण वह प्राहिभ उपस फ़ब्रलाना है जब यांगी महस्री पाजन दूरस भी सन्यूण शब्दोको सुनदै और ४०क जांभग्रायको समझने लगता है। तब इस श्रवण-शक्तिस सम्बन्ध रखनेक करणा। श्रवणा

उपसर्ग कह जाता है। जब बह देवताओं की भाँति। जिस भूतमं एत करता है। तसी- इसीमं अपसत्तः अतर्ति दिक्ताओंकी कम्कुऑंको प्रत्यक्ष देखने भगतः। होकर पट हो जाता है। इसमिने इन समस्त भूक्ष्म है। तब उसे 'देव। अपवर्ग फहते हैं। जब योगांका मन हायके क्षणण सच प्रकारके आचारोंने भूत हो निरम्धार भटकने लगना है, तब वट 'भ्रम'। कहताता है। अलमें उत्तमी हुई भैवरकी तरह अव हानिका अध्वति संब और छ्याभ होका विसक्ता नर कर देश है. तब वह 'आवते' नामक उपमर्ग। सहा जाना है। इन महाश्रीर उपभागि शामक जाश हा जानेके अधरा सध्यूष योगी देवतृत्य होकर भी बारंभार आधागननक नकम भूमते हैं। इसलिय बोगी पुरुष शुद्ध भनेमन उच्चल क्रयल आहरूर परवद्भ परमण्यार्थे मनको लगाकर सदा क्रहाँद्वा भिश्तन कर ।

पृथ्वा आदि हान प्रकारका मृक्ष्म धारणाएँ हैं। जिन्ह य**ी** सन्तक्ष्में धारण करे सबसे पहले <sup>।</sup> पृथ्वांका श्रम्या है। उस धारण करनेसे योगाकी म्ब प्रत होता है। वह अध्यक्ते साधान पृथ्वी ( भागता है। अतः पार्थिव विषय गन्धको त्याप कर देश हैं इसी प्रकार यह जलका भारतासे सुध्य ासक तलको धण्यास मृस्य स्थमका बायुको पुरुषासे रुपलेक तथा अञ्चलको भाग्यारो मुक्स प्रवृत्ति संधा सञ्ज्ञकः। स्वान करा है अब सपने भारत भारताके द्वारा भन्यूणं भूत'के मनमें प्रवेश कुरता है, तक उस ना भी चारशको अग्य करतके के एए उनके पन अल्प त सुक्ष्म ही जाता है। इसी प्रकार रायकता पुरुष अम्मूर्य कीवाकी भुद्धिने प्रयेत करक पाप उत्तन भुश्म भुद्धिको | अहलाता है। सथको वसमें कर लेनेमे 'प्रक्रित्य' ग्राप्त क**ा और फिर उसे स्वार तेता है। उस्तक** 🗐 हो दोली इन साती सुभव ध गाओका अनुभव करके उन्हें काम के हैं उसको इस सरपर्ष अदि सभा काम हा सके, उसका नाम फिर नहीं *जा*न पड़ला (बतात्मा ५८% क्रमशः) इन सन्ते धारणाओं के सुध्य रूपको देख औ स्थाय कारण कावन ग्रेसा कार्नरो धह परम सिद्धिको प्राप्त हो। राज्यु । योगो पुरुष जिल्ला। यह वृद्धि और भशका भी नहीं प्राप्त होता । न तो

Being Renal volg a mark notice of the coldinary of physics of pricinal on the case of physics of the first of the coldinary o भूतोंको परस्य। संगन्त अनका जो इन्हें त्यांग देता है। उसे परमाध्यकी प्राप्ति कोली है। पाँची भूत और मन नहिके इन साताँ भूश्म रूपोंका विचार कर लेटेपर जनके प्रति वैशाय होता है, जे सद्भावका ज्ञान (खनेवाले पुरुषकी मुक्तिक। करण अन्तः है। जो गन्ध उहाँदे विषयोध आपक्त होत है, इसका विनाम हो जाता है और उसे बारेशार संमारभ अञ्च लेना घटता है। योगी पृश्य द्वा भारती धारणाओंको कीत सनेक बाद धाँद काहे को कि.सा भी सुध्य भूतमें लीन हो संकता है। देवता, असुर गन्धन नाम और राख्योंके प्रसिप्तें भी वह र्लीत हो जाता है किसू कहाँ भी आसक नहीं होता।

> ऑकपा लियमः, महिभा, प्रतिः, प्रकासः, इंक्सिक विरान्त और कामावसा'याचा -१३ आट ईश्रम्य गुणांको जो निवाधकी सुनन्त देखाले हैं, योगो प्राप्त करता है। सुक्ष्ममें भी सुक्ष्म ऋप धारम करना 'अपिमा' है और सीप्र-से सीप्र कोई काम कर लेना 'लियमा नामक पुण है। सम्बद्धेः लिये गूजनीय हो जना 'महिमा' कहलाता है "अब कोई भांचम्तु अप्राप्य न रहेती नह 'प्राप्ति रामक सिद्धि है सर्वेत्र व्यापक हीनेसे योगीको 'प्राकल्य' नमक सिद्धिकी प्रति धनी जाती है। जब वह सब कुछ कानेमें समर्थ । ईंबर हो जाता है तो तसका वह सिद्धि ईशित्व को सिद्ध होती है। यह योगीका सातर्थ गुण है। जिसके द्वारा इच्छाक अनुसार कहाँ भी रहता 'कानावर्सायन्त्र' है। ये ऐश्वर्यके साधनभूम आठ गण हैं मुक्त होनेसे दसका कभी अन्य नहीं होता।

तसका तय होता है और न परिवाम। पृथ्वी जादि भृतसमृदयक्षे न तो थह काटा जाता है, -भौगकर पत्तवा है, न जलता है और न सूखता हो है शबद अगदि जिल्ला भी उसको लुभा नहीं सकते. उसके लिये शब्द आदि विषय हैं ही स्ती न तो वह अनका भोता है और न उनसं उसका संयोग होता है। जैसे अन्य खांटे इन्होंसे मिला और क्षण्ड-खण्ड हुआ सुत्रम् जब आगमें तपाया जाता है, तब उसका दोष जल जाता है और वह शुद्ध होका अपने दूसरे टुकड़ोंने मिनकर एक हो जाता है तसी प्रकार यक्तशांक चेंगी जब दोगानिस्से तपना है, तब अन्त:कर्जके

समस्त दीप अन जानेके कारण ब्रह्मके माथ एकताकी प्राप्त हो जाता है। फिर वह फिसोसे पृषक् नहीं रहता। बैस आयर्भ हाली हुई आन उभमें मिलकर एक हो जाती है। उसका वही नाम और बहाँ स्वरूप हो जान है। फिर उसकी विशेष रूपसे पृथक् नहीं किया जा सकता, दसी तरह जिनके पाप दाध हो गये हैं, वह योगो परबद्धके साय एकतःको प्राप्त होनेधर फिर कभी उनमे पुचक् नहीं होता। जैसे जलमं द्वाला हुआ जल उसके साथ मिलका एक हो अता है उसी प्रकार योगोका आभ्या परमान्यामें मिलकर तदाकार ध्रो जाता है

## योगचर्यां, प्रणवकी महिमा तथा अरिष्टोंका वर्णन और उनसे सावधान होना

अलर्क बोले—भग्नन्' अन मैं योगंक अभिनेर-अरवहारका यथार्थ वर्ष सूनना चाहक हैं वह किस धकार ब्रह्मके मार्गका अनुसरण करके कभी क्लेकमें नहीं यहता?

दसानेकजीने कहा - राजन्। ये जो मान और अध्यान हैं, ये साधारण मनुष्योंको प्रसनता और उद्देग देवेबाले बांचे हैं। उन्हें भावसे प्रसन्नता और अपमानसे उद्देग होता है। किन्तु मोगी उन दोनॉको ही औक उलटे अन्धर्मे ग्रहण करना है। अहा दे वसकी सिद्धिमें सहाथक होते हैं। क्रेगांके रिनये मान और अमभानको विष एव अमृतके उत्पर्ध नताया गया है। इसमें अवसार तो अनुस है और मान् भवंकर जिए। योगी मार्गको भलीभौति देखकर पै। रखे। बस्यमे क्रान्कर जल पेरी, सस्य वक्त जेले और भुद्धिले विचार करके जो होक बान रहे, उसोका <sup>हि</sup>ननन करें " धोगतेल पुरुष आहिच्य

श्राद्ध, यद्ध, देववात्रा तथा उत्सवीमें न आय। स्वयंकी सिदिके लिये किसी घड़े आदमीके वहाँ भी कभा न जास जान गुहरशके यहाँ प्रसाद घरसे भूआँ न निकलता हो, आग बुझ गर्बी हो और भरके सब लाग छा-पो एके हों, उस समन बोगो भिक्तके लिये जाय: भरन्तु प्रतिदिन एक हो प्रस्पर न अवर। बोगमें प्रभृत्त रहनेवाला पुरुष सन्पृक्ष्योंके मार्गको कलङ्कित न करते हुए प्राय: ऐसा कवहार करे जिससं लोग असका सम्मान न करें, निरम्कार हो करें बड़ गृहरूपंकि यहाँसे अञ्चल धूमने-फिल्म सहनेकाले लांग्लेके घरांसे भिक्षा ग्रहण करे। इनमें भी पहली अबात् गृहस्थकं धरन्त्री भिक्षा ही सर्वश्रह एवं पुरुष है। जो एइस्थ विनीत, श्रद्धानु, जिलेन्द्रियः श्रोप्तिय एवं उदार इदयवाले हों उन्होंके यहाँ योगीका सदा भिक्षाके गंजर जान चाहिने इनके माद का दुष्ट और पतित न हों। ऐसे अन्य लोगोंक

<sup>&</sup>quot;महास्थानी पार्वको फ्रील्युहंगकर्ते पृष्ठान् । लवेत्र विदशेककी **यो**गिनः विदिक्तपुकौ मनामधार्गी याकेली बालेका, विकास अस्तान महास्था विकास । नयुःपूर्व यनेन्यदं वस्त्रानं अने विदेत्। सन्यपुत्रः कट्यार्थी अदिवृतं च निक्तवेद्यः। ४१ २०४)

ann er eelelige en een een samma en andere ere eele eele eel eel en en ee ALLEE GIGGE CHEET CHEET STATES AND A SHOWN यहाँ भी वह भिशाके लिम्बे जा सकता है परन्तू <u>छोटे वर्णके लोगोंके यहाँ भिक्षा भौँगता निकृष्ट वृत्ति</u> माना गया है। बोगीक लियं भिक्षाप्राः अत्र जौकी लक्षी छाछ दुध जैंकी खिकड़ों. फल मूल, कैंगर्नी कण, निलका चूणं और सक्तु ये आहार उत्तम और सिद्धिटायक है। अतः थोगी इन्हें भोकेपूर्वक पुकार्याचित्तस्य भोजनके कामन ले पहलं एक बार् जलसे आद्यपन करके मौन ५ क्रमश पाँच श्रामोंकी प्राणक्षय अधिनमं आहुनि दे 'प्राणाय स्वाहा कहकर पहला ग्रास मूँहम डान्नं यही प्रथम आहर्ति मानी गुयी है। इसी प्रकार, अयानाय स्वाहा सं दूखरी समाभाय स्वाहा से तोसरी उदानाय स्वाहा: यं चौथी और व्यानाय स्वाहा **शे पौ**चवीं आहोते हे। फिर प्राणायामके द्वारा इन्हें पृथक् करके शंष अन्न इच्छानुसार भोलन करे धोजनके असमें फिर एक बार आचपन करे तत्पश्चात् हाथ मुँह भौक्षा इत्यका स्पर्श कर चोरी न करना, ब्रह्मचर्यका पातान न्याय, लोभका अभाव और अहिसा थे भिक्षुअंकि पाँच वन हैं क्रोंचका अभाव गुरुकी खेवा पवित्रता हलका भोजन और प्रतिधिन स्वाध्यायम ये पाँच उनके नियम बनाय गये हैं \*

जो योगी 'यह जाननं योग्ध है, वह जाननं योग्य है ' इस प्रकार भिन्न भिन्न विषयोंकी जानकारीके लिये लालायित सा हाक्स इधर उधर विचरता है वह इजारों कल्यांमें भी ज्ञातव्य वस्तुको नहीं पा सकता आसिक्तिका न्याग करके, क्रोधकां जीतकर स्वल्पाहारी और जिलेन्द्रिय हो। बृद्धिसे इन्द्रियद्वाराकी रोककर भनको ध्यानमं लगावे। यागयुक्त १६नेवाला बोगां सदा एकान्त स्थानांमें, गुफाओं और वनोंमें भनीभाँति ध्यान करे। वाग्दण्ड, कर्मदण्ड और मन्द्रेदण्ड— ये तार दण्ड जिसके अधीन हों, यही महावनि विदण्डी है शजन्। जिसकी दृष्टिमें सत्-असत् तथा गुण अवभुशरूप यह समस्त जगत् आत्मरब्रह्म हो गया है, रस योगीक लिये कौंध प्रिय है और कौन अप्रिय जिसकी बुद्धि शुद्ध हैं जा मिट्टांके देले और सुवर्णको समान समझता है सब प्राणियाँके प्रति जिसका समान भाव है. वह एकाग्रचिन योगी इस सगत् अविनाशी परम पटको प्राप्त होकर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता । वंट्रॉसे सम्मूर्ण यज्ञकर्भ श्रेष्ठ हैं, यज्ञांस जप जपमे जानमार और उससे आमक्ति एवं एगसे <िहत ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे श्यानके प्राप्त हो जानेपर संगानन ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। जो एकाग्रिचिन, ब्रह्मपगयण, प्रमादरहित, पत्रित्र एकान्तप्रेमी और अदिद्रिय होता है बही महात्मा इस योगको पाता हैं और फिर अपने उस योगमें ही वह मोक्ष प्राप्त कर लोग हैं 🕇

१६ १७

'पिथाय बुद्धाः, क्षारा'ण मन्ते ध्याने निवंशायेत् ॥ † न्यक्तसङ्गो चित्रकाक्षी अध्याहरी जितेदिय शुर्वेष्वंबावकाशं् गुहार, स्व सर्वेष् निक्चयुक्तः सदा योगौ ध्यानं सम्यगुपक्रमेत् । बाग्दण्ड कमंदण्डश मनोद∞89 तं रुष वस्येतं नियता एण्डा स िदण्डी मनायान मुणपुष्मयंतस्य कः प्रियं को नुपर्धिय सर्वपात्मनयं ४५५ *नदमञ्जगदीद्*णप रूमन्तभृतेष् सम समार्थित विश्वद्रवृद्धिः समलोष्टकाञ्चनः स्थान पर शाक्षनपञ्चयं च संहि पन्या न चून प्रजायते॥ ्यजाञ्ज्यं द्वानमणश् अध्यत् वेदाच्छेठा सवः≂क्रियाश्च हानाद्ध्यान राष्ट्ररागव्यदेतं तस्मिन प्राप्ते शाधनस्यीधलस्थि ॥ - ब्रह्मपरोऽप्रमारी - अनुविस्तरीकान्तपनियनेदिय सम्पट्टा + ५:५/माद् पौगपिमे पहाका विप्तक्तिमान्त्रीते ततः स्वयोगतः । ४१ रंग २६

<sup>\*</sup>अस्तेयं श्वद्याचयं च त्यगोऽलोमस्वर्थेयं च ब्रहानि पश्च भिक्षुणामहिस।परमाणि वै॥ निन्यस्वाध्याय इत्थत नियमा पञ्च कॉर्तिता ॥ मुरुश्रुश्रुषः शैचमाहरूलायत्रम अक्रोधा

दलाजेयजी कहतें हैं - जो योगां इस प्रकः भलीशॉनि यांगचय में स्थित होते हैं। तह सैकड़ों जन्मीम भी जपने पथसे विचलित नहीं किया जा सकता. जिनके सब और चरण मस्तक और कग्ठ हैं जां उप विश्वके खामी लाहा विश्वको उत्पन्न करनेवालं हैं 3न विश्वक्रणी परमात्माका प्रत्यहा दशन करके उनको प्राप्तिके लिये परम भूष्यमय 🕉 इस एकाक्षर माधका जप करे अभीका अध्यायन करे अब हसके म्बरूपका वर्णन सुनी। अकार अकार और मद्दार -य जो नीर अध्र हैं ये ही तीर माञाएँ हैं ध क्रमश अन्तिक, राजस और हामथ हैं। इनक मित्र एक अद्धिमात्रा भी है जो अनुस्वार या बिन्दुकं रूपमें इन भवके ऊपर स्थित है। वह अद्भाराचा निर्मुध है। क्या पुरुषोंको ही तसका ज्ञान ही पाता है। उसका उच्चारण भाश्रार स्वरस हांना है इसलिये उसे गान्धारी भां कहते हैं। रुमका स्पर्श चाटीका गतिक समान होता है प्रयोग करनेपर वह मस्तक स्थान्य दृष्टिगांचर होती है जैसे ॐकार उच्चारण किया जाने र मस्त% प्रति पमन करता है उसा प्रकार 🕉 कारमण योगी अक्षरब्रह्ममें भि.नकर अक्षरक्रप

हो जाना है प्रमाय ॐकार धनुष है ओन्मा बाण दे और अहा वेधनेयांग्य तत्तम लक्ष्य है। हम लक्ष्यको सावधानीके साथ येथना नाहिये और वाणको ही भौति अध्यभे प्रवंश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह ॐकार हा तीनां बेद, हीनीं चाक नीनो अस्य ब्रह्मा विष्णु तथा भहादेव एवं <del>शक् साप और यज्</del>वेंद है। इस ॐकारमें बस्तृत सादै तीन मालाएँ जननी चाहिये। उनके चिन्तनमें लगा हुआ क्षेत्री उन्हींमें लयको प्राप्त होता है सकार भूलोंक उकार भ्वलीक और व्यञ्जनकप मकार स्वर्जीक कहानात। है पत्रला मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त नीमरो चिच्छक्ति नधा चौथी अर्द्धम जा परमपर कहलाती है। इसी क्रमसे इन भाजा-आँको योगकी भूमि समझ र चाहिये अवकारक उच्चारणयं सामुणं सत् और असतुकः यहण हो जाता है। पहली मात्रा हुन्य दूसरी दीघे और रीमरी ल्लाहै किन्तु अर्द्धमात्रा वाणीक विशय न्हीं हैं। इस प्रकार यह ॐकार गासक अक्षर परबाह्य स्थरूप है। जो मनुष्य इसं भली भौति जानना अथवा इसका ध्यान करता है। यह संसार चक्रका त्याग करके विधिध बाधनींस मुक्त हो परवृह्य परमान्यतम् लात हो जाता है \* जिसका

ैतल्याक्त**रे महत् एष्ट्रांक्तिये**कासर वर्षत् तदंगाध्ययां तस्य स्वरूप मुण्यतः परम् । 하유다웨 -**क्यांकार्ग स**क्तरश्राक्षरत्रयप् ५५ एवं वर्षे महाः सान्वयज्ञरातापस निर्माणा वर्षिमण्यास्या धाञ्चमात्राद्धश्रीसारस्यन

यानधाराति च जिल्लेया मान्धारक्तरस्थर मध् अयुक्त ओक्का प्रतिनियानि ह्यूनि प्रणवा धनुः हारा द्वातमा ब्रह्म देधस्मनु-पम् अोपिलोसन् वयो विदास्त्रको लोक्प्रस्था। ग्रन भाजा सम्द्रांस विस्तृष्ट विजेया - भाषत यकारमन्त्रथ ५ लांक एकार श्लोचकी पृष्ठः कण्या तु अथमा अञ्च द्वितीयाळकासंज्ञिता अनेतित %५और। विजेका योजभूगय इरवा १ व्यमा मात्रा द्विताय, देव्यंसंवतः हर्न्य १८५५ बद्ध परमोङ्कारसंजितम स्याः । धक्रमुक्तुव्य বেহুলিভিগৰন ন

भिभीलिक मिरिया प्रमुक्ता पृष्टि चहेरते॥ वर्धोङ्कारमदां यांची जासी त्यक्षी ५०१॥ अप्रमानेत्र सद्भावे शास्त्र ४५ भवेत्॥ विकानस्य हरश्चन बलसामध्ये 🗸 ्षि 🖘॥ नव युक्तस्तु सौ योगी स १९६७ प्रवापन्यात् सञ्ज्ञानी मदागञ्च स्वानीकः । अक्न्यते सत्र पुणेक चिन्छक्तिर**द्वेपाना प**रं ४५॥ को ियुष्या जात् सर्व पृष्ठीयै सदसद्भवेत्।॥ कु । या चाल्यकास्ट्रा बन्ह साथ गाउँ ॥ ५०, बंद नर सायक तथा ध्यायति । पुर ॥ पानीति बहाकि लय गरमे क पान्यांन

कसंब्राधन श्रीण नहीं हुआ है, वह अधिसे । अपनी मृत्यु चनकर द्वागत्यागकं सपय भा योगका चिन्ता करे इसम वह दूसरं जन्मपं पुर ओपां हात है। इसन्दिश जिसका योग सिंद, नहीं हुआ है बह तथ जिसका थोग सिद्ध हो चुका है. यह भी सदा मन्युस्चक अन्हिको नन जिसस कृत्युके समय हमें अष्ट न उत्पाल पड्

महाराज अन्न अ धंका वर्णन सुना मैं रन आरंगिको दनलाता हूँ जिनके देखनेस था वाता पुरुष रामने मृत्यूको अन ोता है। आर सन्दर्भ रेबमार्ग आकारणगङ्गा धुल शुक्र चन्द्रमाको छाषा और अरुधनीको उहाँ संख अस्य वह एक वषके बाद लाजिन नहीं रहता डो स्यं≉ मध्डलको किरणीयं संहेत औ आंग्रेको किरणमालाओस मण्डित देखना है ∡ह सनुष्टर स्पारह सन्नोसं व्यक्षिक नहीं जी २००१ अर्थस्य विषय मूह्य और विष्ठाके धांतर सोने और चौद्रीका प्रायक्ष तक्षेत्र करता हैं। उसकी आयुद्धा मह अनक को ही है। दो पुंच 👍 १ च आदि सन्धवीरमः तथा सुबद्ध बृक्ष देखूने लगना है। अह नी महीनीतक को व्र रहता है। जो अकरमान् स्थूल शरीरसं हुबेल १ के के हो जाए है या दुबेलसे स्थल हो जाना है नध जिसकी प्रकृति सहसा बदल ज़ती है। उसका जायन अंध महीतिक ही ० गर्ने भूल या कींचडमा पैर ∙खिंप जिसकी 😘 - पादामभागका सिद्ध खण्डित डिखार्य हे वह मान पास्पन+ नापा रहना है पोद्ध गीध कवृत्य राष्ट्र कींडा मांसर्खेर पक्षां या । लारं का पंकी मम्तकपुर बैट जाय में वह छ प्रास्त्र भागु २ ६ रहा की सूचन होता है। सांद्रे कीए याकर चींत्र मार्रे मा धूलकी प्रयास आहत को गायह तथ असी क्वामा और नर⊼्या दिखायी न तो ठझ चार पाँच महीने

ās svende prijā<u>kurā sumā sulikā sā</u>s samentyres ģir<u>ikaram prijārājā sam</u>m samenra rijā<u>kam ram kais ka</u>sīp s ही अधिन रहता है . यदि बिना बादलक हो दक्षिण दिशाक आकाशमें विजली चमकता दिखाया दे और रातमे इन्द्रधनुषका दर्शन हो तो उस मनुष्यका जीवन दो तीन महीनेका हो है जो हो। लेल द्वार अधवा जलमें अपनी ालाई - देख सके अथवा देखे भां तौ बेसिरको हो परछ इंदिखायी है तो वह एक नहीं देसे आधिक तो जो सकता । जन् जिस योगांके शर्म स सकरे अथवा पूर्वेकक मो दुर्गन्ध आती हो। उसक जीवन पंद्रह दिन<del>ोंका</del> की समझन चाहिया स्वापः करते हो जिसका क्षाती और पैर सुख जार्ये तथी जल परिपर भी कण्ठ स्थारे घरं वह केवल इस दिनतक ही जीवित रह सकता है। जिसके प्रांतरको बायु पृथक होकर मर्मस्थानोंको छदती सी जान पटे नथा जलक स्पशंसे भी जिसके शरारभ रोमाञ्क र हो। उसको मृत्यु पाम खड़ी है ⊬जो स्वानमे भागू और बागरकी संविधीपर बैडकर गांग गात हुआ टॉक्सम दिशाम जाव, ३मको मृत्यु समयको प्रताक्ष उहाँ करती प्रवास ही लाल और काले कपड़े पहले हुए कोइ स्वी ईसता । गता हुई जिस दक्षिण दिशाका ओर ले जाय बह भां जोवित हिंगिहमा यदि स्वप्तमे रंगा ५० मूँड मुँडारा हुआ कोई महाबली मनुष्य हैंसना और उछलता कुदता दिखाओं दें ती समञ्जून चहिये कि मीत आ गदा औ स्वप्नावस्थामं अपनेको धैनसे चौकर चौठीनक का ३६% समुद्रमे हुवा दंखना है। वह मनुष्य नन्दाल मृत्युको प्राप्त होता है जो स्वय्यम केश औँगार भम्म सर्प औप बिना पानिको नहीं रखत है। उसकी दसवीसे लंकर स्थारहर्व नियतक ृथु हो जाती है म्बप्पमें विकासल भगकर और कारी रंगके पुरुष हाथमें हिथिया लिंग जिस्त्वा पत्थरींसे माग्ते हैं। उसकी तत्काल मृत्यु हो जानां है। सूर्योदयके समय जिसके

सम्मुख और बायें दावें गीदड़ी गंती हुई जाय। उपकी रूकाल मृयु हो आता है भाजन कर नोनपर भी जिसके हृदयमें भूखका कर होता हो तथा जा दाँगाँसे दाँत चिसना रहे उसकी आप् भी निश्र हो समाम हा चुकी है। जिसका दो कका स्थक अनुभय सहिताही जात और निष्यं भी हरता हो तथा दूसरेक नंत्रमें भ्रममं सम्बद्धाः संस्थाना हो वह बीविन नहीं रहता जो आधा रातके समय इन्द्रधनुष और ति में नारोंको देख लं वह अशस्पत्रना प्रस अपने आयु क्षीण हुई समझे जिसका नक टेढ़ों और कान कैसे नीचे हो अने हैं नधा जिसके बाय नेत्रसे सदा पारी गिरता रहता है उसकी आबु समान हो चकी है। यदि मुँह सब ओरसे जान और जीभ काली पह जाय नौ बुद्धिमात कुषको अस्तो मुधुनिकेट समझनो चाहिरो जो स्त्रापनमें ऊँट या गद्होपर बैनकार दक्षिण टिशाको और जाय उरूको नत्काल मृत्यु होनेवाली हैं - एंसा जानना चाहियं। जो अपने दों के अबद्ध अन्यक्त अन्यक्ति अन्यान्त न स्वं प्रधा जिसके वेजोंकी व्योति वष्ट हो जाय यह भी जावित नहीं रह सकता जो स्वानमें किसी गड्ढंक भातर गिरं और तससे निकलनेका द्वार बंद हो। ताब तथा फिर वह उस गड्ढंसं । विकास सद्धाती बहातिक उसका जीवन समझार चर्रियं जिसको दृष्टि अपाकी और उद्रे कि त् बहाँ तहर न सके बार बार जाल हो कर घूमाी रहं हुँह सरम हो और गांध झोतल हा जाय ना य लक्षण पतुष्यके शरीर परिवर्तनको सुचन देते हैं। जो स्वापाम आगा य जलके भीता प्रवेश करके फिर न मिक्ली उसके जीवाका वहा ४ ता है। जिसको दुष्ट जीव गनमें और दिसम्बर्ग पहस्तरतक भेत् शियह

मृयुक्त प्राप हो आ ग है 🔭 अपने निमल श्रीत

सम्मृत्य और बार्य दार्व गीदड़ी रांती हुई जाय जिस्त्रको भी लाल या काल्टे रंगका देखे उसकी उपकी लकाल मृत्यु हो आता है भाजन कर भी मृत्यु विकट समक्ष्मी चाहिय स्वभावका विपरीन होता और प्रकृतिका विल्कुल बदत्य तथा जा दाँगोंसे दाँत विस्ता रहे उसकी आयु जाना भी मृत्युके निकट होनेकी सूचना देने हैं जिसका को निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस्ता का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस का निकट का गया है वह पर्ष्य का निकट का गया है वह पर्ष्य के का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस का निकट का गया है वह का निकट का गया है वह पर्ष्य के किस का निकट का गया है वह का निकट का गया है वह का निकट का निकट का गया है वह का निकट का निकट का गया है वह का निकट का गया है वह का निकट का निकट का निकट का गया है वह का निकट का निकट का निकट का गया है वह का निकट का

जान भौ मृत्युके निकट होनेकी सुचना देवे हैं। जिनक सामन सदा विनीत रहता था औ लॉग उसके परम पूजनीय थे, रन्होंको अवहंलन और िंदा करता है। वह देखताओं को पुजा गही करता बडं चूळा गुरुजनो तथा ब्राह्मणांको निन्द। करता है याता पिता तथा दामादका सत्कार नहीं करता. इतना ही वहीं यह योगियों, आनी विद्वानों नथा आर्थ महात्मा पुरुषोंके आदर सत्कारसं भी मुँह मोह तता है। वृद्धिमान पुरुषांको मृत्युकं इन लक्षणाँका जानकारी रखना चाहियं राजन् थेंगी पुरुषोंको उचित है कि व सदा वलप्रकंक इन अरिहोंपर दृष्टि रखें क्योंकि ये वर्षके अन्में तथा दिन रातके भीतर भी फल टेनेवाले हाते हैं। गजन इनके विशट फर्लोको भरतीभौति देख्या चाहियं और ऋन ही मह जिचार करके उस रूपयंक अनुसार के या करना चाहिया मृत्युकालको जान औनंपर योगी किसी निर्भद स्थानमें बैठकर यांगाप्यास्म प्रवृत्त हो आय. जिससे ठसका वह समय निष्मल 📗 जार पार्च अपिष्ट देखकर यौगी मृत्युका भय छांड दे और उसके स्वभावका विद्यार करके जितने समयमं वह आनंवाली हो, उता समयकं प्रत्येक भागमे पोगी बाग साधनम नया रहे। दिनके पूर्वोद्ध, मध्याह प्रथा अपराद्धपँ अथवा यत्रिके जिस भागमें अरिष्टका दशन हो नभीसं लंकर अवनक मृत्यु र आवं नवतक योगमं लग्ग कं तदगत्तर सारा भय छोड़≅र जिनात्मा पुरुष उम कालपर विजय प्राप्त करके ठारा रथा पर या और कहाँ जहाँ भी भएन चिन् स्थिरह सकाचीम सनान ही जाए और तीना गुण्यका जीवकर परमानमध्ये तन्मय हो

चिद्वांकि। भी त्याग कर दे यां करनेसे वह उस इंद्रियातीत परम रिल्नांगस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त स्रोता हैं जो नतो बुद्धिका विषय हे और नवाणी हो जिसका वर्णन कर सकती है। अलके इन सब लांनोंका भैंगे नुगर्स ख़्याधं व्रणान कियां है। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त हो सकोगे वह मध्ये भें सुनौ

**उँ**सं चञ्चमाका सर्वोग पाकर ही चञ्चका तम्पीण जलको सांग्रे करती है। उरका संयोग पाये विस ाहाँ य**ह**ें उपमा योगीके लिये भी हैं योगी भी भागपुत हाकर हो सिद्धि लाभ कर सकता है अन्यथा नहीं जैसे सुयंकी किरणींका संयोग पावार हो सुयकान्तर्माण आग पदा करती हैं अकेलां रहकर नहीं यहाँ उपमा योगीके लिये थों है। उसे योगका आश्रय कभी नहीं छोडन चाहिय। जैसे चौंटी चुहा नवला छिपकली और पौरेया ये सब घरमें गृहस्वामीको हो पुरुषाधंका साधन करे

भौति रहते हैं और घर गिर जार्नपर अन्याद चल देत हैं किन्तु घरकं गिरनेका दुख कंवल स्वामीकां ही होता है। उन सवाँको उसके रिनये कुछ भी कष्ट नहीं होता. योगको सिद्धिके लिथे भी यहरें उपमा है। अधीत् यागीको अपने गृह वैभव और शरेंग्र आदिके प्रति तनिक भी ममता वहाँ रखनी चाहियं। हरिनके बच्चके मस्तकपर जब सींग उमने लगना है। तब पहले उसका अग्रधाम तिलके समान दिखायी देता है। फिर वह उम हरिनके साथ ही साथ बढ़ता है। इस दूष्टान्तपर विदार करनेसे योगी सिद्धिको प्रक्ष होता है। अध्यात् उसे भी धीरे धारे अपनी द्धेगसाधना बढानी चाहिसं। जैसे मन्त्र्य रोगस पीड़ित होनेपर भी अपनी इंद्रियॉम काम लेता ही है उसां प्रकार यांगी वृद्धि आदि ५४की५ साधारीसं जो आन्धासं सवशा फिल्ल हैं। परम

amost fill the Course

## अलर्ककी मुक्ति एव पिना पुत्रके संवादका उपसहार

सुमति कहने हैं—नदन तर 🕠 अलकने आंत्रेरन्दा तनात्रेयजाकं चरणोगं प्रशास करकं अत्यन्त प्रसन्नताके साथ विनीतभावसं कहाः "ब्रह्मन देवनाओं ने इसे शत्रुद्धारा पराजित कराकर जो मेर सम्हा प्राणींको मंजयम हल्तनेवाला अन्यान उप्र भय उपस्थित कर दिया इस मैं अध्यान परम साँभाग्य मानता हूँ। काणिशजका महानु बल वैभवसं सप्पन पराक्रम मेरा विनाश करनेकं लिये यहाँ प्रकट हुआ था किन्तु ठसने मुझे आपकं सन्सङ्का शुभ अवसर प्रदान किया, बह किनरे उपकरकों बान है। सौभाग्यसं ही मंग सैनिक बल घट गया। सीभारामें हो मेरे सेवक मारे गये नीभाष्यसे हो सर खालान खारी हुआ। सीभास्यस हों में भयको प्राप्त हुआ सौभाग्यन हो मुझ भापके युगल चरपांकी स्पृति कराठी और साभाग्यसे

हों अध्यका सारा उपदश भेरे चिनमें बैठ एया ब्रह्मा, सौभाग्यवश आपकं सङ्ग्रसे मृहा ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्यसे हां आपने मुझपर कृपा की जब पुरुपके शुभ टिन भाने हैं तब अनर्थ भी अर्थका साधक वन जान है। जैसे उम समय यह शत्रुलिन आपानि भाँ आपने समागमसे उपकार करनेवाली सिद्ध हुई। भगवन् भाई सुबाद तथा काशियक्ष दानों ही भेरे उपकारी हैं। जिनके कारण मुझं भापके समीप भागका सौधाप्य प्राप्त हुआ वापके प्रसादकपी अग्निस्टे मेरा अज्ञान और पाप ज्ञाल गया। अब में ऐसा याचा करोंगि जासिय फिर इस प्रकार द्वाका भणी - बर्ने अप्य मेरे जानदाना महास्मा हैं। अंत आपस्न आजा 🖘 मे गार्तस्थ्यः आश्रमका पांग्लाम वस्त्रम्, जा विपत्तिरूपा वृक्षाँका वन है '

क्षणां को को स्थान निर्माण करनाय है। उसी के करनाय हा कैने जैना तुन्हें बताना है। उसी के क्षणुक्ता अब र और अब हुए से रोजन हो को अब लिने जिन्हारी रही।

मुक्ति सहते हैं — इंग्लिस हैं के संग्लिस राजा अस्तर्कने उन्हें प्रणाम किया और वड़ी उल्लेखनीके साथ वे उसे स्थानक आने अही उन्हें यह यह को मृत्य है और कारियास मीजद व सहायाद कीरका कार्यक्रमां किया पहुँचता अस्तर्कन मृत्यहुके सामने हो हैंसते हुए कहा—

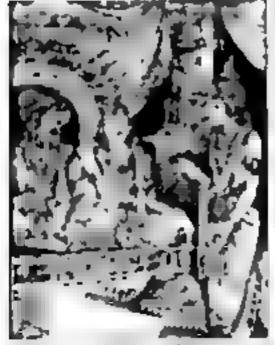

सामाकी हुम्झा स्थापनाम कार्य व कार्य स्था इस कह हुए राज्यका भागत अवक वाँट पूजार इस्क हो तो भाई सुमानुको ही दे काली

क्षतिकारण सहा- अवसे प्राप्त पहुंचे रिका हो तथा कर्षा तार १९०० चट से श्रीतिक प्रकारण है जी पूर्व श्रीपुर्वच्येष्ठ द्वार हो अब अवस्थित हो जाय, तथा गव्य स्थाने हा स्थानका क्षत्र संच्या क्षत्र स्थाने हा स्थानका क्षत्र संच्या है जावा स्थान है।

क्षित्र वर्ष वर्ष वर्षण प्रमुख्य का काना ही अपने मेरे मनवें भी ऐसे ही विभाग उनमें के कि 4 अने केरियां प्रमुख का मान्य हैं प्रमुख कार्य मुग्ने तो का प्रमुख कार्य कार्यन ह स्ट कार्य मेरे कीरियां प्रमुख कार्य कार्य की जीव नकते कार्य क्ष्म मुग्ने अने कार्य की प्रमुख है समान्य इतिहासोंकों सीरिया कार्य कर्य की प्रमु बार्य प्रमुख कीरियांकों सीरियां कार्य की प्रमुख बार्य प्रमुख कीरियांकों सीरियां कार्य की विभाग हैं असः अने में दुस्तारा मानु नहीं हैं, सुन भी मेरे कार्य की नेम ने सामान्य की मानवारी गई की है मैंने इन सम्ब नारीकों नाम्यों कार्य कार्य क्ष्म कीर्य है मेरे इन सम्ब नारीकों नाम्यों कार्य कार्य क्ष्म कार्य है मेरे इन सम्ब नारीकों नाम्यों कार्य कार्य हैंना

अन्तर्कके में कहनेतर राज्य स्वाह अन्यास प्रस्ता होकर उसे और अन्य अन्या अक्का अन्य प्रकार को जिल्हा करका प्रकार से कार्यका का एक प्रकार को ने जुन कहा में दिस कार्यक निर्ध प्रकार राज्य अन्या था यह यह पूर्ण में गर्थ । अब में कार्य में हम भूती रही

सर्वात्रमञ्जन स्वातः स्वतः । इस विश्वानिक अगर्य मं ? और तुम्हारा स्तीन स्त कर्ण विश्व हु उ ! यह क्या औं कृत्र व्यक्ति स्वानिक क्या स्वीत्रमाल ही !हा है पूरम को क्या स्वानिक क्या का कि 'मेरे मान-द्वादीका स्वतः स्वानिक क्या स्वाति क्या क्या है। यह रख्य ही क्या क्या हु सा अग्र क्या हिया का पूर्ण कृत्यस्थाता स्वाति अतः इसका व्यक्षेत्र करो

मृष्ण क्षेत्र इत्तालन कैन विश्व हर्तन्त्री वह उच्च किया का अधि जिल्ला निव्य कृष्णे भी बहल उट्टेंग कारणा यह बन्नतन हैं सन्त भेग वह सांश भई तन्त्रह होका को सांशारिक भोगोंसे किस हुआ का मी दो बड़े भाई भाग आर्थ है प्रभार रिक्की स्थाम् अन्तर्भ सम्बद्ध Al दक्षपार्थ रूप विकास उत्तर समाव छ। *गर* तन्त्रज्ञान भी वर दिशा यनुष्यमञ्ज्ञा जिनका क्षात्र काला अप्रियं संस्थानी सामग्री सामग्री प्रस्ता ⊞আন যুক্তালিল ও∙ হিম হিন কট আনই সন अस्त्र विश्वन एक स्था का एक में प्रेस एक प्राप्त क्षान्त कार्यकानीयये इकका कार्य पन रहाता क्षा कृत्याच कृत्यम है वह इत्या है। उसी इत्या इस संस्कृति ग्रह्मा आकारक गाउने प्रस्का बक्र 100) हैंब संख्या देश सुन् अस्तिक्ष्र क्षेत्र होत्त का स्थानि यह इस एक का कास्त्रकार है ऑल इंडक सम्ब भद्द की सन्वत्र प्र≏ ही है। ह्या स्थित के साथ पुरूष पर नेपा ही हराया के सी बैरमयकी शतकन बायन दोगी अने मुद्धादांगक लिये कुम्हारा जाअभ लिया किर इस दुव्याले क्रास्त्रः वैषय मुश्रः भी। वीरपर्य हर्गके प्राप हुई इस ५०० में द्वार मई अभीत का रूप गा ही सक्त अस्य मृत्यास कल्याच्या अस्य विकार हैं उत्तरभागक गर्भव प्रकार और उसके अभगवा कुर क्षेत्रा वर अगार्थ हमारे अग्रेस प्राप्ता काम कि वे हर कर्णपान क्रमा पार्टी गानगका हीर मध्यभाग हहार विन्याची की व्यव कर्नी पूर हो राज । । व व सिद्धिक रैन्स इस्ताई राज्य क्षेत्र अन्य क्षत्रये प्रदेशिय क्षत्र भागत्र अन्य और बृहर्त्य राज्य स्थान है है का किस्तान किस प्रदेश 🖁 ਰਕਰੀ ਫ਼ੋਟਰੀ ਰਾਜ਼ 🗗 ਆਦਿ ਚਦਸ 📍 ही प्रवास सहदू प्रस्तान हो। कन्नी होने एक ਰਤੇ ਸਵਾਬਾਬ ਜੀਵਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ धानक ने पत्रों राज्य से बृदर् अपि दो कियाने चार हात है। जचन पृथ्वती सहसे मैंने यह बस्त बद्धात व प्रश्निक्ष क्षा क्षा के न्या के न्या है। ल्याचे अकेला कल्**वेर**्लाच्या स्थापन स **व्यक्तिकाल क**्षा अस्तिका पुत्र १५ (वे.स) हो दरम प्रदुष्ट १५७८। हिन्स सम्बद्धार कर्ना है

अन्यस्य प्रवासन् स्थानिक स्थानिक स्थान

पुरुषोंके स्त्रथ जो समागंग होता है, वह सद कल टेनेचाला ही होता है निकास यहाँ अत एकरो सञ्चय गरी भी उद्योग प्रांग अरिय

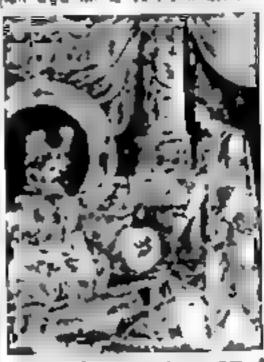

मुख्यू कोनी राज्य क्षत्र तथा क्षत्र क्षत्र होत संभा व कर पुरक्त है। इत्यंग भवं अने सीर च र तुम्हें ऋत हैं। कंचल मोधसे तुम मंबित डो ६५० इसे दूनों सक्षणने फललहा 🧗 चक्रणांचन होत्रा सुन्ते भूतका क्रमाधीत हमको भागीच्या दरी और उभादे अनुसार इस्से कल्याच्छ कामने नगड़ाई गरन व्यवस्थ हें और यह में हैं। इस इक्षणकी क्रमांन रूपों जो हरते पर्याप क्यांच आलोकनका विकास क्या राज्ञे हा द्वाप है प्रश्नेत अध्यक्त कोई प्रदेश वर्गस्थल सह है। इस शह कि यह ই বুম হল 🚳 বুটে বিভাগ ক'বা হৰ্ণাৰ 🐠 হ क्षे आप्रतास अस्त्री अस्त्रीचन्त्र कार्न चर्चन **लपी तमके क्षण भी एवं नण्यका नियम का**ल क्षण १ अस्पादार संक्षण विशेषान्त्र ते विकारण प इंडेन्स करने और सम्बद्ध नाम है ५वे डॉन्स नाहिये और उनका झला को मैं 👢 वह मैं क्षीन हैं इस भी जानना चाहिय इस 'मैं को हर जान लनंपर पुम्हें संबक्ष आप हो जस्यमा अस्तिमामें अल्पिब्रोक्का होता और जो अपना वहीं है उसे अपना मानना यही अज्ञान है भूपाल वह मैं सक्ति व्यापक आत्मा हैं अब्रा तम्हारं पूळ्नंपर गोकव्यवह की दृष्टिसं मैंने वे सब आतं बना हा हैं अब्र मैं जाना हैं

सुमिन सहते हैं — काशीनरेशस यो कहका परम बुद्धिभाद मुलाहु चल्चे गयं काशिराजनं भां अलकेका सत्कार करके अपने नगरको राह ली अलकेने अपने ज्येष्ठ पुत्रको सजाके परण अभिविक्त कर दिया और स्वयं सब प्रकारको आसक्तियोंका त्याम करके थे आत्मांसिद्धके किय वानमें चले गयं वहां बहुत समयनक वे सिद्धन्द्व एवं परिष्रहणू य होकरे रहे और अनुप्तम थेंग् सम्यक्तिको पाकर प्रस्म निवेणिषदको पास हुए

पिताचा आए भी अपनी मृत्तिक लिये इस उत्तम यापका साधन कीजिये इसक आप उस ब्रह्मकी प्राप्त हांग जहाँ जा पर आपका शांक नहा होगा अब मैं भा जाऊँगा। यज्ञ और अपसे मुझे क्या लंगा है कुनकृत्य कुष्क प्रत्यंक कार्य ब्रह्मभावको प्राराक लियं हो होता है क्षत आपकी आज़ा लेकर मैं जाता हूँ अब निद्धान्त एवं पारंग्रहशून्य होकर मिक्कि लिये ऐसा यता करूँगा. जिससे मुझे एस सन्तोषको प्राप्ति हो

पश्ची कहते हैं जीमां उंडा अपने पितासे यां कहकर और उनकी आज न परम बुद्धिमान् सुमित सब प्रकारके संग्रहकां छोड़कर चले गये। उनके महाबुद्धिमान् पिता भी उसी प्रकार क्रमण करप्रस्थ आश्रममें जाकर चौथे आश्रममें प्रविष्ट हुए, वहाँ पुत्रसे पुन रनकी भीट हुई और उन्होंने गुण और क्रथनोंका त्याग करके तत्काल प्रश्न हुई उत्तम बुद्धिसे बुक्त हा परम सिद्धि प्राप्त की ब्रह्मन् आपने हमलागांसे जो प्रश्न किया था उसके विस्तारपूचक हमने यथावत ब्रणन किया अब आप और क्या सुन्ना चहतते हैं

and the state of t

## मार्कण्डेय क्रीष्टुकि सवादकां आरम्भ, प्राकृत सर्गका वर्णन

अभिनि श्रांला श्रेष्ठ पश्चिमण आपनं प्रवृत्ति और निवृति दो प्रकामके केंद्रिक को बन्नातं हुए मुझं बहुत सुद्धर उपट्रंग दिया है अही दिनाकी कृपासे आपलोगीका झान ऐसा है जिसमें नियंग्योशिको प्राप्त होकर भी आपन भीहका त्याम कर दिया म गापलांग धान्न हैं क्योगिक उत्तम सिद्धिको प्राप्तिक लिये आपनोगीक मर श्राज भी पृत्रीवस्थाम हो स्थित है जिषयजांनि मोह एसे विचलित वहीं कर पाने चेरा बड़ा भाष्य है कि पहर्षि मानगड़ेयजीने मुझे आपलोगिकी परिचय दिया आप स्था रक्ष के सदेशका नियाकरण करतेमें सबस श्रेष्ठ हैं इस अत्यन्त सङ्करपूर्ण सन्त में भटकते हुए मनुष्याको जिना तपस्या किये आप जैसे सन्ताका सङ्ग प्राप्त होना दुलंभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति, निवृणि एवं ज्ञानके विषयमें आपलोगोंकों बुद्धि जैसी निर्मल है वैसी दूसरे किसीका नहीं हैं वित आपक म्हापर अनुग्रह है तो मेरे लिये आग बतायी जानेबाली बातांका मूर्णरूपसे बर्णन करनेखी कृपा की जिस

यह स्थावर जङ्गम जगत् कैसं उत्पन्न हुआ / करुयान्त्रमं पुन किस प्रकार यह लयको प्राम् होगा देवा। कृषि पिता और भून आदिक वंश कैस हुए। माचन्तर किस प्रकार होतं हैं ? उनके वशमं उत्पन्न गटापुरुषोंकं जीवन चरित्र कैसं हैं ? जितनी सृष्टि चितने प्रकार जैसं जैसं कल्पांके विभाग ना नां पावन्तरकी पिथांत तैसी पृथ्वीकी दिश्यांत जितन बड़ा पृथ्वीका विस्तार तथा समृद्र

\*\*\*\*\*\*\*\*\*<u>\*\*\*\*\*\*\*</u>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* भर्ततः एके, यर भूनोन आदि स्वनीकशस्त्रायः और क्षणपको जिस हकाको थिए है। यह सब गर्ड कराया अर्थ कराया अर्थ्य प्रकृतका और तारांको ताँन नदा प्रसदक लनकको कादी हाते में स्तर नक्ता है। अब इन कक्ता इस र हो च वर्गा, तम जिसके बाद भग होत महेगा? इस प्रशन्तव भी प्रकाम डामिये।

विक्रिकेने कहा - गुनिश्रह ' आपने इनलोगांकर **प्राणीया ीमा पार रखा दिया, जिसको मार्गी** मृत्यम नहीं है। अब अब आपके नुके हुए चित्रलेका प्रधान करते हैं, भूभिये। पूर्वकालमें मार्क देवजीते बाह्मागळुमार ब्रीबुन्डिके को पत्स मृद्धिमान बत्तवना नथा नाम व्यथावयाने थे र्गो जुळ करा **या** जहर हम जानमें कहत हैं रक मनव करावा के अबदेव पूर्व की काशनोंसे भिरे बैठे के पढ़ी औट्रफिन यहाँ बढ़ा पटी बी। िजर्ग भाषाने इसम् भृद्धत् है। भृगुनन्दन अध्यारद्वेदाजीय । श्रिवाधने स्वतीसे वृक्त है। वहत्त्वदे लेक्स् विलेशपर्धन वड़ी प्रस्कराक नाथ कीगुकिक प्रश्नीका उत्तर रिक क्योंक इस अयम बंध काले हैं। साथ ध्यान देकर नुते । को पुरिष्य स्तान **सन्ता**, पालन कारान निरम्भ समा संस्थानक स्थाप प्रमाणक आन्त्र अस्टेंबन अन्या प्रदेश का है जर अधूर्य प्राप्तके सकती परावीत जिल्लाह सक्तानीको में अध्यक्ष करता हैं

व्यक्तेपञ्चनतीयं कहा । पृष्कः लग्ने अन्यकात्रामा बद्धार्जने प्रकट नाने ही उनके हालांचे क्रास्त पुराण और पेर उक्ट हुए, जिल महार्थयाने प्राप्तको पराय को सीह नहीं नहीं और बेजेक भी महरूत विचार किया भने, हान नैरूप और उन्हर्य—मे क्यों प्रशन्ध बद्धार्थान्य उपरेक्ष विक्र नहीं गिद्ध हो सकत ने बाह्याओं के भागस पुत्र सम्बन्धितम् जनम् ४,३०१ प्रहणः सिम् और प्रदानीके

यमके मन्द्रभ (१६ भूग् उन्हि ऋषियाँने पुराव को अध्यासः। भूगुके भागाने और सामाने सर्वार्थयोने नमें प्रश्न किया। किए उन्होंने दशको अपदेश विका और दक्षने मुझे इस पुराधको लुलका का करी आज में तुमसे कहता है। यह प्रशास करिन्युगके संस्थत पार्वेका सहा अस्तेवाला है।

जो सम्पूर्ण अञ्चला अध्यक्ति स्थान अस्तरम्यः अधिनामी अधिप्रशासन्त प्रधान सम्माने भाग करकारो तथा धानकस्थान्य है, जिल्हें आदिकृत करा बज़ा जल है जो उन्तरि युन्तर और संहाल्के कशन है। किमीके औरसं पुत्र न होकर क्लर्पन् हैं **िवनमें मान्यूर्ण किया प्रतिकृत है, जो हिस्त्याओं** लकापृष्टिये रूपे राजेकाले और पत्य बुद्धिमान् हैं तन भग<del>ावन इस्तानीको प्रकारत स्टाप्ट में प</del>रम उत्तम भूतकोश नगर आहम करता है। वह क्रार प्राप्त । चीनका संख्या सम्बद्ध संख्य सम ट्यमी स्थिति है। दरमें क्रियको केम १८४७ है और विसर्वे क्यमें कितनी निधनन है, इस उस अर्थेश्व क्रम करते ६६ भूजन्यत्स्यका पूर्वन करन हैं इस भौतिक जनकर के करन है, उसे 'ब्रध्सन' क्षणे हैं। हमीको म्हर्निने जलक कहा है और नारे मुख्य किया वर्ग सारमस्याकमा प्रकृति है। शृष्टिक अपिकालमें केवल बहा बा, जो जिल जॉवनामी अन्तर और अक्रम है। उसका दशय कीई जानकर नहीं है। यह राज्य, क्या रस, हान्य और न्यतमे होट है। उपन्ध आदि और जन नहीं है। 🗫 शुप्पणं जगतुर्वा सेनि, होनी गुणोक्क कारण एवं जनिनामी है। उसे साम्हर्मक नहीं, प्रमान एक स्रतार कह गंब है। का क्षत विद्वारक विषय नहीं है। इलपके पहाल उस बहुत्ये ही यह सब कुछ क्याचे भा

५०वी जन्म अस्ति, अन् और सामारा- में और भूत है।

२ पन् का अध्ये कृतियों निर्वकृतारों सम्बद्धानाओं **असन्तरित**े और दे<del>वनाओं अर्थनीत</del> क्षात्र हैं

ال والام معالم<u>ة النوس المناطقة التوني و معارمة النوني</u> و مناطق<u>ة النوس و معنا أن التونية و المناطقة و المناطقة ا</u> मान्यापरकारूप प्रकृति जब अक्ष्मे क्षेत्रहरूको एकस् अस्ट्रापमं यह भूततन्त्रप्रकार कर्ण उक्तर हुना। ऑप्टिन हर तक रूपर भागानक अनिर्भाव | हुआ। उत्पन्न दृश् इस महत्तन्त्रको प्रथम (४५%) । ने आसम्बन्धान का रखा है जैन बाब रचनान बिगा हुआ होता है। तभी हमार अस्थल प्रकृतिसे सहनतम अन्द्राप्त है। यह सांस्कित, करन और समस्रवेदने र्वीत प्रकारका बक्तव नया है। तन्त्रश्राद प्रय महल्लारं वैकारण (सान्तिक) हैप्य (तवस) मना भुतदिक्ष वायव—इन तत्व घेटीयस्त बहुतुरा

है उसी प्रकार जहाडूम भी महत्त्वस्थासे अल्ला 🛊 🏻 जिल्ला और मांसका—मे पाँच अन्तियाँ राज्यादि भूगादि नामक लयाय अरङ्कारने कृष्ट उत्थालको विश्ववेका ज्ञान के ११के मिने हैं, इनलिये इन्हें सुंधि की। उस सक्य त-मात्रामे सम्द गुरुकाला जानी दब करने हैं। दोनों पैर, मुळ, डामक, होनी

इयसे स्थरी- इन्हणाओं लोह हुई, जिनले अनवान् | सिल्४रनाव और बोलाव—ने चौन ४८के कई है। दायका प्रस्कृतव हुआ। आयुक्त एक एरम बाल बाय । सन्द अवस्थायुक्त आक्षाय व्यक्ति (-आधायको ठायुनी है सब्द-लन्मजरूप आन्ध्रको जब सर्वा-लन्मजबारी दार्ख्ये अल्ब्बरित किया, तथ बार्ने भी विद्यार

वायसे अधिकाला प्रकार हुआ जिसका एवं सम बनान्द्रभा कात 🖁 ह्रदनन्तर स्पन्न-तन्मात्राकरने त्रप्रे २५-वन्त्रप्रभने वेजको आकृत किया ियस निक्त होका इस तेकी इस उकालकी सुष्टिकी उस स्थ-नकाजसे अल्ड क्रकर बुजा, औ

होशर ३-५-तन्यक्रकी रचन की। रस प्रकार

रस नवाद गुरुभ कुछ है। फिर बार त्याराजाते अधिकारको पर जन्मकापुर करको आञ्च किथा इसमें बलमें भी विकार जाया और उसमे ए-श-

स्थानको सृष्टि हुई। उगोसे यह अङ्गातका पुथ्यी अपन हो, जिस्का एक क्या है। इस इन प्रतिन कारणकामे तन्याअर्थ् हैं। इसमित्रे से शृततन्यात्रकथ

भन्ने तमे हैं। क नाडाई किसी विक्रंप शवका बोध

मृतं दिन्तः मृश्चित्रालः आनयः पृत्रांकी नहीं करती। इक्लियं वे अविशेष 🕻 इस प्रकार बैक्टरिक अहन्।एवँ सावगुणकी आध्याना

होनेसे वह सान्तिक भी बहरतक है। उसमें एक ही साथ बैक्सरिक क्रमंकी उत्पन्ति होती है। चौच जानांद्रची और चौध कवेंद्रदी हैजल (सम्बद्ध)

अहङ्कर में उत्पन्न मदलाया जाती 🕻 और उनके अध्यक्षत दस देवता कैश्रीक ( मानिक) अध्यक्षि प्रकट हुए हैं। स्वारह में ननको भी नैकारिक सर्गर्वे हो जनमा चारिये। १० प्रका यन तथा प्रीक्यांपहाल क्रप्ता ५५५ । वैसे अन्त क इक्तिये भएनम्ब आस्त्र | देवना वैकारिक मा<sup>न</sup> गर्न हैं । बनवा स्वया, नेप

अन्वरह उत्का हुआ किर भूतदि हायस अध्युक्त है हाथ और बाक् ये पाँच कर्मीन्द्रथी हैं। कसरी इन्द्र तामाश्रास्य आक्रांतको आच्छादिन किया। घलनः चलन्यणः रक्ति आनन्दका अनुभव,

> प्रावह है। इस्रारूपे बाद हो गुजोने दुन्त हाता है। । उस्च्य अवना एक स्वर्ध है। उस्के साथ जानवारक। सन्द भी रहता है। इसी बन्धा रहना और

स्वल-वे हो गुण अपने प्रवल करते हैं। इस्लिये

अगैन शब्द स्मर्ग और सम्-इन तीन गुगाये बुक्त होता है। फिर सब्द स्पर्श और रूप 🕫 नोलीका रहमें उथश होता है। इसलिये रसात्मक जलको बार गुजांस युक्त असल्या काहिये। इसी इकार सब्द, न्यर्श, रूप और रम—पे नार्गे

नन्दमें प्रवेश करने हैं औं। उनने मिलक। सब

आरमे पृथ्वीको आपूर कर लेते हैं। इस्पन्धे

पुर्ला पाँच गुलोने सुक्त है और सब एनोने ल्ला दिखाओं देती है। ये भौजों जुन शाना और और मुद्र हैं। अर्थन सुखा दुखा दर्ज महिले युक्त है। इसालयं व विजेष अहलाते हैं। "य स्थर

ै परस्क निम्हतिसे अभी कुछ प्राप्ता, और और कुछ प्रस्तित हाते हैं। फिल्कू कुम्बार पुष्टम विकार कार्यकर कुरूके और कल प्रान्त हैं। क्षेत्र और प्रानु बाद है तथा अभक्षात युद्ध है

हंभार वह अध्यक्ष क्रमण जल आर्थि, यायु पुर्वाप्त करनेपर ये एक दूधरेको धारण करते हैं। के अहरान्यसे लकर विशेषपर्यात सभी भूत अभ्युत है। वे आवर्ग एककी अपेक्षा दूसरे एक दूयरथे भिनकर और प्रश्लार आञ्चि हो। दसम्बे बहं हैं। बायस अहंकार उससे दसपुरे एक संधातको हो अगना लक्ष्य जना जब बड़े महत्त्रचके द्वारा आवृत है और महत्त्रस मुशक्ष्यम एक हो जान हैं। तब चुरुषसे अधिष्ठित भी ३न सकते साथ अध्यक्त ब्रकृतिक इस्स ≰ोनेके कपण प्रशास तत्त्रके सम्बन्धमे अण्डकी इत्पत्ति करते हैं। वह भक्षण् अपत जलके षिरा हुआ है। इस प्रकार इन सात प्रा∳त आवरणों से वह अपन्ह अगवृत है। इस नगर बं भुलक्ष्णके समान क्रमण कवृत्त है और अलपर दिश्रक रहता है। उस प्राकृत अगटम ब्रह्मा नामसे स्थित हैं। वह प्रकृति नित्य है और उसके भीतर प्रस्कित क्षेत्रर पुरुष भी वृद्धिको प्राप्त होता है। व ही पुरुष हैं। औ तुम्हें ब्रह्माके नामसं बनाये बै अहा ही पवसे प्रथम शरास्थारी होनेके गरे हैं। अब मंक्षेपमं पुन इस विषयका कारण पुराव कहानात है। पूर्वाके आदिकर्गा वर्णन मुक्ता और कोई पुरुष जलमं हुनकर फिर क्राह्मजो सबसे पहले प्रकट हुए उन्हाँने चर्यचरसहित सम्पूर्ण हिलोकीको व्यात कर िकलट संदेध जलको कॅकता है। उसी ५ कर भगवान् ब्रह्माजी भी प्रकृतिको इटातं हुए तससे राष्ट्रत है। अग्रुक्षके माध्ये स्थित उन महातमा प्रकट होते हैं। अल्पक प्रकृतिको क्षत्र बताय: ब्रह्मध्योक लिये येर पर्यंत है। "अको स्थानेखाली गया है और ब्रह्मको समझ कहसाते हैं। एट <sup>9</sup>श्लेखी हुजा। जन्य एवत जगय् , वेर) हुए तथा मम्पूर्ण जात् क्षंत्र अंत्रज्ञरूप ही है—ऐसा सम्बन्ध सगृह हो उस - भीश्यका जल वा 13% अण्डम चाहिन्ने इस प्रकार यह प्राकृत सर्गका वर्ष ही देवन अलग् और मनुष्यांसदित सम्पूर्ण, हुआ (इसके भीतर अधिद्यतारूपसे क्षेत्र) विश्ववमान जार, उत्पन्न हुआ तथा पत्रव, डीए, स्पूद<sup>ा</sup> और मध्य मण्डलके साथ प्रिभृतनक, आविधाव । रहता है। प्राकृत सर्गे ही प्रश्रम सुद्धि है।

manuficial limited and

#### एक ही परमात्पाके त्रिविध रूप, ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान तथा सृष्टिका संक्षिप्त वर्णन

कौष्ट्रकिन कहा । भगवन् । अस्पने बह्मानहकी । हन्पनिक। व्यासन् वर्णन किया तथा नहात्मा ब्रह्म लंके प्रादुर्धारकी बात भी बनलायी भूगुक्कुलनदार अब में आपसे यह मूजना धारतः 🕻 कि उल्लेक अन्तम, जन कि सबजा उपसहर हो आन है और प्रधिय का सहि नहीं हो होती बद्धा जंप रहत है ? अथवा कुछ रहता सी नहीं।

मार्कण्डयजी बोले - मृत्र) अन बर रुप्पूर्ण जवत प्रकृष्टिमें शीन होता है। अस समयको स्थितिको विद्वान् पुरस्य प्राकृति प्रान्तव कवते हैं

जर अस्याम प्रकृति अपने स्वरूप (गुणैंको साध्याचम्यः) में रिश्त होतो है तथा महन्तन्ताहि सम्पूर्ण विकारोंका द्वाराहार ही जाना है। दस समय प्रकृति और १२५ समानथमा विक्रिय निर्विकार) होकर रहते हैं। उम समय सन्द्र और तम भभारकपर्ये और परस्का आह-प्रोत रहते हैं तथ जैस विवासे देत और दूधमें भी रहता है। इक्ष्मे इकार क्योग्थ और <del>राज्यमुक्यें</del> रजोग्**ध** ्ना-किया हाता है। अन पार्वशास्त्री योगदृष्टिशे प्रकृतिमें शोभ ४ ता है जब महानु अण्डके

आकाश तथा नामस अहडू 📦 द्वारा बाहरसे

भाठ प्रकृतियाँ एक दूमनेको आवृत काके

परमेक्ट सल्लगुजके उ-कवंग एक डा ऑपिंग्युका भारत करके संस्कृषे जरान्≠ा रोगर ⇒रने और : नहीं इसते ।

भोत्तरसे क्षमञ्जो प्रकट हाने है— यह नाम तुन्हें सातम की करोंजी हाती है। उसका परिसाल बेतलाको जा नृजी है। अवस्थि क्रायाना सञ्जूषा अनलाता है सुपर पेद्रह विश्ववीको एक जाहा। नभवको जन्मनिक स्थान और निग्रं। 🐉 तथारिः हार्गे 🕻 लेग महाज्ञानो एक कम्बू तीर करफर्जे 🦝 रआपुण्यका अवयोग करते हुए सुप्तिने प्रदेश होते | एक मुद्दा तथा लाग पहार्थका एक कि । स हैं और ब्रह्मके कर्तव्यका पालन करते हैं "का हिला है वह यनुष्यो∌ दिन रशका बान है तील दिन गृत न्यतीन होते ३८ हो पश्च अक्टब एक मास सम्बद्ध प्रारमकार धर्मपूर्वक प्राराज्य कारान करते | पूर्व होता है। छः भागोंका एक अवन और हो हैं। फिर तसंगुणको भाषकनान गुरु हो स्टब्स ेअधनोका एक वय होता है *हो ज्ञवनीक*ाय संभगः दक्षिणाका और उनगणतः 🛊 🗚 प्रकार निक्रिया माने हैं। इस अववर मूर्ण पालन और "मनुष्योंका एक वर्ष दे लाओका एक दिन तह नवार- 📭 तो में कार्नों व तौर पुर्वे से एक डोकर 🕏 । ५४मी दिन तो उन्हरायल और तुर दक्षिणायन भी में प्रस्तवार में क्तमर्थे नियु . जी हैं. जैसी है देवलाओंक बारड़ हज़्या वर्षीकी वक चतुर्पती स्तितिहर परानं बीजनो करता, पेनर बीधकी रक्षा , होतो है। किसे मन्धपूर, केस आदि करते हैं। करण और अन्तमें क्षेत्री पक चे "स उमे काटना जब इनका विभाग मुनो। नार हजार दिला 🛊 सबा इन कार्थों के अनुसार बोनेवासा उका वर्षोन्त्र राज्यव्र होता 🕏 नार सी दिव्य सर्वोक्ती ≠रनेकान्य और माटनेवाला-भ तीन नाम धारण ्डसकी माध्य और उनने ही कडीका स्टन्सीस करता है. रुपो प्रकट एक ही उरपंचर पिन- हिला है। तीन पुरार दिवन वर्षोका वेतापूर है। पिक के बोक अनुसार खड़ाह, विध्यु तथा सह नागा। वायकी शतथार और अन्ययाज्ञका शतम दीन। १५ धारण करने हैं। ब्रद्ध हाकर सं∸ाकी सुद्धि करवें। सी दिन्छ वर्षाका है। दो इजाद दिन्छ वर्षोका और एक ब्रांकर कराका समार करते हैं तथा। द्वापरायम ब्राह्म है और दोन्दों सी दिल्य कर्प विष्णुक्रवर्षे इन दोली कार्यास दलमान रहकार दिस्को समस्य उपर राज्यांत्रक हाई हैं राह्यअब्रह र संभक्ता पारतन करने हैं। इस तरह स्वत्यानुंदन हजार दिन्न वर्षोंका केलियुन हो।। ६ तक्ष 'क्रमान्यकी तीन अवस्थाएँ होती हैं। एक्रामुक्त्रभान । सी. सी. दिन्य वर्ष उसकी हन्नक एवं रूपन्यकारू **कहा** तम्मेनुष्यक्र**मा** ६६ और सं वश्यान किश्चयत्त्वर <sup>।</sup> बताय । दे हैं । इस श्वयत्त विद्वपति बारह हजार बिक, हैं, ये हो तीन देवना है और ये ही लेन. दिल्ल (योको एक नमुपूरी बनाया है, एक हज़ार मुग हैं। ये पास्पर एक पुस्तक आधिक और । यापूर्ण बीकनेयर प्रहाका एक दिन होता है। एक-दूसरेमे निन्ने रहते हैं। इ.स. एक ५ जब्द भी , ब्रह्मन् ' ब्रह्म। तीन्द्रे जन्म दिनमें बारी आरीज बीदद नियोग नहीं होता में एक द्वारक करने लाए । अ तीहै हैं देवता से में इन्द्र अन और करों करने स्तर्य वे अय तोग एक ही साथ अल्का होते इस बकार जगहके आदिकारण देवासिदेव | हैं अप एक ही साथ शका संग्रह भी हाल हैं। चन्द्रीक्ष बद्धावी रजीग्चका आश्रव लंकर सृष्टिके दिया प्रकार इक्कानर चनुर्वागिये काल आंधक कार्यभी मंत्रप्र रहत हैं। उनकी आणु अधन ही कार्यक एक प्रत्यानंदर होता 🗓 " अब बनुष्कः

<sup>ै</sup> इंग्रह में क्युपरिक विभावने पीटन कथानार्ति १९४ वर्गम्। १७ है और १८८ है सुद्ध दिन्न एक प्राप्त भन्दी रोमे हैं अने के अन्यन भी बर्च ए अपूर्णिया चौकारी बार कुछ अब दौर ८ र राज भी तीन दिश्य बच होता है। इस प्रकार एक राज्यसर्ग (अन्तर पाष्ट्रपुरम आर्थ के इसर दिश्य। तो आर अधिश्व पाने हैं।

<del>用用</del>或用的外子中产品的基层表现 医巴尔森 建聚物元素 医血液 医内侧外侧 医皮肤 医皮肤病 医皮肤病 医乳腺素素 电流 化化 化甲烷 网络拉拉德 医淋漓剂 基础 医原 वर्ष गणनाके अनुसार मन्त्रनन्त्रका भाग सुनौ पूर तीस के <sup>१</sup>८ सम्बद लाख और बास हजार वर्षीका एक मधानर माना गया है। देवताओं के वर्षसे एक मन्वातरमं भाठ लाख वावन हजार वर्ष तेन हैं। इस कालका चौटह गुग करनंपर ब्रह्माका एक सिन्होंना है। इसके आतमें विद्वार्गीन नैमिन्कि पुलरका हो। वनलाया है उसम भूलांक भूवलांक और स्वलौंक जलकर गृह हो जातं हैं महार्गीक बाब जाता है किन्तु गांचंके चाकाँके जलनेसं वहाँ इतन ताप पहुँचता है कि उस लाकके निवासी जनलोक्तमें चल आहे हैं। फिन लोक एक महासम्द्रके गर्भमें हिए जाते हैं। ब्रह्माकी राम आ अपनी है। इस्पेलिये थ उसमें शयन करते हैं। ब्रह्माकं दिनकं बगध ही २२को सुन भी होते हैं। उनके खीलापर पित्र सुष्टिक क्रम चालु होगा है। इस प्रकार क्रमरम ब्रह्मका एक वर्ष बीनना है और 💡 🗗 व्यक्षतक उनका आँचन रहता है। अक सी व्यक्त एक पर कहते हैं उसमर पदास वर्षीकरी पराह्वं मंहा है। इस गरह ब्रह्माका एक ५४ द बात नुक है। उसके आतम पाद्य ग्रामसे विख्यात महाकरण दुआ था। ब्रह्मत्। अव ३१क। दूसरा

🕹 चल रहा है। इसमें यह वागह कल्प प्रथम कल्य है

क्रीष्ट्रकि बोले सृष्टिक आदिकत तथ प्रजापतियाके स्वाभा भगवान् ब्रह्माजीने जिस प्रकार प्रजाका रत्यन्न किया उसके मर्ग लिये विस्तारपूर्वक वर्णन कीजियं।

माक्रेणडेयजीनं कहा ब्रह्मन्। पाद्य कलपके अन्तम जो जलय हुआ था उसके बाट रित्र बीतनंपर चब सच्चागळ ठाळक युक्त ऑकिप्णुन्यरूप श्रद्ध जो स्रोकर ५६ उस सपय तहाने संसारकी शुन्य तेखा। जगतुको शापनि और संहार कर<sup>4</sup>व ल

ब्रह्मस्वरूप भावान शरायणके विषयम विद्वान् पुरुष यह प्रलांक कहा करत हैं आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः।

उल ⇒रसं प्रकार हुआ है। इसलियं वह नार कहुन्यतः है। भगवान् असमें साने हैं। भगवानका वह अवर है: इसीनये वे गरायण कहे गये हैं।

तासु श्रीते स वस्माच्य तन नारायण. स्मृतः

गापनेक बाद ठ*द*ि पृथ्वीको जलके धीतर ूबा हुई जानका उस्रं विकासनेको इच्छासं वासनरूप धारण <sup>र</sup>कदा उनका व**ह स्वरू**प यदमय यक्कमय एवं दिव्य था उन **सर्वव्या**पां भगवान- ५ | हरूपसे ही जलमें प्रवेश किया और पातालसं पृथ्वीको निकालकर जलक ऊपर रखा उस समय अनलोकानिवासी सिद्धगण उन जगद्दीश्वरका सिन्तन ह्वं स्त्रवान कर रहा थे. पृथ्वी उस जान राशिक ऊपर बहुत बड़ी बीकाकी भौति स्थित हुई , पृथ्वीका आकार बहुत विश्वाल और विस्तृत है इसलियं यह जलमें ड्रुच नहीं पाती सदान्तर पृथ्वीका दशदर करके भगवान्ने उसपर पदिनौकी सुष्टि की पूर्वकल्पकी सुष्टि जब अलयारितसे दम्ध होने लगों थो। उस समय सब पर्वत मृथ्वीपर खाड खण्ड होकर प्रख्यर गर्थ और एकार्णवकं जलमे ह्वास्त्रे फिर वायुके द्वारा वहाँ बहुत सा इल एकवित हुं अं उस जलमं भीगकर और प्रवाहमें बहकर जो पर्यंत जहाँ लग प्रयं वे वहाँ अचलकपसे स्थित हो गर्य।

**क्रौप्रु**किने कहा -- अह 🜓 आपने श्रांडेमें ही स्र्ष्टिका भलाभाँति वर्णन किया अब मुझे देवता आदिकी उत्पर्धिका वृत्तान्त विस्तारके साथ बतलाइयं मार्कण्डेयजी बोले ब्रह्मन् ब्रह्माजीने अब

सुंग्निं रच्याका विचेष किया, तब पहले उनस मारम पुत्र ही प्रत्यन्न हुए तदान्तर देवतः. असुर पितर और मनुष्यः इत चरोंको उत्पन्न

करनेकी इच्छामे अन्हाँने जलपं अपनकां योगय्क्त किथा। बागस्य होरंपर ब्रह्माजीक करिप्रदशस् ६ लें असुरोंकी उत्पत्ति हुई अब उन्होंने अपने उसर तमांगुणी असंसको त्यास दिवा । त्यासम्पर वह शरीर राजिकै अपमें परिणत हो गया फिर दूसरा अरीर भारण करके जब प्रजापतिनं भुक्षिका निचार किया तब उहे उमझता हुई उस अवस्थामें उनके भूखसे सत्त्वगुणके उत्कवेसे युन्ध देवता उत्पन्न ुं फिर भगवानु ब्रह्मानं उस शरीरको भी त्याग दिया च्यापनेपर बस सन्त्रप्राय दिनके रूपमें परिणत हो गया तदान्तर पा उन्होंने सन्य पर शरास्को है भारण किया उस समय उद्दोंने अपनेको सबका पिता माना इसलिय उनसे पितरांकी रत्यांन हुई पिनरॉकी सांध्के बाद ब्रह्माजीने वह शरीर भी कोड दिया। वह छोड़, हुआ शरीर राज्याकालके रूपमें परिभन हुआ जो दिन और रातके मध्यम स्थित होता है। तत्पञ्चात् भगवान् ब्रह्मान रजोगुणकी अधिकतासं युक्त दुसरा इसीर धारण किया। उससं मनुष्यौँको उत्पत्ति हुई मनुष्योको सृष्टिके बाद अस्थारको भी उन्होंने न्याम दिखा अह शरीर ज्वांतस्माकालके रूपमी परिणान हुआ, जो सहके अन्त और दिएक प्रारम्भमं हुआ करता है। इस un र र रात दिन साध्या और ज्यानमाकाल देवाधिदेव भगवान् अहाक शरीर हैं

श्रद्धाजीने अपने प्रथम मुखसं भागती छन्द ऋग्वेद, तिवृत् स्थानस् साम तथा अभिनृष्टाम सहको स्त्यात क्रिया दाक्षण मुखसं यजुर्वेद त्रिष्ट्र छन्द प्रज्ञानस्त्राम स्था पृहत्सामको सृष्टि की एशिम मुखसे सामधंद, जगतो छन्द, पञ्चदश स्ताम, वैरूप साम नथा अतिराच यज्ञका निर्माण

किया और उत्तर मुखसं इक्षीसवीं अथर्त्र, आमायाय यज्ञ, अनुष्टप् अन्द तथा वैराज सामको प्रकट किया अहींने कल्पके आदिमें विजलां वज्र, मेघ, लाल इद्रधरुष और पांधवींकी सांह की तथा उनके शरीरसं छांटे थंडे अनेक प्राणी उत्पन हुए। पूर्वकालमें देवना, अस्- पितर और प्रमुख- इन वर्भोकी सृष्टि करनेके पश्चातु उन्होंने अन्य स्थावर जङ्गम प्राणियोंको उत्पक्ष किया यक्ष पिशास गाधवं अप्सर पर, किवर, गश्रम, गश्र, पक्षी मृग सर्प अर्गाद जङ्गम तथा स्थापर भृताको सृष्टि की उनमेंसे जिनके पूजकल्पमें जैसे कमे में वैस हों कमें वे पून पुर नूतन सृष्टिमी प्राप्त करत हैं। हिमा अहिसाः मृदुता क्रूरता धर्म-अधर्म तथा सत्य असन्यको व ५वजनको भावताके अनुसार ही पाम करते हैं और उस भावनके अनुकृत क्स्त् हो उन्हें हचिकर जान पड़नों है। इन्द्रिवाके विषयों भूनों तथा शरीरोंम स्वमं ब्रह्माजीने ही गनात्वका विधान किया है। उन्हें अनेक रूपांस उत्पन्न किया है। देवना आति भूताँके राम और रूपका तथा कार्योंके विस्तारका उन्होंने करके शब्दोंमें ही प्रतिपाटन किया है। ऋषियोंके नाम भी बंदांसे हा निश्चित किये हैं। ब्रह्माजीकी राविका अन्त हानेपर उन्होंने देवना आदि जिन जिन भूतोकी सृष्टि की है उन सबके गय रूप और कर्तव्यका ज्ञान भी वे बढ़ोंस ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतुम जिस प्रकारके अनेका चिद्र देखें जात हैं स्पादिमें सृष्टि हानंपर वे सभी वेंस हा दृष्टिगांचर होते हैं। शिवके अजपं जर्ग हुए अञ्चलकान्या ब्रह्मकी सृष्टि प्रत्येक कल्यमें ऐसी हों होती है

#### प्रजाकी सृष्टि, निवास स्थान, जीविकाके उपाय और वर्णाश्रम धर्मके पालनका माहात्म्य

कोष्ट्रिकिनं कहा। ब्रह्मन आपनं भवीक्स्रांट गमक सरकः जी मानवभगं ही है वाग- किया भव विस्तारपूर्वक यह बतलानेकी कु 🕳 रें कि ब्रह्मजीने सृष्टिका विस्तान कैसे किया। महाभते ५ हों÷े वर्णीकों सुांष्टे कैसंकी ? उनके गुण क्य हैं तथा ब्राह्ण अर्थवर्णे≉ कमें और सामारा चा है

- मा**र्केण्डंयजी वांलं — भूनं '**- सत्यका चिन्ता' करनेवाले बहाजीने पूर्वकालमें जब सृष्टि २०५ आगम्ध की तब उनके पुरत्नमें एक हजार स्त्रीं। पुरुष उत्पन्न हुए ये सब के सब माजिक नथा यहत्य श्री तदमना ब्रह्माजीने अपने वक्ष स्थानसै एक सहस्र अन्य स्वापुरुकोका उत्पन्न किया ने सभा रचो (पक्षे आंधकताम युक्त शुरुवीर और क्राधी ধ रसकं बाद उदाने अपन दीनी जोधान दूसरे एक महस्य स्त्री पुरुषोको प्रकट किया च सब नगुर्गश्रीहोन तथा सन्तर्बुद्ध धे वंसव जादेवं रूपमे उत्पन्न हर अधि अन्धान बसन्न होकर एक दूसरेक साथ मैथ्नकी द्विचार प्रवृत्त हो। यं नभासे इस कल्पमें मैथुनका प्रचार हुआ किर ब्रह्माजीन पिष्टाच सप राक्षस, ७/६ ઋरना न भनुष्य पृशु पक्षां स्वर सछली विच्छू नथा आहत आरिको उत्पन्न कि

्यहलेको प्रता मान्विक और धर्मगण्या था म पहीं सब ओर सुख जाति थी। इसके बाद कालाज्ञाम उनके भीतः लश्क उद्देश हुआ फिंग्सो और ∹या सुधा आते दुहु µक्ट है। बन्ताओं एम इन्ह्रको पूर करनके किये पहल प्रोक वि. ॥ ४५ कुंडुलीण म्ह्रमुम् अथवा धार्यात्रको अञ्चलको 📑 हु सारसम्बद्धाः समी रहारे जां 🚎 हा गाउँ पर्वतां और गुप्तां ५ ४ आध्या निया कुछ मनुष्या विशा पर्यना क्षेत्र

जलकं दुर्गोका अपना दिवास स्थान बराया कुछ लोग कृत्रिय दुग बनाकर उसमें रह र लगे। उन्हाँने वस्तुओंकी लंबाइं चौहाइ मापनंक लिये अँगुलियोंसे न कर्न ४ कर पहली कुछ माप नैदार कियं उनका पैगारा इस प्रकार बना सबसे सृक्ष्म वस्तु हैं परमाणु उसारी बडा त्रसरेणु होता है जो पृथ्वीकी धृलिका एक ≯ा है। उससे तारोत्तर बडे प्रमाण हैं वालाग्र लिक्षा यून और पर्योदर ये एक । ्मरेको अपेधा धान आन ग्रेबड़े हैं आठ यवका एक अङ्गल 🤣 अङ्गलका एक पट टो पतका एक विना और दो चिनेका एक हाथ होता है । यहाधका एक धनुतंबद्ध होता है इसोकी नगंद्रकायाभी कही हैं दो हजार धनुषका एक पळ्यूंति और चार गत्यूंतिकः। ३७ योजन हाना हैं। ाटनपुर पुजाबर्गने अपने रहाकि निध ु हाट, ड्रांजाम्ख्य श छ। नगर, खबंट इसी आदिका निर्माण किया। उन सबमें ग्राम, गोश ला अहिकी व्यवस्था करके वहाँ पृथक पृथक् निवास +थान बावायं जिसके चर्गे और ऊँची चहारदीयारी हो जा खाइयांसे धिए हो जिसकी लंबाई दो कोस औ। चौड़ाई उसका आत्वाँ गग हो। बह पुर कहलाता है। उसका पुत्र और उन्तरमें जलप्रवाहका होता हाम भाग गया है। बहुँ से बहुर निकान नेके क्षिक अञ्चल के मुख्यमा होना चाहिये। जिसकी लंबाड़े चौहाड़े पुरक्ती अपंक्ष अधी है वह खेर कहलाना है और जा पुरक चौधाई हिस्सेके ब अरहा ८० खबर कहने हैं जिसकी लबाई। चौडाइ परके अलार्स हिस्सके बराबर हो। वह द्रोणीमुख कहलाता है। अहीं छहारदीवारी और छाई नहीं है पर परको खबट कहते हैं जहाँ ां ÷ मान नथा भागके बहुत संयामा है वह भारत र करेलाना है। जहाँ सांधकार शुद्र

THE PART A CONTRACT OF THE PARTY OF THE PART रहर्न और उपभोगयंग्य भूषि (यस बर्गार्न)के भीकर्षे बसा हो। तसका नाम गाँव है। जहाँ कियाँ। कार्यके लिये भनुष्य अन्य नगर आदिसे आका। यसने हों उसको बाजी कहते हैं। अहीं सधिकांक दुर्होका निवास हो। जहाँकि रहनवाले अपने चाप मोल म होनेपर भी दूस्तेको भूमिपर ऑफ्रका जमाते और भगते हैं। यह गाँव इपींक नागमें पुकार अन्तर है वहीं प्रायः वे हो सां निकास करते हैं, जो राजांक दिन हों। जहाँ करान अपन बाजाके ही गौरस मिलता हो, गायांका सन्ह भुलान हो। उस स्थान≄। तम मांच है।

प्रजाने अपने रहनेके लिखं घर कराये। वे धर इस इन्होंसे रक्षा हा सके। वैसे ५४ले उनके लक्ते उन्होंने पर बनाय। जैसे वृक्षको शान्त्राएँ एकके ∫ बाद इसरी तथ होटी बढ़ी कैंचे जाची होत हैं. इसी अकर उन्होंने अनेस प्रकारको हालाई 🛊 वरायौ । द्विकत्रप्रे । प्राप्तासम् को कल्पश्चक्रको । कालाएँ मी में ही तम समय ब्रजावशक परीभ शन्ता बनानंके भागम् अत्यो । इस प्रकार गृह निर्माणके द्वारा शान-प्रका आदि इन्द्रों तो दूर काके सब राजि औषिकाका उत्ताव भीवन करें। क्यों वा उस अनक समस्त कराकृत समुमाहत तह हो एके व जब इस्त पृक्ष और प्यायसं रमाञ्चल एवं सांकश्चे आहुन हो रहा २४ देलके आसम्भभे पनक अभीत्रकी विद्यहि हुई राज्ये इच्छाने अनुस्थर बर्फ हुई और यह बयक जन नीची भूमिये **बदकर एक** ह*ै। लग*ा उसमे क्षांत पोंखेर और नदियाँ बन गर्ना राग्न ∉ाका

हों अपनी समृद्धिसे बुक्त किरणव २६५ हों. जो | पच्छोंके स्पन्न सचीव होनंस बिजा जोड बोर्ट हो पुश्च चीर आरप्प । सन्न विलक्षः नीवत प्रकारके अब बैटा हुए। बुश्री और लक्षामांग्री व्हके अनुमा। कुल और कल संगति लगे जेलावगर्य पहल-पटल अध्या प्रादुर्भाव हुआ। असाम तम युक्तों सक वजनसा जीका निर्देश होते राहाः किंग अकरमात् रूप लोगोंके मनमें ५० और नोज्का प्राकटम हुआ। इससे व एक-दूसरके प्रॉन इच्या ग्रहने लगे और अपना शक्तिक अनुसार दी, भोत, पर्वत, वृक्ष और भ्राहियोगर अधिनार बर्नक भाँहे भादियोगा नादका १*७वे हा.* भिना विमान लगे । ३०० इस दोवस समके देखने-देखने सब अज्ञाज का हो तथा पृथ्वीन एक साथ रहेंगा हो, बड़ी रक्कम्पुमार भूमि यहनके किये | हो एक ओर्पाधयांको अपना ५ स बना लिया। ्र अनाजक कर होनेस प्रजा भ्रश्वसे ब्याकृत होका इस अकार नगर आदिका नियांण करके फिर इधर अधर फ्रांक्से लगा और अन्तमें बहाजीकी करण्ये १ ४१ १ ब्रह्माकोने भी प्राप्तका साम समाजर उद्देश्यमें बनाये नमें में कि नहीं सीत-उच्च अदि | टीक-तोक सम्बद्ध एकरेका नामके अपद बाँचा और मेर ५५१को मध्यक्ष बनामर उसका दुध अध्यापके वृक्ष्य होते थे और वहाँ उन्हें जैसी, दुहा अद्याजाने दूधके कवर्न सब प्रकारके अह सुविध्यर्षे प्राप्त होती थीं, उन संबन्ध्य स्मरण करके <sup>|</sup> दुई स्मियं थे, वे ही मीजरूपमें प्रस्तट हुए और उनमें ग्राम्य तथा आरम्ध<del>न सब प्रभाके अने पैहा</del> हुए, जे भागक प्रकारणमा काट नियं जाने हैं। भान, औ, मेर्डे, सीरे बान्ध निम केंग्य करा कोदा तील, ठहदे भूँग मस्र वटर कलकी अगहर चना और सन्मन्ये सत्यह खान्य और्दाञ्चीकी जातियाँ हैं। बहुल जामणे अपन हत्ती ऋकत जीवह ऑप्४४मी हैं। जिनमें सात प्राप्त और सह आरथ्य हैं गाके नाम ये हैं⊷ धान, औं नेहीं छोटे शस्त्र दिल, कैंगनी कुल्हणे, श्रार्टी करने, के तर पर्वधक, कुश्चिक, मुक: और व्यपुर्वक नव बानवर भी के आंश्राधनों किए। जन सकी तब भगवण् ब्रह्मणीन अलको (दिक्ते निय बायसे काम कराकी प्रभावको हो जीवकार-उपार **जन**्या जनाये जोलने कोनेपर अक्टरनी । पत्र तर रूपी इस ⊿कार कीक्शियका ३००४ हो

<u>Peraterry eurreum ella bura pra aprilàricamenta es due sem es due de sur un est des estents es es es es es es</u> जानेपः ब्रह्मःश्रीनं न्याय और गुणकं अनुसार वर्णाश्रमः धर्मकों मयोदा स्थापित की अपने कर्मोमें लगे हुए ब्राह्मणांको ब्रह्मलोकको प्राप्ति होना है। युद्धमें पीठ र दिखानेवाले क्षत्रियोंको इन्द्रका पद ग्राप्त होना है। स्वधभारायण वैश्योंका मरुद्रणांका लोक मिलता है। सेवामं संलग्न रहनेवालं शुद्ध गन्धवलोकमें आते हैं जो लोग गुरुक्लमें रहकर ब्रह्मचयं पाल पूर्वक त्रेदाध्ययन करते हैं। उन्हें अट्टामी हजार क्रार्विता

मुइक्टियोंको प्राप्त होनेवाला स्थान मिलाता है वानप्रस्थधमंका पालन करनेवाले लोग संभवियोंके लोकमं जाते हैं। गृहस्थधमेका विधिवत् पालन करनेवालोंको प्राजापन्य लोककी प्राप्ति होती है संन्यासियोंका ब्रह्मपद और योगियोंको अमृतत्वकी उपलब्धि होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्णधर्म और आश्रम धर्मीका पालन कारेवाले लोगोंके लिये पृथक् पृथक्तिकाँकी कल्पन की गयी है

ramal # NOTE HOLD CONTROL

#### स्वायम्भुव मनुकी वंश-परम्पूरा तथा अलक्ष्मी पुत्र दुःसहके स्थान आदिका वर्णन

मार्कण्डेयजी कहत हैं --- मुने नदनकर ब्रह्मजी जब ध्यान की रहे थे। उस समय इनके मनसं मानसी प्रजा उत्पन्न हुई साथ ही दनके शरीरसे कारण और कार्यका भी प्रादर्भात हुआ। देवनाओस लंकर स्थावरपर्यंत्र सभी जीव त्रिगुणात्मक मान गये 👸 इस्रो प्रकार समस्त चराचर भूतोंको सृष्टि हुई जब प्रयत्न करनेपर भी ब्रह्माजीकी प्रजाबढ़ र सका तब उन्होंने अपने ही सदूश सामध्यीसे युक्त में मान्य पुत्रीको उत्पन्न किया उनके गम ये हैं--भूग पुलस्न्य पुलह क्रत् अङ्गिरा मगीन्। इक्षा, अत्रि तथा असिष्ट पुराणाँमें ये ही ब्रह्म। मार गयं हैं 🔭 इसके बाद ब्रह्माजीने अपने क्रोधमं रुद्रको प्रकट किया पित सकल्य और धर्मको उत्पन्न किया. 'जो पूबर्जाके भी पूर्वज हैं। स्त्रयम्भू ब्रह्मावीरे जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया वं सनन्दन आदि चार भाई लांकमें आमक्त पहीं हुए वे सब के सब निरपेक्ष एकाग्रचित भविष्यको जाननेवालं, वीतरण और मात्मवंरहित ध

तत्पश्चात् प्रजापांतेचे अने¥ प्रकारक स्त्री पुरुष उत्पन्न किये जियमें कीमल क्रुर शान.

श्यामवर्ण तथा गौरवर्ण सभी तरहके जोग थे इसके बाद उन्होंने अपने ही समान प्रभावशाली एक पुत्ररक्ष उत्पन्न किया। जिनका नाम स्वायमभुत्र मतु हुआ। उन्हें ब्रह्मावीने प्रवाजनीकः रक्षक बनाया फिर स्वायाभुव मनुने शहरूपाको अपनी पत्नी बनाया जी हपस्थाके प्रभावसे सर्वथा निष्पाप थी। शतरूपाने स्वायम्भूव मनुके सम्मकेसे दो पुत्रोंको जन्म दिया। वे प्रियव्रत और उत्तानपादके नामसं विख्यात हुए उन दोनोंकी अपने कर्मोंसे प्रसिद्धि हुई। शतरूपाके गर्भसे ता कन्याओंका भा जन्म हुआ उनमेंसे एकका गम ऋद्धि (आकृति और दुसरीका प्रसृति था स्वायम्भुव मनुने प्रसृतिका विवाह दक्षसे और ऋद्धि आकृति का रुचि प्रजापतिसे किया। प्रजापति रुचि और आकृतिसे जुड़वीं सन्तान उत्पन्न हुई. जिनमें एक पुत्र था और दूसरी काया। पुत्रका गम यज्ञ और कन्याका र्दाक्षणा था यज्ञक 'थाम नामसे विख्यात भारह पुत्र हुए। ये ही स्वायम्भुव मन्वन्तरमं बारह देवता कहलायं यं बड़ं तंजस्वी थे।

दक्षने प्रसृतिक गर्भसे चौबोस कन्याएँ उत्पन्न

<sup>ै</sup> भृगुं पुलस्त्य पुलहं क्रतुपद्भिरस तथा मरोचिं दशमति च वसिष्ठ चैव मानसम् **नवं श्रद्धाणं इत्यंतं पूराणं विश्वयं गताः ॥** 140 4 6

कीं उनके नाम यंहें, सूनों श्रद्धा सक्यों धृति हुड़ि पुष्टि मेथा, क्रिया, मुद्धि, लज्जः, वपु, क्राप्ति, सिद्धि तथा हैरहवाँ कीर्नि इन सबको भूमने अपनी चन्नाके रूपमें यहण किया। इनस शंच जो ग्यारह छ।टी ऋत्याई थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं। ख्यानि सती सम्भूति स्पृति, प्रोति क्षमा, मंत्रति अर्जा, अनसृषा, स्वाहा और स्वधा इस सबको क्रमकः भृगु, महादेवजो मरीचि अङ्गिराः पुरास्त्य, पुल्कः ऋतु, वसित्रं अत्रि अस्ति और पितर्रेने ग्रहण किया। ब्रद्धाने काभको सक्ष्मोने दर्पका धृतिन नियमको तुष्टिने संतोप और पुष्टिने लोभको उत्पन्न किया। नेधामे बुरका क्रिवासं ट्रण्ड, दव और विनयका, बुद्धिसं बोधका, मद्भारे विषयका, बपुसे व्यवसायका शान्तिस क्षेपका, मिद्धिसे सुखका और कीर्निसं पशका अप्याद्या ने सभी भर्मक पुत्र हैं।

कामस उसकी पत्नी रतिनं हवं नामक पुत्र

हत्पन्न किया जो धर्मका पीत्र कहलाया अधर्मका स्त्री हिंसा को उसके गभसं अनुत क्रमक पुत और निर्द्धति समवाली काश्रा उत्पन्न हुई फिर इन होनोंसे दो पुत्रों तथा के कन्मओंका अन्य हुउत्त। पुत्रोंके माम वं नरक और भव सथा कन्याओं के नाम ये मावा और वेदना ने उनकी पत्लियाँ हुई। इनमें भवको स्त्री मायाने सब प्राणियोंका संक्षय करनेवाले मृत्यु नामक पुत्रको उत्पन्न किया और वेदनाने नाकक संसर्गस दु स नामक पुत्रको जन्म दिशा मृत्युसे ब्याधि, जरा शोक, तुब्बा और क्रोध उत्पन्न हुए, ये सब अधमेरूप हैं और दुन्छके हेनु बतलाये जाते हैं। इनके स्त्री और पुत्र नहीं हैं। वे सभी कम्बरंता हैं। अलक्ष्मीकं चौदह पुत्र हैं जिनमें तेरह तो क्रमशः दस इन्दिय भन, बुद्धि और अहङ्कर्ण्ये पृथक, पृथक, रहतं हैं। चौदहर्जेका नाम दुःसह है। बह धनुष्योंके गृहाँमें निवास करता है। वह

मूखसं दुबल, तीना मुख किये नग धड़ेंग और

समान है। अब ब्रह्माजीनं उस उत्पन्न किया, नव वह सम्बन्धे खा जानेके लिये दद्यत हुआ। वह तमोगुणका भंडार था और बड़ी बड़ी दाहाँक कारण अल्पन्त विकास जान पहता ह। उसका मुँह फैला हुआ बा इससे वह और भी भयंकर जान पहता वा उसको ओशारके लिये उत्सुक दख लोकपिनामह ब्रह्माजीने कहा – दु सह। तुझे इस संसारका भक्षण नहीं करना चाहिये तू अपना क्रोप क्रान्त कर रजोगुणकी कलाल्य ४ और इस नामसी वृत्तिको भी छोड़ दे ' दुःसहने कहा। जगदीका मैं भृक्षसं दुर्वल हो रहा हैं और न्यास भी मुझे जोरसे सता रहीं है अध्य बताइक मुझे कैसे तृप्ति हो मैं किस सन्ह बलवान् बर्नें / तथा मेर निवास स्वान कौन है जहाँ मैं सुखसे रह सर्कृ इक्षाजीने कहा—भेदा मनुष्यांका का तुम्हारा निवास- स्थान 🖁 अधमंपरायण पुरुष हुम्हारे अल 🝍 तथा नित्यकर्मके त्यापसं हो तुम्हारी पृष्टि होगी। मर्म ब्राव और फोई तुम्हम बस्त्र होंगे। अस दुम्हम लिये आहारकी व्यवस्था करता हूँ जिसमें किसी प्रकारको अति पहुँची हो। की इं घड गर्य हों। कुर्तीन दृष्टि डाली हो, जो फूटे बतंतमें रखा हो, जिसे मैंहसे फ़ैंक फ़ैंककर तंब्रा किया गया हो वो जूँठा और अपक्र हो, जिसमेंसे पाना खूटता हो, जिसका किसीनं चला लिया हो, जो जुद्धतापूर्वक देवार न किया गया हो, जिसे फरे आसनींपर बैठकर भोजन किया गना हो जो अपने समीपवर्तीको वहीं दिख गया हो, विपरीत दिशा अधवा कोणकी भार मुँह करके श्वादा गया हो। दोनों सन्ध्याओंके समय और नाच, बाजा एव भ्षर तालक साव जिसको खावा पक्ष हो, जिसे रजस्वला स्त्रीके द्वारा लाधा. खाया अथवा देखा गया हो तथा जो और फिसी दोबसे पुस्त हो। ऐसा काई भी खाने पानका सामान तुम्हारो पुष्टिके लिये मैं तुम्हें दंता हूँ

निधड़ा रूपेट रहता है उसकी आवाज कौएक

NAMED AND DESCRIPTION OF PERSONS ASSESSED. क्तरप्र'स्थित क्⊈का इतर वित्र महावे, । चित्र जनके, अस्त्र रजननंत्र दिश्व होने चत्र तो अन्ये पड़ी हा अक्ता वेक ही जलवाती ही देमी बारका दार और अल्पन अधियानमे हायमें क्रांध्रमें नथ्य कह मानक किया हुया इल-इन अवकः फल कुन्न हो सिलेन क-पाका भूला क्कानेक रेलय जा धरांग्डर्जनकी किया की नात है सभा से अनन् नारप्रदेश सन्धरित होन्यानी कियाई है का समग्र कर दुस्तार च्छिके निन्ने सुम्ह देख हैं। जो क्षापे केवल यन कमलंके लिने किया अन् है। धमकी दूरिये की तथा जो अन्यकी अवस्थितपृथंक अध्ययन किया करने 🗜 🕫 सब नुब्हमी हुन्छ। पुरिक लिये पुरुष्ट है रहा है। जा सन्देख गांधियों उन्होंके भाग समाराम करते, सन्तम और तिलाकर्मका ३०५७ वर्ग एक जसर् १७४ तेन अर्जन कार्य क्षा ५५०) चला करके दुष्टित होने हैं। एसे बन्फोंको दक्तको नुक्य पुरी शक्त होती।

हरू वहाँ एक ही पश्चिम हो सहस्रा भाजन करेका जश्त हा जिलिध-सत्कार और व्यक्ति भरेगका १९५५ व राजका केवल अपने निये केल्ल बनाध जन्म हो चोलार्ने मेर सक्र क्या हो अर्थन किन्तुके नियो अन्या और कि भोजा रिप्के म्हारू जन्म हो और बहाँ पाने में 🗠 रोज कल्प हान हो। वहाँ स्वकृत निनास दे ⊋र्थों साव-बाद आदि खड़न क्षिण **दि**ल्ला दिनाये औष दिये जाने हो और मध्यको पहले हो जिस बरको धा-बुदारकर साम नहीं भिन्न जन्म हर कई सुनेक्षत बहुकाको हुम्मो भव क्रव होता। को बन्क जिल्ला सब्दे को उपनान करन बुद और विकास अध्यक्ष रहते हु सह संबंध बालक और विकास्त्रको हान-विकासको तरह क्रवरण स.म्.चनकर छिपै छिपै अंधन्त हक्ष् गीधा करने हैं से ३०५ तमाने उपकारी हैं ब्रह्मक्षेत्रकालको जिला हो जनगर । यो विद्वान ६६ जिला हो यह करते हैं, तथलपाने रहकर भी

ज्ञान्य विषय पीरांका समय करने और अपने क्लाने जानरंका राम 🐠 काने तथा के क्रकान् भ्रीतम क्षेत्र एवं एक जाने अपने करते प्रश हार है। वेसे लोग परसाकको हथ्यानो जो था चेल करते हैं। इसका सात करत तृष्टीको सिलेख

गल्यम् जुम्हारी पुष्टिके निर्मे और मी उपान करण है एवं जो जोन सन्तिश्रदेशके अन्तर्भ गृक्ष रे अपने उच्चारचपुरस सुधी सील अर्थण करते हैं और 'मध्येत्रचे निर्मोतन क्या' महका उने रुक्ताने हैं। या शहरायपूर्वक क्या पूजा अल विभिन्नक भीत्रन काते सहा-शीताने पश्चित्र रहतः होरुपुरतः 💖 ।श्रातः और विश्रवाके बालीभूप की होने ऐसे समुध्योंके ध्याब्दे गुरू त्यान देश . अही हॉक्सपी देवताओं को संद्रातको किलोकी पुजा होनी हो सम्ब कुलकी रिजयों अहनी और ऑर्थनमें का स्थापन सम्बद्धा होना हो। इस परको वी हाए हैन। वहाँ बान्यक नृष्ट्र उनी-पृश्य नक महत्रकारी हैं। से जाति विद्या अन्यस्थिक न्त्रनी ही ब्रह्मा कारेके लिये उत्पक्त नहीं होती नक लक्तकी रक्षा करती हैं। इस बाबा की दृष्टि न इ.नरा. वर्ग जनस्या और मध्यनको सन्स्तर करन आयम और मोजनकी सम्बन्ध हो, बहाँक नियानी ट्याल् सम्बर्धारायम् और मामाम सम्बद्धीने तुन्न हीं तक क्षिप पत्ने लोग तुरू मुख युर्व इत्यानों के स्वाह रहनेया क्या की शासनका सर्ग मेरने तर भर नो तुन्हें बाह देन व्यक्ति टेक्स दिना सन्भा और अनिवियोध पंत्रमाने बचा हुआ जब ही जिसका भोजन है जम पुरुषाह प्रार्थ भी तूम के म रक्षामा।

चे मत्त्रवादी सन्दर्शन, ऑहमस द्वारीया पंचा न देनेकले इन्स दोपद्धिये महिल हो। येथे प्रयाको तथ क्रोड देना। जा अपने जॉतकी क्षेत्रायें मनन्त्र रहनी एक किन्दर्शका बाध वहीं करती नक कुट्टमबंद लोगी एनं प्रतिश्व भंग्यम करनेवे वर्षे हुए जनको मी खाकर अपने स्टीरका मामब करते हैं। १वी अवका भी पूछ क्षाप न लगाना। जो सदा पत्र अध्ययन चेदाभ्यास और दानमें मन् सगाता है जब कराने जाम्ब पड़ाने तथा उत्तस दान प्रहण करनेसे ही जिसकों बीविका पलती हो ऐसे बाद्मणकों भी तुम स्थाग देना दु महा जो सदा दान, अध्ययन और पत्रके लिये उद्यत रहता और अपने लिये उत्तम एवं वितुद्ध कंग्यतम्बकों वृत्तिसे सीविका पलाता हो, उस बव्चिके पास भी तुम न जाना जो दाल, अध्ययन और पत्र---इन तीन पूर्वोक्त गुणौंसे युक्त हो और पत्रु पालन व्यापार एवं कृषिसे जीविका चलातां हो, ऐसे पापरहित वैज्यकों भी त्याग देना पश्मन्। जो दान यह और द्विजेंकी सेवामें क्रेपर रहता उत्तर हो— ऐसे शृहका भी त्याग कर देना

अहाँ गृहस्य पुरुष बुति स्मृतिके अनुकृत्त उपायसे जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसीकां अनुपासिनी हो। पुत्र गुरु देवता और पिताका पुजन करता हो तथा पत्नी भी पाँतका पुजामें संस्तान रहती हो। वहाँ अन्यहसीका भय कैसे हो सकता है। पश्मम् औ प्रतिदिन संध्याके भगव पानोसे भोषा जाता और स्थान स्थानवर पुलासे पुजित होता है। उस परको और तुम औंख उठाकर देखा भी नहीं सकते। जिस घरमें बिली हुई स्वय्याको सूर्व न देखते हों अर्थान् वहाँ लोग सूर्योदयसे पहले ही सोका उठ जाने हों, जहाँ प्रतिदिन अस्ति और जल प्रस्तुत एहता हो

भी मदा यह अध्ययन बेदाभ्यास और दानमें मन् स्वौदय होनेक्क बीप अलेल एवं सुयंका पूर्ण समाता है वह कराने ज्ञान्य पड़ाने तथा उत्तर । प्रकार पहुँचल हो वह घर लक्ष्मीका निवास-दान प्रहण करनेसे ही जिसकी बीविका घलती स्वप्न है जहाँ सौंड, करने, वीका, द्रपण, मयु, हो ऐसे बाद्यायको भी तुम स्थाग देना दु सह । यह बाद्याय तथा तौसेक पात्र हों उस परमें वो सदा दान, अध्ययन और पहले लिये उद्यान तुम्हार किये स्थान नहीं है

इ.सह' अर्ज्जी पके या कच्चे अस्तीकः अन्तदा और लास्त्रॉको आजाका उजहार होता हो। तस घरमें तुम इच्छानुसार विचारण करी। जिस घरपे बनुष्यकी हुड़ी हो और एक दिन तथा एक रात मुद्री पड़ा रहा हो। इसमें तुम्हारा तथा अन्य राक्तसोंक। भी निकास रहे को अपने भई बन्धको तथा संपिय्ड एवं सपानेदक मनुष्यांका अन्य और जल दिये निना ही भोजन करते हैं उस समय उन लोगॉपर तुम अक्रमण करो। नहाँ पृथ्वासी पहलेमं ही बहें बहे उत्पन्न मनानेमें प्रसिद्ध हो चुके हाँ और फलकी ही भौति अब अपने घापा उत्सव महाने हों, ऐसे बरोमें र जाना जो सुमको हवाये, भीने कपहंक अलकी बूँगोसे तथा नखक अग्रभागक जरूसे स्तान **क**रते हों तन कृतनक्षणी प्रत्योके पास उत्यान्य अवओं जो पुरुष देशाचार प्रतिज्ञा, कुलाभमें जम होम् मङ्गल दवयञ्ज, ४तम सीच तवा लांक प्रचालत धर्मोका भर्तीभाँति पालन करता हो। उसके संस्तर्गर्मे तुम्हें यहाँ जाना चाहिये

साकंपडयकी कहते हैं दुःसहसे ऐसी बात कहकर ब्रह्मजो वहीं अन्तश्चन हो गये फिन उसने ची बंझाजोकी आज्ञाका उसी प्रकार पानन किया

----

## दु-सहको सन्तानोंद्वारा होनेवाले विद्य और उनकी शानिके उपाय

स्वकैण्डेबजी कहते हैं—दु सहकी पता निर्माष्टिं हुई। यह कल्लिकी कन्धा भी किन्सिको पतान राजस्वाला होनेपर चाण्डालक। दर्शन किया भा उसीसे इस कन्याका बन्ध हुआ था दु सह और विर्माष्टिकी सोलह सन्तानं हुई वो सबका सन्धार्थे ज्यात हैं इनमें आठ पुत्र ये और आठ कालाई ये सब के सब अन्यन्त भगंकर ये दन्ताकृष्टि. नवीति, परिवर्ग अक्रथुक् शकृति गण्डप्रान्धरीत गर्भहानका सभ्यहा - पं आउ पुत्र थे नियोजिका, विराधिनी स्वधशरिका, प्राप्तमां जातुहारिका, स्मृतिहरा बीजहरा तथा विद्वेषिणाः पं अधि कत्याएँ वी को सम्पूर्ण अपन्थां पय देनेवाली हुई। अब में इनके कर्म तथा उनमे होनेवाले होबाकी हारितक उपाय बनलाईंगा। पहले आउ

पुत्रोंके विषयमें सुना चन्त्रकृष्टि छोट बच्चोंक दौर्तामें निधत होका ४-में रगढ़ पैदा करता है इस प्रकार वह दु सह सामक अल्लक्ष्मी-पुत्रका वर्षे बुलाना चाहता है। उसकी शान्तिक लिये सोमं हुए बालककी सख्य और दौतांपा सफद स्मसां ऑटन चाहिये तस्त्र सूवर्धना ब्राह्मी नासक आर्थाधसे स्टान कराने और उत्तव हास्त्रोंका पाठ करानेसे भी यह दान दर हाता है। दुःसहका हुरश पुत्र तयोकि जब आना है, तब बह बारबार 'क्ही हो, यही हो' पंख कहता हुआ मनुष्यांको सुभानुभनें लगा देता है। बदि अकस्पात् सुभाग्यमधी प्रवृत्ति हो तो उसे तथाकिकी ही प्रेरण समझनी चाहिये. यदि शुपका कवन या बवच हो तो विद्वान् पुरुष उसे यञ्चलम्ब बतावे और पाँद अशुभका शवन या कवन हो हो उसकी हान्तिक सिन्ये धगवान् दिच्यु, चराचरम्ह बहर १४का अपने अपने कुलटेवलके नामीका कौतर करत चाहिये जा अन्यक गर्धने हमरे गर्भोको रखनं सीर बदलनेमें प्रस्कातका सनुभव करता है तथा कोई बात कहनेक सियं उत्त्वक मनुष्यके मुखारे किसी और ही बातको कहला देता है। वह द्वाहका तीसत पुत्र परिवर्त है। उपको ज्ञानिक सिये मी तन्त्रवेश पुरुष पीली सरको जिब्रक्त और रक्षांच्य-मन्त्रोंका पाठ करे।

अङ्गध्रक नामक चौचा कुमार बायुके समान मनुष्योंके अञ्चामें प्रयंत करक स्फाप (फड़कने) आदिके द्वार शुभाग्य फलकी सुनना देता है। इसकी शान्तिके स्विषे कुशाँसे शरीरको हाई दुःसरका पाँचवाँ कुम्बर जकृति कीव आदि र्माक्षयाँके अनवा कुते सियल आदि पतुओंके शरीरमें स्थित होकर अपनी बोलीसे सुधाराुप फलको स्थित करता है। उसमें भी अञ्चभभूचक शब्द होनेपर कार्यासभका परिन्यान करना चाहिए और तुभमुनक कब्द होनेपर काव्यन खीवतक साम कार्यासम्भ कर देना जाहिये। ऐन्स क्रजापतिका कथन है। द्विजनीहः गण्डप्रान्तरति नामक छन्ता

कुमान गण्डप्रा-तोंने अबचे प्रतितक स्थित हो सब प्रकारके कार्यारम्भका नाज और नाजुलिन कर्ग तथा अनिन्दनीयता प्रतिद्वा का अपहरण काना है। इक्टरपॉके आलोबॉट, देवताऑको स्तृति मृलशान्ति, पोयुत्र और सरसें मिले हुए जन्तसे माम जनकामिक तका और प्रशंक पूजन धर्मसम्ब इपनिषद्कि चठः हास्त्रोंक दर्शन तथा गण्डान्तमें पैदा हुए बालककी अवज्ञा (कृष्ट कालतक उसका मुँह न देखने। से उसका दोशको र्स्मान होतो है। स्वतवी कुमार गर्भहा' यहा भक्कर है, जो दिल्लांकि गर्भमें प्रवंश करके गर्थन्य पिन्हको अपना प्राप्त बना लेवा है। प्रतिदिन पविकतापृत्यक रहने, प्रसिद्ध कन्त्र कराय आदि, सिखकर बॉधने, उत्तम फूलों आदिकी महला भारत करने, पनित्र गृहर्ये रहने तक अधिक परिव्रम न कानंसे गर्भवन्त्रे स्त्रीकी उसके भवसे एका होती है। अस इसके सिवे सदा चेहा करनी चाहिये. इसी प्रकार उन्नतवी कुमार सस्प्रहा है वह खेलीकी उपक्का नह करता है। उसकी मी स्क्रन्ति करमी चाहिये, इसके लिये उपाय है—सेनमें पुराम जुता रखना, अपसम्ब होकर बहाँ अन्त्र, नाण्डालका उसमें प्रदेश कराना, खेतके बद्धार पूजा चढ़ामा और चन्द्रमा एवं प्रम (बरुन) के नामों या मन्त्रॉका कॉर्नन करना

दुःसहको पहली कन्ता निर्याजका है। यह सनुभ्यंको परायी स्त्रो और पराये यनके अपहरक आदिमें लगा देती है। पांचत्र प्रत्यों मन्त्रों अचका स्तृतियोंके फटले तथा कोश स्त्रोभ आदि दुर्गुगॉका न्याग करनेसे उसकी शान्ति होती है। विद्वान् प्रवको नाहिये कि 'नियोजिका पूर्व इन दाकर्मोर्से लगा रही 🕻 पाँ निजारकर उसका थियेथ करते बुए उन कर्मोंका त्याग करें। जब कोई अपनेको गाली है या मार बैठे हो भी पतो साचकर कि नियोजिकाने ही इसे इस भरवीयें लगाया है, कोध आदिके वसीभूत न हो। इसी प्रकार विद्वान पुरुष कदा इस कामका स्थरण करता रहे कि निवाजिका

ही मुझका और की चित्रको चरम्बी-संसामि संस्कृत है। दूसरे अञ्चल जन निर्देशित है बह पान्यर ग्रेम रक्षनेवाले प्रती कृष्णीर्थ, भार-बन्धुअम्बे विद्यार्थ, फिन सम्बर्ध, क्लि- पुरावे तथा भवाताच प्रश्नेत्रं निर्मेश हाला करने है। अब-बॉलकर्स , प्रशेषबहरबसर्पण) करने कटार करीनरे ब्रहने तक प्राप्तका अध्यार विकास काला करनके द्वारा असक भयमें अनवी राज करे। क्षेत्रमें क्ष्म्यका नाम स्वयंत्रस्थित है। यह सामिकानके अन्तर, पर और मध्यलसे दुध- वे तथा बंदनेवासे हालाओं बसकी वृद्धि ग्रह कर देती है और सर्व क्र-बर्धाण रहनी है। इतना ही नहीं रस्पेड्यरसे अध्यक्त अस्त क्षा अस्तर्यक्राचे अन्यत्र कृत सेती है और परोज्ये हुई रजोईका धीजन करनेकले प्रमुक्तके साथ अन्य की केंद्रन करती है। वस्त्रकेंक वृद्धे शक्तक पूर लगे हैं। जाते हुए क्षेत्र का और सालासे ऋदि-सिद्धिको हड्ड लेजी है। गार्च और स्थितंक भागते दुध भावन कर देती है. दहाँ है भी तिलये तेल कुम्भ जादिका रन क्या क्योंने मूल कर लेली है , इस प्रकार स्वयदारिका विराज्य अपहरणमें हो समी रहना 🕏 उनके रख होनेके लिये अपने कार्य मोरक बादे रखा। स्वीकी कृतिक जूनि क्यांकर क्यांपित करे, जाको शीखरमा रक्षाके भवा और भाषत निया चरक भीतर मृत्र व रहने है, इंबलकी जांगमें तथा देवतमको पुष हेरेसे जो भाग हो उसे लेकर दूध आदिके क्रमेजीर्ध लगा है (गाव और स्त्रीके स्त्रनीर्वे तथा वह करे।

NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY. | प्रसपदार आर्टिमें भी जा भागना सर्वा कर है ] इसमें तक इस्ते हैं। के वह स्कारण निजन कर्मकाने पुरुषके यन्ते उद्देश पैव कर्ता 🖁 🕶 भ्रमणे गामको कन्य है। उसकी रहणिके निर्म जारत, सरका प्रका दश मृथिया, वर्ग पर्नम रहता हो पश्चे सार्वी क्षेट दे मध्य ही रकार्याचन राकर चर्चा जुलना वन करे।

ट्र.सहबरे पीचचे कन्य रिक्जेंक मासिक क्वें तह करती है। इस्तिने तम क्वाहारिका जनम चार्मि । इसकी सानिके लिये जीकी तंत्र्ये देवालको स्थाप केल पृथके गाँचे. कृतिके विकास क्या नदीक संगम का नरावरोंने नहत्ताना चाहिये। भाष ही चिकित्सातहत्वके जाता आपके वैद्यांको कुलाकर अंग्रका ही हुई उत्तन ओर्वापयांका प्रवन की करावा काहिये। करी कञ्जका मान व्युतिहरा है। यह विकर्षेकी उनायलकिको हर लेती है। योग्य एव एकान स्थानमें राज्ये संख्या सान्य प्रोती है। मानवीं कृत्या बीजहरू कहत्वती है। यह जल्बन जन्मनक है। स्त्री पुरुषाके रक्ष बोदचा अवहरण किया करती है। पाँचत्र अलके भोजन तथा मिन्य स्तान करनेचे उसका सान्ति होते है। सरवर्षे करण भिट्रेक्कि है के सम्पूर्ण जनमुख्ये का देनवासी है। यह जी अधना पुरुषको सोनीका हेपना बना देशी है। उसकी शानिक सिवे वधु, चुन, क्षीर्शास्त्र किलीका इसन एवं निजीवका नामक

# दक्ष प्रजापतिको संतति तथा स्वायम्भुव सर्गका वर्णन

कुर्माल्ये थाना और विधाल गायक दे। देवकार्याकी प्रमान किया देखविदेश भगवाम् नेप्रायनकी चर्चपत्री जीलक्ष्यीदेवी भी छल्लिक ही नर्चने क्ष्मर हाँ। बहुत्या संस्को हो कन्यार्थ वर्षे -झायक सीर निर्मातः में ही भाग और विभागानी परिनाती

मार्केडडेवनी कहते हैं—भूगुमें उनकी वर्त ∫हुई। इन दोलोसे को एक हुए—अभ तक मेरे महावसम्बद्धी रित्रा चुक्रण्डु । श्रीपृक्रण्डुमे बेरा सन्म हुआ, मेरी मान मर्गाज्यनी देखी वी. मेरी पर्क ब्रुव्यक्तीके नर्पने वेरे पूत्र बेटनिसका जन्म हुआ। अब प्राथको सन्तानका बर्चन जुनै। प्राप्तको पुत्र धूरिवान् और यूरिमान्स्य अवस हुआ। वर द्यानांके बहुत सं पूत्र पीत्र हुए

पर्गाचिकां पत्नी सम्भूतिने पौर्शमासको उत्पन्न किथ सहात्मा पौणमासके दो प्राष्ट्र विस्जा और उर्वत अङ्गिराको पही स्मृतिने चार क याओंको अन्य दिया उनके राम ने हैं मिनीनाली कुहू राका तथ अनुमति इसी प्रकार महर्षि अजिकी पत्नी अवस्थाने चन्द्रमा, दुर्जामा तथा योगी इलावेख -इन तीन बावरहित पूर्वाको उत्पन्न किन्त प्लक्त्यको पत्नी प्रोतिसे दर्गालि शयक पूत्र उत्पन्न हुआ, जो अपने पृश्रंशन्समें स्वायमभूव पानानारमें उस्परत्व कि नामसे प्रसिद्ध का क्षमा प्रजापति र्लहको पत्नी ची तसने कर्दम, अर्वजीर और साहेच्या में तीन पुत्र उत्पन्न कियं कृतुकी पत्नी सन्नतिनं साठ हज्जर बालिखिल्य नामक फ़र्स्टरंता महर्षियांको उत्पन्न किया वसिष्ठकी चली कन्जिक्ति गर्भसे भात पुत्र उत्पन्न हरू---रज गान्न ऊध्यंबाहु सबल, अनन्द, सुनया और शुक्र ये सभी सप्तवि हुए

ब्रह्मन् अभिनतस्त्रके अभिमानी देवता असिन ब्रह्माजीके ब्रध्म पृत्र थे। उनको पत्नी स्वाहाने तीन पुत्र उत्पन्न किये, जो बहे ही उदार और नजस्त्री हीं उपके नाम इस प्रका हैं पावक, पवमान और शुचि इनमें शुचि जलको सोखनेवाला है। इन तोनीके वंशमें प्रत्यंकके पंद्रहा पंद्रहके क्रमसे पैतालीस पुत्र हुए। इनके शाथ पिता आरिन और उनके तीन पुत्रोंकी संख्या बाद्धनेसं कुल उनचास अपिन होते हैं भे मक के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्माजीके द्वारा उत्पन्न को ऑ नध्य न, बहिषद, अनिनिक और सारिनक पितर बतलाये गये हैं. उनसे स्वधाने दो कन्याओंको बन्म दिया जिनक गम के मना और धारिजी वे दोनों हो उत्तम झानसे सम्पन्न तथा सपां गुणांस सुशोधित, ब्रह्मवर्गदेनी ५वं सीमिनी वॉं इस प्रकार यह दक्ष क बाउनेकी वंश परम्पराक वर्णन हुआ। अ। श्रुद्धापृदंक इसका चिन्तन करता है, बह

िसनान नहीं (हता

THE STREET PROPERTY OF STREET PARTY IS NOT THE OWNERS OF THE PROPERTY OF THE P कर्तेष्ट्रिक कॉलं भगवन् आपने जो अभी स्वायम्भूव मन्वजरको चर्चा की है उसका वर्णन में अच्छी तरह सुरना चाहता हूँ मजनराके कालमान देवता, देवधि राज्य और इन्हः इन सबका बर्णन कीजिये

> मार्केपडेयजीने कहा सहात् बन्बन्धरकी अवधि इकहनर चनुर्युगीस कुछ अधिक कालकी द्वोती है यह बात बतायी जा चुकी है अब मानव-वर्षसं शन्यन्तरका कालमान सुनो। हीस करोड़ सदसट लाख मीस हजार वर्षोंकर एक सन्वन्तर होता है। देवनाओंके मानसे आठ लाखा बाधन हजार वर्षोंका यह काल है। सबसे पहले यनु स्वायस्भृत हैं। इसके बाद स्वारोचिव, औत्तम, तामस् रैवत और चासुव हैं ने 👺 मनु बोत नुके हैं। इस समय वैवस्वत मनुका राज्य है। भविष्यमें सार्वार्ण नामवाले पौत्र मनु रौज्य मनु तका भौम मन्। यं सात और होनेवाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मन्दानराँके प्रकारणमें करेंगे । ब्रह्मत् । इस समय पन्तकर्गके देवता, ऋषि इन्द्र और पितरोंका परिचय देता है तथा उनकी उत्पत्ति। संग्रह एवं सतानींका भी वर्णन करता हूँ। साथ ही यह भी बतलाता है कि मनु और उनके पुत्रांके राज्यका क्षेत्र कितना बा

पहले स्वायम्भ्य मन्वन्तरके प्रथम बेतायुगमें प्रियन्नतक पुत्रों अधात् स्वायम्भुव सनुके पौत्रोंने पृथ्वीके वर्ष विभाग किये थे। प्रजापति कर्दमजीकी श्री प्रजावती राजा प्रियवतको स्वाही गयी की उसके गर्भसे दो अन्याएँ और दस पुत्र हुए। कवाओं के सम्राट् और कृक्षि। उन दोनोंके दमों भाइं प्रजायतिके समान तेजस्वी और बड़े शूरवीर थे उनमें सातके नाम इस प्रकार हैं आग्रीध्र मेधातिथि वपुष्मान्, ज्यांतिष्मान्, द्युतिमान् ५०व और सबन इनके सिवा मेधा, आग्निसहु और मिल्रः वं तीन और भे जो तपस्या और था में तत्पर रहते हैं। इन्हें अपने पूर्वजन्मके

वृत्तान्तीका स्थरण था अतएव इन महाभाग्यशाली पुरुषाँने राज्य-भागमां मन नहीं लगाया राज्य प्रियद्वतने शंव सानों पुजेंको सानों द्वापीके ग्रजपदयर समंपूर्वक अधिनिक कर दिया अब द्वीपीका वर्णन सुनो

प्रियम्बतने अस्मृद्रांपमें आरनीधको शका बनावा।

प्लक्षद्वीपका राज्य संधानिधिका सीपा जारुमलद्वीयमें वपुष्पान्को और कुलद्वीपमं प्रयोक्तिकान्को राजा मनापा , पुनिमान् क्रौज्ञद्वीपके भव्य ज्ञाकट्वीपके तथा सवन पुष्करद्वांपके स्वामी बनावे तथे पुष्करराज स्थलके था पुत्र हुए- वहाबीर और भागीक अकान प्रकारहीयको दो भागोंमें बॉटकर बलाया अंध्यक सात पुत्र थे उनके नाम ये है—जलद् कुमार सुकुमार सनीयक, कुशासर, मेथावो और महादुध उन्होंने अपने अपने नामसं शत्कद्वीपक सात खण्ड कियं चृतिमानुके भी कतल मनुग उथ्ग, प्राकार अधकारक, मुनि और दुर्द्भः पंसात हो पूत्र थं। उनके क्रमसे कौकद्वीपके सात खण्ड हुए। राजा ज्यांनिध्यानुके कुशद्वीपमें भी अनके पुत्र के नामपर सात खण्ड षतं उतक एम इस प्रकार हैं— उद्भिद्, वैकास स्रव लम्बन, भृतिमान, प्रभाकर तथा कारिस कारमस्पद्वीपने स्थामी तपुच्यात्के भी सात पुत्र हुए क्वंत हरित ऑयुत राहित वैद्युत मानस और कतुम्प्रत्न। इनके नामपर भी पूर्ववत् उक्त द्वीपके मान खण्ड बनावे गयं एकश्ह्यायक स्वामी मधानिधिक भी सात हो पत्र हुए और उनके क्रमसँ प्लक्षद्वांपके भी सात खण्ड बन गये उनः खण्डांके नाभ इस प्रकार हैं जाकभन्न, निशिर सुखांदम आयन्द दिव **धे**मक तवा धूव प्लक्षद्वीपसं लेकर लाकद्वीपतकके पौन होपॉस बर्गात्रस धर्म विभागपूर्वक स्थित है। वहाँ धर्मका सदा स्वाधाविक रूपसे पालन होता है कभी किसी जीवकां हिसा नहां की बाती। उन

कार्यक्षण्य प्रमाणकार के प्रमाणकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्यकार कार्य वृत्तान्तीका स्थरण था अतएव इन महाभाग्यशाली पौनी द्वीपा और उनके वर्षोर्म सब धर्म सामान्य पुरुषोने राज्य- धोगर्म मन नहीं लगाया राज्य कपसे सर्वत्र प्रचलित हैं।

> ब्रह्मन् राजा प्रियत्तरने आग्रीध्रका जम्बद्धीपकः राज्य दिखा का अनक नौ पुत्र हुए, जो प्रजापतिके समान शांकिशाली ये उत्मं सबसे बढ़ेका नाम र्गाभ था, उससे छोटा किम्पुरुष बा। हीसरेका नाम हरि, चौधेका इलावृत पाँचवेंका रम्ब् ष्ठठका हिरण्यक, सामबंका कुरू आठवेंका भद्राश्च और नवेंका केतुमान्त का इन पुत्रोंके क्रमपर ही जन्मद्वीपके 🛊 खण्ड हुए हिमववको छोडका रोन जो किप्पुरुष आदि वर्ष हैं उनमें सुखकी अभिकता है और बिना यह फिवे स्वभावल हो वहाँ सम जमकुआको सिद्धि होती है। उनमें किसी प्रकारक विषयंत्र असूख अकाल मृत्यू आदि तथा जरा मुन्युका कोई भय नहीं है और न वहाँ भर्म अधर्म अधरा उत्तम, मध्यम, अधम अगरिका ही कांई भट 🛊 उन आठ वर्षोंमें न बार यूगोंको व्यवस्था है न छ अन्तुओंकी बही किसा विशेष ऋतुके कोई चिह्न नहीं दीख पड़ते। आग्नांभकुपार नाभिके पुत्र ऋषभ और ऋषभके भरत हुए, जो अपने सी भाडपांचें सबसे बढ़े थे। ऋषभं अपने पृत्रको राज्य दे महत्ववज्या (संन्यास) यहण करके तपस्या करने लगे वे महर्षि प्लहके आश्रममें ही रहते थे। उन्होंने हिन्द नामक वर्षकी, जो सबसे दक्षिण है। अपने पृत्र भरतको हिया ख इयिलिये महातमा भरतके नामपर इसका नाम भारतवर्ष हो गया

भरतके पुत्र सुमित हुए जो बढ़े धर्मात्मा ये भरतने उनको राज्य देकर यनका आश्रम रित्या राजा प्रियवतके पुत्रों तथा उनके थी पुत्र पीत्रां स्वानस्भूव मन्यन्तरमें सात द्वीपांचरको पृष्णीका उपभाग किया। द्विजंबा। यह मैंने हुम्हें स्वायम्भूव मन्यन्तरकी सृष्टि भनतायो अस और क्या सनाऊँ?

#### जम्बुद्वीय और उसके पर्वतोंका वर्णन

कौहुकिनं पूछा अदेश दीप सपूर पर्यत और अंग करने हैं तथा उनमें कौन कौन सी नदियों हैं? महाभूत (पुरुवी: और लोकालोकका प्रमाण क्या है / चन्द्रमा और सूर्यका ब्यास गां(माग तथा गांत कितनों है / बहाभून ये सब बार्स मुझे विश्वापपूर्वक बतलाइये

विस्तार प्रचास करोड़ प अन्त है अब उसके सब स्वानेंकर वणन करता है सूनो महाख्या अस्मूडीपसे लेकर पुष्करद्वीपतक जितने द्वीपॉकी मैंने शन्त की है, तर सबका विस्तार इस प्रकार है क्रमण एक द्वीपये दूसरा द्वीप दूर्गूना बड़ा है इसी क्रमसे अस्मूडीन, पन्छ शहतकत कृत कीक्ष, साक और प्रकादीप स्थित है। ये क्रमण स्वचा, इन्नु, सुरा धृत दही दूध और जलके समुद्रीये पिने हुए हैं ये समुद्र भी एकको अपसा दूसरे दुगुने बड़े हैं

अब मैं जम्बूद्वीपकी स्थितिका वर्णन करता हैं इसको लक्षक बौदाई एक लाख खेजनकी है इसमें हिमवान, हंपकुट निषभ मेरू नील क्वंत तथा मुद्धी ये सात वर्षपत्रत हैं इनमें मेर तो सबके बोंचमें है उसके सिवा जो गीरा और निष्ध नामक दो और मध्यवती पर्यत हैं जे एक एक लाख गांजनगढ़ फैले हुए हैं। निपधसे दक्षिणमें तथा नीमामे उत्तरमें जो द' दी पवट हैं उनका विस्तर क्रमज इस तस हजार योजन कम है। अयांत् इंमकृत और क्वेत रब्बे रब्बे ≰ब । बीजनतक तथा हिमवान् और तृङ्गी प्रस्ताः भरन्यां हजार योजनतक फैले हुए हैं व सभी दा हो हजस योजन कैसे और उतने हो चौड़े हैं। इस जम्बद्धापकं स्व वर्षपत्रंत समुद्रके भीतरतक प्रवास किये हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तरमें रीची और यांचमें केंची तथा चौड़ी है। जस्मुद्रीपके होंन ख़ब्द दक्षिणमें हैं और हीन ख़ब्द इसरमें

इनके मध्यभागमें इलावृत वर्ष है जो आधे बन्द्रमाके आकारमें स्थित है। उसके पूर्वमें भद्रात्व और पश्चिममें कत्याल वर्ष है। इलावृत वर्षक मध्यभागमें सुवर्णम्य पेरुपर्वत है। जिसकी कैंचाई चौरासी हवार बांबन है। वह सामा हजार बांबर नांचेतक पुष्यांमें समाया हुआ है तका उसकी चौड़ाई भी सांश्रम् हजार योजन हो है। यह शराब (पुरक्) की अहक्तिका होनेके कारण चोटीकी अंद बतीस हजार खंजन चौड़ा है। मेरुपर्वतका रग पूर्वकी आर सफेद, दक्षिणकी आर पीला, पश्चिमकी ओर काला और उत्तरकी और लाल है। यह रंग क्रमश्र अन्द्राज, बैरच रुद्ध तथा अजियका है। मेतपर्वतकं कपर क्रमश. पूर्व कादि दिशाओं में इन्द्रप्रदे आत लोकपालोंके निश्वासम्पान 🝍 इनके बीचर्से ब्रह्मजीकी सभा है। यह सभासण्डप चौदह हजार पांजन ऊँचा ई। उसके नीचे विकास (आधार) रूपसं चार पर्वत है जो दय दस हजार योजन कैंचे हैं। वे क्रमकः पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। उनके मान इस प्रकार हैं भन्दर, गन्धभादन, विपूल और सुपाइच इन चारों पर्वतिके कार चार बड़े महे १६ हैं जो भ्वजान्त्री भौति उनको शंभा बहाते हैं। सन्दराचलपर कटम्ब, गाधमादन पर्वतपर अम्बू, विपृतपर पीपल तया सुपारलंके ऊपर बारादका महान् तृक् है। इस पर्वनॉका विस्नार स्वारह स्यारह स्वै योजनका है। मेरके १वंभा में जठर और देवकुट पवत हैं जो नील और निगध पर्वतत्तक फैले हुए हैं। निषध और प्रतियान वे दो पर्यंत भेरूके पश्चिम चार्ग्ये क्यित हैं। पूर्ववाल पर्यानीकी भौति से भी नीव्यक्तिक फैले हर हैं। हिमवान् और कैलासपवंत पेरुके दक्षिण भागमें रियन हैं. वे पूर्वसे पश्चिमकी और फैलते हुए समुद्रके भीतरतक चन गये हैं। इसी प्रकार दसके दक्तर भागमें मृजुकान और पहर्ति

<u>Prendrum tour und germanne e proprodució bedelle 4.44 est ulle el la en en en entre estable por prime e</u>

नायक पर्वत हैं ने भी दक्षिण भागनाल पर्वशिकी पिद्धार महाभद्र, सुरस, कपिल मधु प्रक्षन भौति समृद्रके भीतरनक फैले हुए हैं द्विजलेड कुम्कुट, कृष्ण, पण्डुर, सहस्रतिखर, परिणण ये पर्यादा पर्वत कहलाते हैं और मृद्धानान् ये संस्क पश्चिम विकास विप्रान

हिमवान् और हेमकूट अदि पर्वतीका पारम्मरिक अन्तर मी में हजार योजन है से इलावृतवर्षके सम्बद्धानमें मेरुकी चार्री दिशाओं में स्वित हैं। रहस्थादन पर्वतपर जो जामुनके फल गिरते हैं, वे हाथीके शरीरके बराबर होते हैं उनमेंसे जो रस निकलता है उससे अन्त्र नामकी नदी प्रकट होता है जहाँसे जाम्बृनद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है वह नदी बम्बृन्दक मूलभूत मेरुपर्वतकी परिक्रमा करती हुई बहती है और बहाँके निवासी उसीका जल पीते हैं। महाधवर्षमें प्रमान् विच्नु हमझीबरूपरे, भारतवर्षमें कच्छपरूपसे, केतुमालवर्षमें वाराहरूपसे तथा उत्तरकुरुगें मन्त्यक्षपसे विराजने हैं।

द्वित्रहेड! मन्दर आदि चार पर्वतीपर का चार वन और सरोवर हैं अनके नाम सुनो मेरसं पूर्वके पर्वतपर चैत्राय नामक वन है दांक्षण जैसपर उन्दन वन है पश्चिमक पर्वतपर वैश्वाय वन है और उत्तरवाले एवंतपर सावित्र नामक वन है पूर्वमें अरुणोद, दक्षिणमें मानस पश्चिममें शांताद और उत्तरमें महाभद्रनामक सरोवर है शांताद, चक्रमुज, कुलोर, सुक्रक्कवान, मांगशैल वृववान, महानील, भवाचल, सुविन्दु, मन्दर चेणु तामस निषध तथा दंवशैल—वं महान् पर्वत मन्दराचलमे पूर्व दिशामें स्थित है विकृट, शिखरादि, कलिङ्ग पराइक, रुवक, सानुपान, तामक विकाखवान, स्वेनांदर, समूल वसुधार रत्नवान,

एकशृङ्क प्रहाशैल, राजशैल, पिपाठक, प्रकशैल कैलास और हिमालक ये मंत्रके दक्षिणभागमें

स्थित हैं। सुरक्ष शिशियास, वैद्यं, पिङ्गल

कुम्कृट, कुम्प, पाण्डर, सहस्रतिखर, पाण्यिक और मुक्रवान ये मेश्स पश्चिम विकास विप्रान गिरिसे पश्चिममें स्थित हैं। शङ्कक्ष्ट हं संसाध, कपि नेन्द्र, सानुमान्, बील स्वर्णभृत ज्ञातभुद्ध पुष्पक संघ विरजाक्ष बराहरहि, मधुर तका जारां<del>ध-- ये सभी पवत संर</del>के उसरधागमें स्थित हैं। इन पर्वतीकी कन्दराएँ बडी मनंहर हैं। हरे भरे बद और स्थन्छ जलवालं सरोवर उनकां होधा बढ़ाते हैं। वहाँ पृष्याच्या अभूव्योंका जन्म होना है। द्विजश्रेष्ठ वे स्थान इस पृथ्वीके स्वर्ग हैं। इनमें रक्षांसे भी अधिक गुण हैं। यहाँ नृतन पाप-पुण्यका तपार्जन नहीं होता. ये देनताओंके लिये भी पूरुपभागके भी स्थान हैं इन एवंतिएर विद्याधर, यक्ष, किलार, नाग, मध्यस, देवला तथा गन्धवीके सुदर एवं विशाल जासस्थान हैं। वे परम चलित्र तथा देवताअकि मनोहर उपवर्गीसे सुशांधित हैं। वहाँके सरोवर भी बड़े सुन्दर हैं। 4हाँ मध ऋतुआंमें सुख देनेवाली वायु जलती हैं। इन पत्रतीपर मन्ष्यांमें कहीं वैमनस्य नहीं होता इस प्रकार मैंने चार पत्रोंसे सुशाधित पर्स्थित कमलका वर्णन किया है। भन्नाम और भारत

क्रमलका वर्णन किया है, भन्नास और भिरतं आदि वर्ष चारों दिशाओं में इस क्रमलक पत्र हैं मेरक टक्षिणध्यममें जिस भारत तामक वर्षकी नचा की गयां है वहां क्रमण्यि हैं अन्य स्वानोंने पाप पुष्यको प्राप्ति नहीं होती अत भारतवर्षकों ही सबसं प्रधान समझना चाहिये क्यांकि वहाँ सब कुछ प्रतिश्चित है भारतवर्षये मन्त्र स्वर्णलांक मांश्र समुध्यलोक रसक तियेग्यांनि अधना और कोई पति जो चाहे प्राप्त कर सकता है

#### श्रीगङ्कार्तको उत्पति, किम्पूरुष आदि वर्षोकी विशेषता तथा भारतवर्षके विभाग, नदी, प्रवंत और जनपदीका वर्णन

कार्ककडेकमी कहते हैं। हिन्दक विभागीर भगवान नरायणका जं भूवाभार<sup>े</sup> नासक एद हैं। प्रयोद्धं जिपधनामिने भनवती गङ्गाकं प्राद्धाव हुआ है। बर्दासं कलकर वे स्थाकी सलालक क्ष्यत्र और जनमं भाभगभन नाइसागलमं प्रांतन हुई और शुपन्नी किरणोंके सम्पर्कसे अलाल प्रक्रिक से प्रक्रियनेम्ब जिल्हाका निर्देश कर्ण ३ स्त्री चार भाराएँ हो नयां भेरके जिल्लों और तटांसं मीचे किरनी बारते गङ्गाका राप वर्गा धार विचार मना और श्राधन र होतंक कारण रीजं मिनने रूप्ता इस प्रकार वह क्ल सन्दर आदि चार्च चर्चमीयर बारचा स्थापन की गया अपने प्रेगमे बहें बहें क्यानेको खर्मान कार्या मां मानको हो भाग गृद दिलाकी और नवा बह सीताक नामसं विख्यात हुई। साला यंत्रण्य नामक वंत्रण्य भारतीयन कामी हुई करणार मानिया गर्फ और बहाँसं मौतस्य पर्वत तथा अन्य पराज्ञांको गाँउनी इंड प्रकारिक पहें भी। यहाँ संभाद सहस्था है हो गा हुई सम्बद्धें फिल नयाँ इसी प्रकल मेरके राजा नन्धसङ्ख्यवर्षनवर जी गङ्खाः पुरागे का कि च्या अन्तर्भव द्वारे न प्रश्ना । प्रश्ना स<u>म</u>ि अन्तर्भाग गारकी पार्टियोग केल हुए पराच प्रधा स देवनाओंको आरम्भ्य प्रदास करनेजाला है जाली हुई बट रेटचे चारका साम्यतिकाम करें हैं। इस सर्गतान्त्र्य अन्यमे जलसे परियुगं करके सङ्ग **\$**नग.३% स्थालाय जिल्हारमा आर्थी चर्तारे क्रायान दक्षिणार्थे क्लिस समस्त २४६८ का अपने सन्ते आफ्नावित करती हुई स्तारिपी हिपवानुबर का भहेंची बहाँ धगमान सङ्करने सङ्गाजीको सपन हालक भारत कर किया और किर नहीं होडा

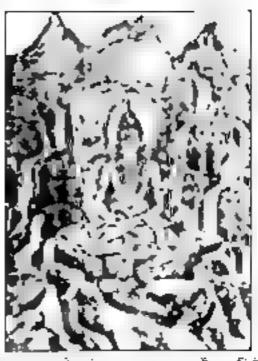

नन राजा भग्नेत्रभने आकर उपवास और स्तृतिकें द्वार भरावान दिवकी आराभना को नमसे ग्रस्क होकर महारेवजीन गङ्गाको लोक दिवा किर थ राज आराओप विभक्त शोकन दोश्चा समुद्रमें ब मिली उनको लीन भाराएँ से पूल दिलाको और एकी। तक भारा भरावाके बीचे पीछ दक्षिण दिलाको अर बहने लगी

मेलिविरके पश्चिममें औ बिगुत नामक पर्यत है अस्पन नियो हुई महानदी मङ्गाको भार। स्थरधुके नामसे विस्तान हुई बर्तीस जैताक पर्यत्वर होती हुई स्वराञ्च नीतांद स्थावरमें गाँग और तस अवस्थावित करके विशिष्ट प्रथतिथ। पर्देच के कि स्थिति का पर्वचांक विस्तानिया होती हुई केतुमास्कर्यमें अहँचका स्वरो प्राचीक माह्यत्र कि पर्यो करहे उत्तर्भ सद मा भेरतायन

<sup>े</sup> इसोको स्थितक थक भ कारत है।

श्रीचङ्गाजीको इत्यनि किञ्चुश्च आदि क्योको विशेषक नया भारतवर्गक विश्वान १३९
 १३९

नियो हुई मङ्गाकी धारा सामाके नामसे विस्त्रात हुई और सावित्र बनको पवित्र करती हुई मङ्गाभद्र सरोवरमें जा पहुँची वहाँसे मङ्गुकूट पर्वतपर बा इसका शृष्ट जादि जैसम्मालाओंको लॉबनो हुई ननस्कृत नामक कममें बहने लगी जन्ततांगत्वा

महासमाध्यं जा मिली

द्विजलंड' इस प्रकार मैंने तुम्हें मङ्गाजीकी उन्यक्तिका वृत्तान्त कह सुनाबा। साथ ही अम्बुद्वीपका निवंज और उसके वर्ष विभाग भी बतला दिवे किम्पूरक आदि समस्त वर्षीमें प्रजा वहं सुखसे रहतो है। उस्रं किसो प्रकारका भव नहीं सताता बनमें कोई छोटा- बड़ा या कैंच रीच नहीं होता. जम्बद्धीपके नवीं बर्बोमें सात-सात कुल पर्यत हैं और प्रत्यक देशमें पर्वतांसे तिकली हुई अनेकानेक नदियाँ हैं विद्रवर किम्मुरूव अपदि को आठ वर्ष हैं वहाँ पृथ्वांसे ही प्रजुर जल निकलता है कि तु भारतवर्गमं वर्णके जलसे विशेष कार्य चलता है। **इ**न्ह आह वर्षीमें वासी स्वाभाविकी देश्या, ताकृत्या, मानसी तथा कसंजा मिद्रियों मनुष्योंको प्राप्त होती हैं। कामना पूर्व करनेवाले कल्पतृक्ष अपदि मुधाँसे जो सिद्धि प्राप्त होता है उसे वार्धी सिद्धि कहते हैं। स्थभावसे ही प्राप्त होनवाली भिद्धि स्वाधाविको कहलाती है देशसे या स्वानविशेषसे जो कार्यसिद्धि होती 🕻 उसका नाय दंश्या है। जलको सूक्ष्मतासे होनवाली सिद्धि तोयोत्का कड़ी गयी है। ध्यालस ही प्राप्त होनेवाली सिद्धि≛ो मानसी कहतं हैं तथा उपासना आदि कर्मसे जो सिद्धि प्राप्त होती है वह कर्मजा कहलाती है। किम्पुरूव आदि वर्षीमें बुगकी व्यवस्था और आधि व्यक्ति नहीं है। वहाँ पाप

क्रीहुकिनं कहा — भगवन् ' आपने जम्म्द्रीपका संक्षेपसं वर्णन किया किया सहाभाग' अभी अभी आपने जो यह कहा कि भारतवर्षको स्रोडकर और कहीं किया हुआ कभ पुण्य और

पुण्यका अञ्चान भी नहीं देखा जाला

मोक्ष तक्ष स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पाताल आदि जांकाकी प्राप्ति हो सकतो है। मनुष्योंक लिये और किसी भूमियर कर्मका विधान नहीं है। केवल यह भारत हो कर्मभूमि है। जन भारतवर्गका वृतान विस्तारकं साथ बतलाइयं जितने इसके भेद ही जैसी इस देलकी स्थिति हो और जो जो वहीं म्बत हाँ, उन समका धलीधीति वजन कीजिये व्यक्तिपदेवाकी कहते हैं — ब्रह्मन् ' स्नो, भारतवर्धक नौ विभाग है। उन सबके बोलमें समृद्रका अन्तर है, अत 🛶 विभागके सनुष्यका दूसरे विभागमें जाना अवस्थव है। नक्त नौ विधागांके जम इस प्रकार है। इन्द्रद्वीय, क्योरमान, ताप्रवर्ण, गर्भास्त्रपान, ममद्रीय, सौध्यद्वीय मान्यवंद्वीय वारुपद्वीय और नवाँ यह भागतना । भागत भी समुद्रसे निया है। यह उत्तरसे दक्षिणतक एक हजार वाजन बड़ा है। इसके पूर्वमें फिरात और पश्चिमम ध्वन रहते हैं। कीचमें साह्यण, शिविय वैश्व और शुद्रोंका निवास 🕽 ब्राह्मण आदि क्योंकि लाग यहाँ यज्ञ शस्त्र ग्रहण और व्यवसाय आदि कर्मोंसे अपनेका पवित्र करते हैं, शबा इन्होंसे इनका जोवन निर्वाह भी द्रोता है। इतक हो नहीं इहीं कर्मों से ये स्वर्ग, मोक्ष और पुरब प्राप्त करते हैं तथा इंशिको होक ठीक न करनेसे इन्हें पाप भोगना पड़ता है महोत्र, मलब सङ्घ, जुक्तिमान, ऋस, विन्ध्य और पारिवात्र - यं सात ही यहाँ कुल पर्वत हैं। इनके निक? और भी हजारों पवत हैं ये सभी अल्बन्त विस्तृत कैने तका रमणीय हैं। इनके भिखर भी बहुत में हैं। इनके सिंधा कोलाहल वैभाज, भन्दर, दद्राचल वातस्वन वैध्व, मैनाक, स्वरस तुङ्गप्रस्य नागीगरि रोचन ऋण्डुरायल पुष्पमिति दुर्जयन्त रैंवत अर्बुद ऋष्यमुक, गांमना. कृतहोस कुतस्मर श्रीपवत और चकार आदि सैकड़ों पर्वत और है जिनसं मिल हुए स्लेका और आर्थ जनपद विभागपृत्तक स्थित हैं। वे लोग

पापन्य जनक नहीं होता कवल भारतवर्षने ही

किन श्रेष्ठ वर्ष्टमांक्य अन्य चीत हैं। ३३४ नाम | केक्स बचांकालमें बहती हैं और कुछ नदा ही कृतो । इत प्रारम्पती, निरम्भु कद्भाग (चित्रक), विश्ववेद्याली हैं। परिपर्त सक-दारकाकी साक्षाओं से निकश्ते हैं। (श्वभात), दरद, वर्धर, सबवर्धन, कीन, इकार, शिक्षः प्रमाचनी, निविक्तवाः लयो, निवधानती, विदेश बाह्यतेयर, आवेष, परद्वातः पुण्यतः कर्णस्कः बाध्य जैतरको सिनीवाकी कुश्दूर्वर, करतोबा, शहरतीरी द्रीतश्च अा शिका— व पुर<del>वस्तिना</del> क्षापकः नयो परिवर्धे विश्वासम्बद्धी श्रारिकीम विकर्ती 🖟 हैं गदावरी जीवरको कृष्णकार्य तृत्रभदा, एउपोप आद्धा नक काशरी—ने वेह अध्यवनेतका काक्ष और प्रकट हुई हैं। कुतभाना, शरपणी, भूजान और स्टब्सानको -चे भटकावास्य विकासी है। इनका जल बहुन सीवल होना है। धितुलोपा, कांप्रकृत्याः इश्वाः, निर्देशाः सङ्गलिति और अभक्ता— वे २६-इप्लंडसे निकला मानी कार्ता हैं। ऋषेक्रम्बर् क्यागे, बन्दग्र, भ≪बार्टनी कृता और पहार्गि∺ी इतका ठइम शुन्तिमान् पनगरं हु-का है। वे सभी नोइजी परिवण **है। जभी** गङ्गा औः अरस्मारोके शब्दन है तथा क्षणी जन्मार, गुरुपरम्य से राष्ट्रपम भिनी है। वे सन्दर्भी-सक श तके लिये भारत-सद्देश हैं। इन संबंधी पानहारियों मान भाग है। दिवसम् इसके अविधिया और भो इफ्तर्से छोट नहिनों 🎁 जिस्से 寒 छ हो

والمرابع والمراجع والمحاجب والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراع

(१५वर्ग) (गर्ग)) कहु, गोधली, प्रायाची, चाहदा | ब्हांसल, सर्वेट, अकल्पिक अलक और कुळ—ये इंदरते, विकास - माधा । देखिका, राजु निक्षीत ने प्रायः मध्यदलके जनमद कहे गये हैं। महापर्यतके गर्चको कोशिकी कामी)—ये यथी श्रीवर्ष उत्तरक भूभाग अहीं गोदावरी ४दी बहती है। रियालयन्त्री तरीठोसे लिकलो हुई है। बेटप्यृति, | सन्युष्य भूमध्यनको मनसे अधिक बनोरम प्रदेश यदन्त्री पृथ्वी सिन्ध्, चन्त्र आयन्त्रकः सद्धनारा <sup>।</sup> है। यहीं महत्त्वा भागितका वनंत्रर नगर सेवर्धन मंद्र पारा वर्षान्वली नूनो विदिन्हा, अंश्रकती है वहाँ अनक जननद है, जिनके नाम इस प्रकार (अत्रया) क्रिया तथ अक्नो- इन कारेगोंकः। हैं—ब्ब्राहेक (अन्छ), ब्रह्भम अभीर, कल्लोगक्, इत्यम्ला परिया≾ पत्रव है। नहत्त्व्य लोभ<sup>ा</sup> जनसन्त भूद बहुव प्रमाधन्त्रक ना-भार क≉र, (को) नमंदा, ग्रामा आद्रमा सन्दाकितो, सिन्धु (सिंध) बीबीर मह, कराद्वन करितक्र दलगढं निजकृत, चिजानकर समसा, करमोदा, । पारंथ, डारध्रीयक जातर, कहुभद्र, कैकेन और पिर्माप्तकः, विकासभावित, विकास, बैज्नान, सुनेक्या, । राजपातिकः । वे व्यक्तियाके अर्थनवेश है उद्या इनवें क्रुंप्टलचा शक्ती, !र्जाटवक्तम् ऑर भेक्कारियी— वे. वेश्य और शुरुकुलके लांगः गौ रहते हैं। काल्योज लप्पक जुलकार योभक जागुद, औपभ और ऑनभर- ये सब किरलांकी जातिमें है। नामम इसमार्ग, कारमीर, गणराष्ट्र, शुलिक, कड़क, अर्था तवा दान- व समात देश उत्तामें स्थित हैं।

अब पूर्वके देशोंका वर्णन सुने अधारक मृतुरक, अन्तरिति, बोडीर्गीर, बनवज्ञ, रहोप, माराह, कन्नवर्तिक भारतीत्तर, प्रविजय, कार्यक, वेषनक्रक प्राप्नशंकित यह felag (विधिना) तार्थानतक, महर मनभ और गोमनः ये पूर्व दिसके जनम् 🗱 अब द्वांतम दिसके बनपद वतनको जाने हैं। पाणकम कश्ल, मांग्ल, कृत्यि गोलाक्रम, हैल्ब, पृत्रिक कृत्य वनधंशक यकाराष्ट्रे गाहिषिक, कलिञ्ज, आभीर, वैदेशक्य, आरम्ब सवर परिनन्द, विश्वमानेय वैदर्भ दरदक, प्रापंक मॉलिक अरमक भागवर्धन नेविकः कृतसः आस्य तदिभदः बनदारकः—चै सभी दक्षिणवद्दरांक धनवद है। अस अपरान्त दशांका नणन स्नी तुपारक के नियम दुर्ग

<u>rekt sapppa på and der lekar terar terar tera programmere en en kan de på det er lektert erry tr</u> अभीकट, पुंत्तन सुमीर रूपए शापट कुरुमिन् 🖡 कठाक्षर कारसमर लॉहजङ्ग जाजेय, राजभद्रक, गरिक्याव, नर्भदाकं उत्तरके देश, भीरुकच्छ माहंय भारस्वतः काश्मीर, सुराष्ट्र आवस्य और अबुंदः यं अपरान्त प्रदेश हैं अब विन्ध्यपिवासियोंक देश बतलाये जाते हैं। सरज, करूप, केरल सत्कल उत्तमणी दशाणी भोज्य किष्किन्धक. भाशल कोसल त्रैपुर वैदिश तुष्व्रुर तृष्व्रुल, पट्ट, नैगध अञ्ज, तृष्टिकार, जीरहोत्र और अवनिः। ये सभी जनपद विन्ध्याचलकी घाटिशीमें वसे हैं।

अब पर्वतीय देशींका वर्णा किया जातः हैं। गंहार हंसभार्ष, कुरु गुर्गण, खुस कुन्तपावरण। कर्ण टार्थ कृचक विगत मालव किरात और त सम में पर्वताँकं आश्रयमें बस हैं। इतर देशांस पोरंपूण यह भारतवर्ष है। इसमें चारों दिशाओंके दंशांको मिथति है। इसम् सन्छव्। देता, द्वापर भी कलि इन चारां युगोंकी ब्यवस्था है भारत्वषंत्रे दक्षिण पश्चिम तथा पृत्तेम् पहासागर

है और उत्तरको और धनुषको प्रत्यञ्चाके समान हिमालय पर्वतकी स्थिति है। यह भारतवर्ध सब प्रकारकी उन्नतिका बाँज है। यहाँ जुभकम करनेसे बहापद इन्द्रपद देवलोक और मरुद्रगाँका स्थान भी मिलता है। इसी प्रकार यहाँ मिदित कम करनेसं पर्पयको मृग, पश्, भर्ष तथा स्थातरोंको वानि भी मिल सकती है ब्रह्मन् इस द्यान्में भारतवर्षक सिवा दूसरा कोई देश कर्मभूमि नहीं है बहार्षे देवताओंके मनमें भी सदा पह अभिलाला रहा करना है कि हम देवयांतिसे धृष्ट होनेपर भारतवर्षमें धनुष्यक रूपमें उत्पन्न हों ' उनका कहना है कि 'भारतवषके माध्य वह कार्य कर सकते हैं जो देवता और अस्रांके लिए भी भसम्भव है कि तु खेटकी बात है कि ये मनुष्य कसंबन्धनमें बंधकर अपने क्रमीका खाति। अपनी कीर्नि फैलानेकां उत्सुक १६३ हैं और लेशमात्र सांसारिक स्टाके प्रताभनमें पड़कर नित्य शक्षव सुखकी प्रशिक लिये कोई भी कर्म नहीं करते

MATERIAL PROPERTY.

## भारतवर्षमें भगवान् कूर्मकी स्थितिका वर्णन

कीष्ट्रकिने कहा = भगवन् आपने मुझसे भारनवषका भलीभाँति तणन किया तथा वहाँकी नॉटयो पत्रतों और जनपदाँको भी बतलाखा इसके पहले आपने यह कहा दा कि भारतवर्षम भगवान् औहरि कुमंरूपसे निवास करत हैं। सां ठभकी स्थिति कहाँ और किम प्रकार है। यह सब सुननको मेरी इच्छा हो रही है। कुमंरूपी भगवान जनादी किस रूपमें स्थित हैं उनसे मनुष्यकि भूभ अशुभव्हीं सूचना कैसे मिलती है। भगवान् कूमंका मुख कैमा है ? और उनकं चरण कौन 🕏 1 यं सारी वाने शताइय

यार्केण्डेबजी बोस्ने ब्रह्मन' कुमरूलधारी भगवार खांहीरे हैं भेदोंसे युक्त इस भारतवर्षको आक्रान्त करके स्थित हैं उलका मुख प्**व**ं

टिशाकी और है। उनके चारों आर मैं भागोंमें विभक्त होकर सम्मूर्ण नशत्र और देश स्थित हैं उन्हें बतलाता हूँ भूनो जेदि, पद्ग, आरंपाण्डव्य भारता प्रेप शक उज्जिहान घोषसंख्य, खम्, सारस्वत, मतस्य शुरसेन माथ्र, धमारण्य, ज्यांतिषिक, भौरयीव गुडाश्मक, उद्वेहक पाञ्चाल सङ्केत केंक, मारुत, कालकोटि पाखण्ड, पारिया (निवासी कापिञ्जल, कुरुबह्ह, उद्दुम्बर नद्या गजाहुय हांस्तनापुर आदि , कं मनुष्य भगवान् कुमेक मध्यभाग (करिप्रदेश) में स्थित हैं। कृतिका, रोहिणी और मुगशिरा यंतीन नक्षत्र उत्तः ≓धानक विकासियोंक लिये श्रभाशुभक सुद्धक हाते हैं। वृषध्वज्ञ, अञ्जन अम्ब् मानवाचल शूर्यकणं व्यरप्रमुख, '७मक कवंटाशन चन्द्रेश्वर खश

मान गिंधल पाँचड वट दन्द प्रारम्भित् लीकिन सामहः पुरुषादकः पूर्णात्कट भ्रहगौर उद्योगीर काली सेखल यूट लड़ित्त, एकपादप न्यंभान और कोसल— ये देल कृष्णात्वानुक भुश्चभाक्षे क्रिक्त हैं आहाँ, पुन्यस् और पुन्न ये तान नक्षत्र भी उनके मुख्य हैं

अब कूमेश वानक दक्षिण करणन जा दश हैं, वनके नाम सुनोः कलिङ्ग उद्दीसाः बङ्गाः बगालाः बटर कोसल मृतिक चेदि कथ्वेंकर्ण मन्ध अन्धः विश्ववासी बिद्या , बरार १ नारिकस N#द्र14, ईलक व्यक्तवल, महायाम, वेदन स्पव्याप कैष्कि ध्य, इंस्कृट निवध कटकस्वल, दहार्ण हारिक नय निधाद, अञ्चललक पर्णालका समस ये देश भगवान कृभक ूर्व दोश्रण दिशासमा सम्बन स्थित है। आक्लोबा यदा और पृथ प्रशास्त्री नक्षत्र भी वहीं हैं। लङ्का, कारमधीन शैलिक निकर मनंद प्रश्नव और दर्दुर चवंत्रके पास बसे हुए करणा वर्करक कार्य स्टोन्कर लोग क्या ध्राकरच्छ ब्राह्मत सम्पूर्ण प्राप्ताः प्रदेश नेपना अन्य सरपा बस दूर देन अर्थान दासपुर अकारी महारह कनारक गानद चित्रकृत मोन महेनांगीर मोलहीय भगाधर, कावाएके नरवारी देश अध्यक्षक प्रात्यस बर्म हुए प्रदेश नासिक शङ्ख जुक्ति आदि तथा बैदुर्य प्रबंधक समीमकर्ती देश वारियर काल नसम्बद्ध राजनाता कृष्य ह्याच्याची व्यूपोर्ड और कुमुदाष्ट्रिके निजयी। अधिया ता दिशिकः कथनवक दोशण कीम्ब कपिक नारमञ्जा ऋष्य विजन कार्शनिवासी जिनिङ्ग मुख्यदरी तथा क अस्पे सहनेवाले लगा और नायतर्थी गरीक तरतार्थी दश— ये भगवान कृपेको दायों कृथिमें स्थित है। उनग फरण्यां इस्त तथा विश्व में तीन न्थ्रत भी मही है

काम्बोज यहव चडवामुख सि श्रु शीवीर भागतं. वनितामुख हाजप सूद, कर्ण, प्राप्तेय बर्जर किरात पारद पाण्डक पारताव, कल भूनक है स्थितिक सिन्धु कालक, वैरत, सौराष्ट्र दस्ट,

द्राविद्य, सहालकः ने देश कुर्मधान्त्रकार्यक्षान चरपर्वे स्थित हैं। स्वामी विशासा और अनुराधा त्थाप भा वर्त हैं. मॉजसंब, ब्रगरि, लाग्नन, जम्मीगीर, असर्गनक हेहर सामिक विद्यासम्बद्ध बोहुन, **न्धनद् प्रमन अवर तारभुर, अङ्गानक शकर** भारत्मवस्मक पुरस्तर कारनामक वेपूर्मानिकामी फल्लाुलुक भीन गुरुह चकल दकेशया, बॉन्सिकेस, दीयशेष सुर्युक्तिक तथा अधकत— ये देत भगवान् क कारके एक भागवंगिक हैं वहीं व्यक्त, सुग और पूर्वालहा रक्षत्र भा है। माग्डव्य बण्डखर अरमक लगा कुलस लड्ड मरीबद्ध सांगद বুনিত ধ্যুমবাধানা বলসক প্ৰক্ৰ ডাব্ৰ तमा ३२कमीलवासी भनुष्य धनवान् कुसंके साध चरणमें स्थित हैं। उत्तर घट अन्तर और भन्त्रिकी भी वहाँ स्थिति है। कैलास दिम्बान, भनुष्यान, बर्यमन् ब्रीड, कुरुक्क, श्रुडबीण रसालक, भौगास्य, यापुन अन्तर्द्वीय, त्रिगर्स अग्रीन्य गर्दन अश्वयस्त्र, चित्रिक्ष केशधारी, वासंस्क. बाटधान शवधान एकर अथस करत तक्षीराचात्रम अस्यान मानव मद वेगुक पर्यातन्त्र पिङ्गल मानकलाह हुव बक्रान्स्य माग्रस्थ भूतिपृत्य साम्य, हमहाक व्यक्तमस्य गाभार स्वर संगरणीत्र वीधप दाससेव राजन्य जयासक तथा शतकृति ये कृष्यंभगवानकी अर्थो कुक्सिसे हैं। सत्यिय पूर्वाधादपदा अतैर उत्तरभारपदा— ये तीन त्रधत्र भी वर्ती हैं किल(राज्य पशुपाल कीन्स्क, काञ्मोरक ऑभभन्नज" दहर, अङ्गणः कुरट अन्दारक एकपाद, खन्न मोप, स्थरा भीम अन्तरहा यत्नन हिन्ह चीरप्रापरण, वितेष भीरम तथा राज्यम्—मे कञ्चप्रधारणन्के पूर्व उत्तरवाले नरणक अर्थका है अपनी अधिनी और भराने भी वहीं हैं।

श्रिप्रवा उक्त देशों में क्रमण ने ही नक्षण ऐसे हैं जिनके कारण सनुष्योंको पोड़ा होती है जर्यात् जब इनके साथ दृष्ट खड़ांका बाग होता है तो वे उनसे प्रभावित होका प्रजाको कह देने हैं और बनस दर्श के पर हानेका ने कहकि सनुष्योंको

बच उन्न न्यान्यों अन्त है से शुभ करनाको प्राप्ति होती है। तसमें और प्रश्नीये होन्याना शुध्यक्रम कल साधरपत्या प्रव तेतीर्थ नगी बनुऑका प्राप्त होता है। यदि जपने क्लाब खन्म हो अध्यक्ष सन्तरे समय इह अशुध स्थानीने पहे हों तो मनुष्यको कष्ट भौगुना प्रदेश है यह दात प्रयोक्षक लिये भाषात्व करावे लागु होती है। इसी प्रकार बॉट अब्ब अनैर कह आपके पढ़ हां से इसका ५०न शुभ होता है। पृथ्याचा सनुभक्ते यह वरि अञ्चय स्थानाम हो से ब-हें इस्त लेख, पुरुष, सुबद, पुन वर्ग पालको भी इस्ति इस्तान बढ़ती है। ताँद पूरव बाड़ा है से अपने सरोगका भी भग जा सकता है और जिन्होंने अधिक मामर्थे पान ही-भान किये हैं उन्हें तो ख़बंब हो हुन्य आर्य तथा सरीर-अभागी हानि बहाती रवती है। जा सबक्षा जिसम है उन्हें यह आदिस काभी कहीं भी भय नहां है। नहांत्र और प्रहारे क्राप्त कृपसूध कलको भट्टम कथा ल अस्त्रे भागत है और कभी सभी साभागतक सम्पर्ध दिशा देश जन-समुदाय राजा अथवा पुरुषे साथ भोगरा है। यह उद इतिन -हीं होते हो मनुष्य करमा अपने १६६ काने हैं और ब्राह्मी इंक्टि हो जानगर इन्हें शुध कलांसे विश्वत होना भवता है। यहाँ कुर्मभ्रावानुके बिश्रहमें को नश्रवीकी श्चिमि समावा गरी है। या सार उस अस देशोंके िन क्रामान्य कपरा तुभ या अञ्चभ होते हैं। अन बुद्धिनान पुरुषको उपित है कि आनं देश कराज तमा प्रतानित बोडाको उपस्थित देख एमको। विभिन्नक कर्र स करे। साथ ही लोकजहाँका भी राजन करे। आक्रफाने देवताओं तक देख आहिके को सद् पृथ्वीका <sup>स</sup>ेते हैं। उन्हें नोकार्से 'सोकवार' । विशिवत् बनाव करके राज होस अन्दिका अनुसार कार गया है। विद्वास पुरुष कर अवको श्राँ र कारण चाहिये।

अध्युद्धको बाहि काले हैं। जिस अहाराणिका कि लाक-क्यांकी कभी भी वर्षका न करे को यह स्वामी है। उसके अलुध भारतें एउनेका क्यांका उनकी लाकि अस्तेय हो इनके द्वारा प्रशा इस देशके लोगों के कह होना है और बड़ों ग्रह, होनेनले भयका निवास न होता है। लाककादों और बर्गान अनुनूत्र होनेक राभ फलका प्रदेश एवं पापका नाम होता है तथा प्रतिकृत होनेक वै बुद्धि एवं धन आदिका भी नात का ३,०५८ हैं। अनः बदको सान्तिक एका दोहका साम नवा उपनाम करे। रेशस्थानं तथा देशपक्षीको प्रजाय कामा भी उनम मामा शक्त है। अब होस इक और स्मान कर क्या क्रोधको स्वाध है। विद्वान पुरुष किसीये भी होड़ न बने। सब क्रियांके प्रीत विज्ञानक रहे । इस्त्यन न करे और बह बद्धभर बातें य बनाने ।

> ≽स प्रकार विने भारकत्त्वमं स्थित *प्रधा*नाम कृतके व्यवस्थान वर्णन (कर्ण) वे अचित्रवास्त्र नमाम 🖁 उन्होंमें सम्यूच जनह⇔' विविति 🛊 उन्हामें अञ्चल देवना और अन्नप्र-क्ष्यहरू है। उन्होंके भीतर अग्रेष्ट पृथ्वी और संध हैं। वेच आदि हो। राजियाँ फालान कुछके मध्यभाग . कटिवरेस) में 🕴 मियन आर कर्क श्वामें स्थित है। हुने और होभगकान चरणमें कर्क नवा स्टिह हैं। भिद्र करना और तुला—वे क्षेत्र गरिंगचे जनको कृत्तिमें हैं। तृत्या और मुश्रिक दक्षिण परिवयनाने परणमें हैं। पृष्टभागमें वृक्षित और धन रिवन हैं। यायनकाणवाले चरप्रमें बन् जकर और कुम्भ हैं। उत्तर क्रुक्तियें कृष्ण और की की दिनाँव है जन्म हंशानकोगावाले नंग्यमें और और मेथ एकि हैं। ब्रह्मन ' भवनान कृर्तक ऑग्वरहर्वे सम्पूर्ण देश क्षेत्रक हैं। उन देश्मी नशच है नशज़ोर्वे राज़िकी है और र्यामयाचे प्रहाँकी स्थिति है। असः यह नस्यार्थ मीड़ा होनमर देशांभें भी मीड़ा होती है। जेसा अगाना चर्गहर्व और इसकी इत्तनिक निर्दे

#### भद्राच आदि क्योंका संक्षिप्त वर्णन

बाकॅच्ड्रचर्मी कहते हैं - मुने ' इस प्रकार पैने भरतन्त्रपद्मा प्रधासम् नवंत किया। इस देशमें ही क्रत्ववृत, त्रेता, द्वापर और कॉलव्य-इन चम कृतों नथा चार बगोंकी स्थतक्षा है। अब सैनाराज हेबक्रफ पूर्व का भड़क्षकार्य है। तसका सर्मन मुन्। बहाँ केलबर्ण, केल, पर्नतश्रेष्ठ शैचाल कीरक तथा पर्याका नाग्र-मधे भीच कुलभवंत हैं इसमें उत्पन हुए और मी बहतरे छोटे छोटे मनत है। असे तने हुए अनेक इकारके हजारें जननद 🕻 जिलक त्रांग क्यादर्शकारा, सुद्धसानु और सुमञ्जल कादि हैं। शोता, शङ्खावती भट्टा तथा नक्ष्यवर्ग आदि वहाँका गाँदर्थ हैं, जिनके पर बहुत चिन्तुर हैं। प्रसम्ब अस अहुत तक होता है। धहा शबर्षक अभी जाच्या शङ्ख तवा सुद्ध सुवर्णके ग्राम् का-तिमान् होनं हैं। इन्हें दिव्य पुरुजोंका र्शन पास होता है। में मद्रे पुष्पाल्या होते हैं। इनमें हतम मध्यमका भेद नहीं होता सक सभान ही हैले जाने 🕏 के स्वधाननः सहन्यांनता स्वर्धि आठ गुजोसे वृक्त हारों हैं। यहाँ यह भुजाधारी भक्तान विका इक्योंबरू परे विराजनात रहते हैं। हे चक्रक पुरुष, लिक्क, खरण, हाय और गैन। मेब्रोमे भूशोपिक हैं। इन क्यादीआके अश्लोमें की <sup>|</sup> पूर्ववत् दशींकी स्थिति अनदी वर्गहेयं

अब उससे पश्चिम मिश्रा मेनुमानकारण वर्णन सुना। वहाँ विशाद अध्यान, कृष्ण, जय-ए हिंदिर्जन, जिल्लाक और वर्धमान- व सान कृष्ण एवंत हैं इनके सिवा और भी बहुत से पर्वत हैं वहाँ भी ति अस करते हैं। उस देशने भी ति, महारूब सामान कारणकार पथ अद्गुल आदि सैकर्ज बनपत है। वहाँ भी ति सम्बुल्यामा स्वक्राक्यम्, असोच्य, कामिनो केश्या अप्यान्य महस्ते विद्याके बल पीत हैं। उस देशन अध्यान्य महस्ते विद्याके बल पीत हैं। उस देशन अध्यान्य महस्ते विद्याके बल पीत हैं। उस देशन अध्यान्य भारती करहरूपमें विराजन न हैं। वे अधी हाय

पैर, पृष्ट, इदय यीठ, पैसली आदि अङ्गोर्ने बहुत-से देश इस दोन-तीन नश्चन पूनवद करण करते हैं से नशज भी पठलेकी ही भौति तन-उन देशोंके लिये सुभागुभस्चक होने हैं

मुनिवंत। यह मैंने केतुपालवनके विषयमें क्छ याते बतायो हैं. अब मुद्राप्त ६५।कुश्वयका वजन सुना वहाँको धूमि भाजननी और चानु र्गानिश्त तथा सर्वत सूख देनेकली होती है। 👊 ला / देवलोकले ज्युत होते हैं 🌂 ही उस देवर्ने अन्य लेते हैं। उस देशमें सिरिशन चन्द्रकान्त और सुर्वकदन्त— ने दो कुलपर्वत है। वहाँ भारतीका नामकायी महासदी प्रतित्र एवं स्वच्छ नासको धारा बहानी हुई जिल्लार बहती रहती है। इसके सिका और भी हजारों शर्दियों बहतों हैं। कुलपर्वतीके अभिरंक और भी अनेक पर्यंत है तथा मैकड़ों एव सहत्वें क्व हैं जहाँ अमृतके समान न्यादिष्ट नामा प्रकारके फल न उसाध्य होते 🖡 उत्तरकृष्यपैसे थी भगवान् इत्युक्तम पूर्वकी और सिर करके क्ष्म्यक्ष्ममें विद्यालयान (हते हैं। उनके पित्र पित्र ने अन्यवर्धि नीत नीनके क्रमसे सभी नक्षत्र नी अलोगों विश्वक होकर स्थित हैं। इस प्रकार बहर्क देश भी नै भागांचें विभक्त है। उस देशमें न इंद्रीय और भद्रद्वीय नामक दो द्वीप हैं, से राम्हके भीत स्थित हैं। इसन् इस प्रकार भैते ३चरकुरन्त्रपंतर अयंत्र किया, अस किस्युरम आदिका बर्वन हुनो

शहरिक रहते पुरुष रोग और होकसे रहित होते हैं उस वधमें प्लाभवाया नामक एक पनीहर बन है, जो न दर्श्यकों समान राम्पीय नाम पहला है जह के पूरुष सदा उस बनके फलोंक एम गीउ हैं , इस्प्त उनको जनानी सदा स्थित रहती है चीर बहर्ग्यों म्लिबॉके सगरसे क्यासकी सुगन्ध आती है जिल्लामावर्गक बाद अब होन्बदका परिचय दिया जाता है। बहाँके मनस्य चाँटांके समान गौरवणके होते हैं। देवलोकस न्यून होनेक कारण उन सबका स्वरूप देवनाओंके ही समान होता है। हारिवर्षके सध्ये मनुष्य उत्तम इक्षरसका पान करने हैं। वहाँ किसीका बुद्धावस्थाका कष्ट रहीं भौगरा पड़ता वं सब के सब अजर होते हैं। जबनक जोते हैं। संस्था रहते हैं। अब जम्बुद्वापके बीचमें स्थित इलावृतवर्षका वर्णन सुनो इसे मेरुवबं भा कहा गया है नहीं सुव नहीं नपता और मन्ष्योंको बृद्धाबस्था नहीं सतानी चन्द्रमा, स्र्यं, नक्षत्र और यहाँकी किरणं वहाँ प्रकाशमें नहीं आती क्योंकि स्वर्ग मरुपर्वतकी प्रधा उन सबकी अपंक्षा बढकर होती हैं। वहाँके मनुष्य जामूनके फलका रस पोते और कमलको सी कान्ति धपण करनंकाल क्रमलके समा सुगन्धित एक कमलदलकं सदश विशाल नेपांताले

होते हैं हलावृतवर्षक मध्यमें मेरुपमतको म्थिति है वह करावा (पुरवं, के समान शीसं पतला और ऊपर चौड़ा होता भया है। इस चर्षम महारिक्षी मेरू ही एक पर्वत है और उसासं इत्याकृतवर्षकी प्रसिद्धि हुई **है। इसके बाद रम्यकवर्षका** वणन करता हूँ सुनो। वहाँ हरे पनोंसे सुशांभित एक रूँचा बरगदका युक्ष है। उसीके फलका रम पीकर वहाँके निवासी अधिय निवाह करते हैं। व जरा और दुर्गन्ध्य रहित तथा अन्यान निमल होते हैं एक दूसरेके प्रति प्रणाइ प्रेम ही उनका प्रधान एण है। तसके उत्तरमें हिरयमय नामक चर्च है. जहाँ प्रदा कमल बनासे सुशाधित हिरण्यवता गमकी नदां बहतां है। वहाँके मनुष्य बहुत बड़ बलवान् तेजस्वी यक्षकं समान सुन्दर महान् पराक्रमी धनवान् तथा नेत्रांको प्रय लगनेवाल हात हैं

manufall from the second

## स्वरोचिष् तथा स्वारोचिष मनुके जन्म एवं चरित्रका वर्णन

कौष्ट्रिक बरेले भहासून । अपन भेरे अश्वरे अनुसार पृथ्वी समुद्र आदिकी स्थिति तथा प्रमण आदिका भलीभाँति दर्णन किया। अब मैं मन्दन्तराँ उनके स्वामियाँ देवनाओं न्यूबियां तथा सनुपूर्वोका परिचय सूत्रना चाहता हूँ

मार्केण्ड्रेयजीनं कहा भूने मैंने तुम्हें स्वःयम्भून मान्यत्तरको बातें तो बता ही अब स्वारोचिय नामक दूसरे मान्यत्तरका व्यान सुनी वहणा नटीके तटपर अहणास्पद नामक नगरमें एक छेल्ड ब्राह्मण रहते थे उनका रूप अधिनीकुमारीके समान मनोहर था वे स्वभावसे मृदु मदाचारी तथा वंद वंदाङ्गांक पारपामी थे। अतिथियांक प्रति सनका सदा ही प्रमान भरतिथियांक प्रति सनका सदा ही प्रमान भरतिथियांक प्रति सनका सदा ही प्रमान श्री रहता था रातको भरति आव हुन अभ्य मनाको है उहानेक लियं स्थान देते और उनके भरतन आदिकों भी व्यवस्था करते थे उनके पनमें प्रायम्ब वहान वद्या अतिथ करता था कि भै रम्जांच अन्त स्थान तथा प्रति व्यवस्था करता था कि भै रम्जांच स्थान व्यवस्था करता था कि भी रम्जांच स्थान व्यवस्था करता था कि भी रम्जांच स्थान व्यवस्था स्थान तथा प्रति स्थान स्थान स्थान स्थान तथा प्रति स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान तथा प्रति स्थान स्थान

भूमण्डलको यूम घूमका देखें एक दिन ठनके घरपर कोई अतिथि पधारे जो गना प्रकारको आंखिधविक प्रभावको जाननेवाले तथा मान्यविद्धार्भे प्रवांता है ब्राह्मणने ब्रह्मपूर्ण इदयसे अतिथिका स्वागत सत्कार किया बातचीतक प्रभावने अभ्यागतने ब्राह्मणस् अनेको देखें, रमणीय नगर्दे वनों, गेंदेया, पक्षेत्रो और पुण्यतीर्थोको बात बतायों, यह मब मुनका ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ वे बोले विप्रवर्ग आपने अनेक देश देखनेके कारण बहुत परिश्रम उठाया है तो भी न तो आप प्रत्यन्त वृहे हुए और न जवानीने हो आपका सध्य छोडा थाई हो समयमें आप सारी पृथ्वीपर कैसे भ्रमण कर लंते हैं

आगन्तुक **बाह्यणने कहा**— ब्रह्मन् भाव और अपिधियाँके प्रभावसे सेरी गांत कहाँ भी गहें रुकतो । मैं आधे दिनमें एक १५७% योजन चलता हैं



ল্যান্ত স্থান্ত্ৰক বৰুৱা ভাল্ডৰ পুৰ গৈছান हो। জিন্ধী কৰাৰী জানেক্ষা কোন हो। এটা সংখ্ लार और ने बंद अध्यक्त मान बोर्ट्स ने सामन्तु । पर अधैवर्तन देतने मुझ काई नेपाल नवाल्यो है भूक्रका भी कृषा की विवे और अपने सन्तरू प्रभक्त दिखानार्थ । प्रभागि देखके वेद्यके वेर्ग क्रिक्टक निकर्त का कार्यको अधिकांक करी इन्छ है।' यह मुनदा उदार्शवन प्राथनक <sup>।</sup> शॉन्ट कर राजनक काम यहें बरो यिना ही काराब्दे उन्हें निर्दे बगालके बिये एक मेर निर्मा। गर्री मीत का प्रवास तर्ही पुगरे हुए काराब्द्य एक चीर व रिला दिसाको प्रथम अहर थे उसे अपने, बाह्य आध्यानक होत् पटी। जो अपने मन्दिर कराओं अर्थ-प्रांतिक विद्यान बंध रूप हालों पैनामें अपके करना बंदरें सेंग्य का रही की उलाका नाम स्तानकर प्राप्तान देखार प्रकार क्रापिये कुरोरियत विकासिन थः उन्हे देखने हो बराधियी कामदेनक क्रियक्तव एक्सको देखनके विश्व एके इक्सेने असीपूर हो एक्सेन्डिय वेद क्रिक्सिक इति तत्कार भागानिक बार्यना वर्गमध्य और राजारि

والأرا الحاليات والمساولية والمتحارث े रहते हैं , किलागंत किया करते से तथा हुआ प्रशर टेक्ना उत्तविके औरहा-विकास वास्कि ्रायक्षीयान बहुत यह गाना बी। सेनावी दिन्स अवसारधाने भी हुए व्यक्ति प्रनेतर रिव्हरीको दास्य करनेसे सारामदेवलाओ होत नहीं हुई। । उनके अमेरने गमक्त हो जाना।

कि। हुओ दिन आरोबा निका काफे उक्त में का अपको उत्तन हुए सी उन्हें अपने वैरांकी गति कृषितक जान बड़ों। वे मीचने लगे--े जहाँ र दहीं बर्जके चारीने घर वैरक्ता लेव भूल । त्या । इध्य व्या वर्षन क्यापन दुराव है और मैं अपने बाके बहुत हुर बला अस्या हैं। अब ती प्रभाग व बहुँच सकन्य कराय मेरे अग्रिकात आदि किन्मपर्वको अन्ति आस नारको है। नार्व सकत े प्रदानम् केरा कड़िया। यह से मेरे क्रास पहुन এটা পুজা রাজনা এই জিয়াল না প্রশা অহা স্কত ফোলাই। হল জনকৰাই বহি দুট

्राप्त प्रकार विचार काते त्रण बाह्यम देवेता कोन्स का कि 'में जार्र दिवद एन इजार कोचन , रासका प्रेम का गया। यह राजित सनी, 'में कीन हुर आर्थ-इस और अन्त आरध-दिनमें कृत कार्मिक हैं ? इनकर कर सी जनारी में नेतर हैं जिदि में भाईत्याः' वे किम्तलयके रिश्वापः वर्तृतः एवे <sup>।</sup> यक्षे दुक्तः मादे तो नगा अस्य समन्त हो जाता. भिर्मनु जरीतमें अधिक चन्द्रावर नहीं हुई। गर्राये। संवे नतन्त्री देवना देवना देवन पिन्ह, मन्त्राई और न्तरिक्ष पर्वताच भूषितम् देवन हो मिन्नाम अग्रम्य , तमीका देखा है। कि मू एक भी इन नवामके किन्छ। बारेन्सर चल्पनके क्रांटम ३५का वैसीमें ट्राम: अन्यत्र स्वयंशान् वहीं के दिल प्रकार एनमें मेरा हुआ दिला आरोपका लेक धूम गया। इंशके अन्तर हो गया है उसी इन्टर वर्ष के भी मुझ्यें इसकी बीच गाँउ कृष्टिय हो गाँदी। अन्य से इंधरना अस्तर हो। कार्य में मेरा करण कर साथ। किर से इत्य भूतक। हिलानयक अन्याम कोष्टर क्रिक्सिक , मैं यह संभवीति कि मैंने बाहा कर्ड बुक्तका न्यानंत्र भारत है <sup>1</sup>

सुन्दरी वृदर्श काम्स्टवर्भ काकृत्य हो अल्छ-ः मनोहर कप मार्क्स किये अनक मामने उपाध्यतः। हुर्गे। मृद्य स्थावती कल्पिनीओ रंखका ऋद्रायुक्ता स्वागतपूर्वक दसके पाय गर्थ और इस प्रकार बोले— पुत्रन काम्हनक समान क्रांजिकामी स्*न्*हरी करते हो / मैं बाह्मण हैं और अध्यास्पर नगरस पर्हें आबाहें जेरे पैं) में दिख्य लंप लगाइ अ मा, जो सर्पके सलये पुरू गण है। इसर्गमये मैं ट्र-ग्यनको शक्तिमे रहित इ। यो काम बहरे आ भवा 🕻

**क्षक्रकित्री भोरती—बहार् में आररण हूँ।** मेरा राप मर्स्थाने है। मैं इस रक्षणेय प्रकाश ही सदा विचम्प करनी हैं। आज आपक दर्शनसं कामदेवकं वजीभृत हो गयी हैं बनाइथ में आवकी किस आद्वाका चालन करूँ। इस सम्ब सर्वेषा आपक अधीन हैं।



**प्राकृत्यम् कड्डा** —क्ट~ार्क<sup>ा</sup> हैं क्षिप्त तपावसे अपने बापर ज सक्तै और भे समस्त फिलकपोंको

इस प्रकार चिन्हा करनी हुइ धढ़ दिल्लानों करी | हार्बि व हो। यही भुन्ने चहानाओं । यहे १ निस्थ-र्गियांत्रक कर्मोका धृटना ब्राह्मप्रके लिये बहुत नहीं डार्गन है, अतः इससे बचनेके लिने तुम िहिनात्त्वमे मेरा उद्धार कथे। शाह्मणांका पण्टनमें रहन कर्राय उक्ति नहीं है देश देखनेकी उन्केरवाने ही मुक्षने यह अपराध कराया है। श्रेष्ट नम जोत हो - कि.स-की करना हो े और वहीं क्या बाबाण अपने मरबें मौजूद रहें, उसी उसके समस्त कमाँकी निर्मद्ध हरती है और ओ उस प्रकार प्रवास करता है। उसका निन्ध-गैथिसिक कर्मोकी हानि ही होतो है असः करवित्रति। अन्य अधिक कहरेकी अन्वशब्दक नहीं है। तुस ऐसी बेहा करो। किससे में स्थानिक पहले हो अपने भाषा पहुँच जाकै।

> बक्रविके करते – यहाभाग ' ऐसा न करिये : ऐसा दिए कभी न आये जब कि आप सुब्रे स्टेन्कर अपने घर चले जार्थे साध्यनकुमारर यहाँके अभिक रमधीय कर्का को नहीं 🖟 दुम्मालये इनलंग स्वधनाक स्रोडकर यहाँ रहा करने है। आको मी भनको हर लिखा है में कामदेशके क्शन है आपको मृत्य हार, बग्ब, आपूर्ण मध्य-भोज्य तथा अङ्गान अन्दि सभी भोग-माभध्रा द्वीरे अन्य नहीं रहिये। वहीं रहनसे आपके शर्मारमें कभी मुदापा नहीं आयेगा क्यांकि नह देवलओंका भूमि है। यह बीचनको पृष्टि कानेवामी है।

> में कहका वह कम्सन्यर्ग अप्यंग वाबली। सी हो एवं। और 'प्रमुक्त कुपा कोजियं' ऐस मभूग बागीर्म कहती हुई स्ट्रामा अन्धनपूर्वक उनका आलिक्रन करने समी

सम्बन्धायने अज्ञा—अने को 💸 भी शर्गरका स्परा 🗠 कर । यो ती ही बैया हो, वैसे किसी अञ्च पुराके शक चली आ मैं तो किसी और राजये अधेन करन हैं और है और ही | भावसे गेरे बार आती है। ग्रहेक्क बादि लोवें अप्रियों हो यो आएका देव हैं। अप्रेक्सन ही भेरे <sup>1</sup>ंग रमणीय स्वान है तथा कुछ सन्तो स्टर्गेभिट

बेर्स को देने दिना है। क्रमांचनी अर्थर करान कीराफ सिंहर होता कर की पुरस्की बाद भेजा कावारि । स्वाप्तरूप अंग्रेश क्रिकेट किए हैं कर वे कावार असि क्षी करे जाते. या व र्राट पर रिग्य सीमीवक कुर्बात क्रमानेह देशन तेल क्षमा है की पत इक्रमीका क्लेक्स व्यव ५८४४। भी कार्लका बत्तम कम देनेन्सले होती है।

क्षमानिको क्षेत्रके । क्षत्रप्रभावे केट असे वह सारे हैं। हैने एक करनके अन्यका कारणकों प्रमान हो जल पिरांगा और इसा क्यापे भी अनेकारण को । प्रमा होगे एम एक र मेल मशरम प्रस कारन अब-कल्लेक टेन्टें हो मचने हैं देने हो हार के लाभ परियादने स्थाधक होने हैं। परि अन्य योग ४ ६ ४ । इकन निष्टे में यो भूत्यु होनी और ऋष्को भी ऋष समेना।

क्रायाच्या क्रमा- वर्णायाः वी गृहतानेत इसका दिना है कि नगमा क्योंको अधि-दश्य केटर्ड न कर जा में (हे रही कारण) कर ही ह किरुक्त कर संबंध क्यांक इंकर्न हो।

क्षानंत्रको बहुत है—मी करका उप कारणा सर्वत्र भारत हो सम्बद्ध अनुसर किया और संस्थान अर्थिको प्रयास करके सन्द हो-सा करा। यत्रधा आंत्रवेष आय हो धन स्वयोक्त भिनेद्वांद स्थान 🐔 अन्तर्ग हो आस्पर्यन् भीर प्रदेशमध्यका प्राप्तभीय युक्त है। अन्यको पुरु कारवेसे इसमें वृष्टि करते और अन्य अस्तियों क्षांद्रमें कारण बान है। अक्षमें हो सम्बन प्राथमक अन्यप्त-निवास संस्था है और विकास को इस प्रजान आरम्भ हो बनानको तक ब्रांग है। अ सामाने प्रधानने में सुमानन प्रांतक ४८ म हो 🚁 । 🕶 पर्युच ब्रामित गांग क्यो गीव লমজ্জা যা বাংক কথকা জৰিবলৈ দ কিলাচী। त नव इनक्र ६४००० थे नाग्या प्रतिका gase करा ही मुख्य रखा कर कर **ब्रा**ज करन उर्व पर प्रतास करने अपना स्थाप ्या घराचे किंद्र अस

क्रमान्त्रकाचे रेख हर्ग

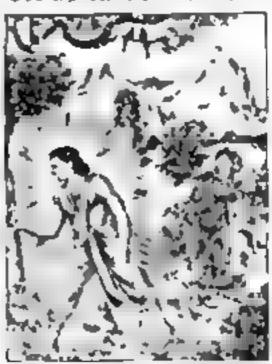

क्षांक्रमे ४००८ एवं कृषियान् औन्द्रवको वर्गन क्षा क्रोक्रको प्रकारिक क्रमी स्मा । १४४० ४५ ५ ४४सी ब्राह्मण्डे प्रति ४१को और रंगाने हुई देवार करन লাপুৰৰ লগৈ <del>কৰি কৰা কাহিবিকাৰ চ</del>ৰঞা कराच्या के क्रायान्। अने जीने जाने के पनी क्रमा संब क्योंने क्रम वि और एक हा क्रममे प्रा ५ई बळा उनमें स्कार ५ निमम स्था कार्यक अनुक्र न पूर्ण विकास प्रत्यक्त पान अन्तेची कार प्रय वर्षात्रभू तथा अवस्तरे सबी संबंधि भी ने लेकर हेरा दिन और राजि कारान गरि। इसका हरा ब्राह्मलक्षेत्र 🗗 र पुलस्तवसे अस्तवस्त हो गया सः 👐 काका अर्थ भानी हताका कार्य, एडी और असेको प्रस्थाननी भागतर विकाली को । एक कारत असका गार आकार किश्तर शुरूत कर गांध स्थानिक के पर अभिने पर समा वेही पर का **भूगः कृति मध्यम् एवः गम्भूगं का, उ**दे

क्रमन में क्टींब्लीवें आशन हो रहा का किया

इस् झकाने इसक्षे काफ िक्ष ना उस दिव

इसन नर्माक्योकः (कादिरांको अवस्थाने देखा ! जीने वद किने १६६ गर्ग जार दृष्टि न जाने त

मी सर १८ वर विचन किया – क्या करण है को अदान बर्जाकरो इस बक्तापर सबी वर्डम क्षीयमें हुए अन्तर-पुरुषे श्रिका हो है / हवका रहाम अपनेके लिये कोलन इन्कारनापूर्वक बहुन देशस्य स्थान किया और सम्बन्धि प्रभावने उत्तर सम् पार्थिको धनने नीति सहन निरम्भः इसके सहर मोना 'अब मेनव संग्लनेका अन्यत्वकत्त नहीं गह बर्गायन एक साम्यवा अक्टब्स हो 🗓 इसका रूप पारच कर नेपन्न यह निश्चय ही की क्षण रामा अरोगी, प्रतः इती उत्तरको नार्यसँ 

हेल निक्षत्र सरक गर्माल प्रपन प्रकारके हाराज्यक एक बारण किया और वहाँ वर्कावन बैटी भी उपने ही विकास करने रामा कर देखका उस एन्टर्गक एवं व्यथन स विवर्त हत्। बह बाम ३२ वर बहरवार कहने रहती। प्रहान | घर मध्य नुष्टार। संगर्न ही ४ कथा है। इतिश्र होहर्य प्रथम शहर्ष अन्यक न्यान देशक वै अपने श्रामांका फीला गाका देगी। इसमें हीनक भी मन्द्रश्रामी है। भीद्र हमा हुआ न आफार क्षण्यान क्षत्रराष्ट्रक क्षत्र नारंग्य और अवस्त्री सम्पूर्ण कियार्ग भी १५ ता जायोगी मार्ट अज्ञान अलको अवस्थ प्राप्त होना।"

कारित कोल्य — सन्तार कार कार्रे वाल और । हो मेरी भागिक किन नष्ट हो रही है और दलके बक्टमें बद क्या है। अक्टा हम स्थर में कृतन मी हाइने शांच मेरा शयाचा हो शनान है। अञ्च न

बर्जीवनीये कहा बराव । बसस हो ३वे अन्तर्भ प्रत्येश अन्तर्भ, कर्तक्य है।

कार्रम् क्षीलर्ग--भूतरी सम्भातन समय मृत पाना मूर्य असनी विज्ञान सम्बुद्ध दिला प्रभा

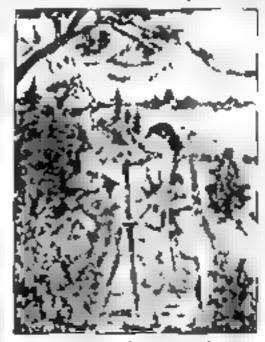

वक्रीवर्त्तने कहा—देशा है होता आवक्री करवाद हो। गाप बैथ जलने 🛭 बैथा हो हा युष्ट हुन्। समाप परवा धन्नायसे आकारी का अधि कपीन रहना है।

क्यकेवहेबारी कहते हैं... रणकर वह अअअ मुझे लागा था तो मेरी जो उनस्थाने इंगोलामा वर्ष । तकवित्रीके शाब पुण्यित कान-उने महर्गिका पात्रक भवारम किर्देशभर मुक्तर अभिनाम स्थापीय कादशक्तमा बाँदयक निपाने तथा क्षांस्य राजन्य क्टबरेने अञ्चलपूर्वक निश्चा कार्य स्व १० साधार्यक आहार है। क्रम देनेकी बाद कहारी है। इससे में , यसके बे-1971 अंदर्ग और बंद कर लेती और कारमके नेपानी स्थान्तक दिया है से बाजी विका ५८ विमा ही ५८२६ लिए ५५ नैया हो। था। लग्नक्षम् वर्धवानुस्था कर्त्याके स्थानका स्थाप सामे-सामे इस अन्तर मध्यपेक बीचन गय प्राप्त कि का प्रकश्चित्र विभिन्न । १५५ बाह्यक्रमान्ध्राणी सन्ध्रमन प्रमे स्थानमन दिख्य प्रति आद जो करोंने पारी करीनों इस समय इंसपूर्वक परन्य किन्नु से वह रूपने ५४ नक्त . ५ तम करना नेरा (एना) तथको अन्तर्भ पूर्व धारक प्रकातः भारतको भारत नायस्यो सम्मानक। बागा इ.स.

प्रकारित कर रहा हो। यह बालक धगवान भारकरको भौते स्वर्राचिष् (अपनी किरणों) से भूजोधित हो रहा वा इसलिये वह स्वरावित नामसं ही विख्यात हुआ। वह पहान मौभाग्वशाली ज़िशु अपनी **अ**वस्था और सद्गुणके साद-ही। साथ प्रतिदिः उसी प्रकार बद्दः लगाः जैसं चन्द्रमा अपनो कलाओंके साथ शुक्रन पक्षमें दिनहिन बदतः रहतः है। महाभाग स्वर्धाचन्ने अपन्तः वेट्, भन्तेंद नमा अन्यान्थ विधाओंका ग्रहण किया धारे भीरे उसकी तरुण अवस्था आ गयी। एक दिन वह मन्दराजल पर्यतपर निजर रहा बा। इत⊣में ह**े उ**सकी दृष्टि ५**७ सुन्दरी कन्वाप**र पही अग भयसे व्याकृत हा हो थी कल्हाने भी उसे दखा और मधगकर कहा – यंसे यक्ष करो, रक्ष करो।' उसके नेत्र भयसे कातर हो रहे थे। स्वराधिष्ते आश्वासन हेने हुए कहा— हरी मन यताओ. एवा बात है ?' वांचाचर वाणीमें उसक इस ६कार पुरस्कर उस कन्यानं बारंबार लबी साँसे खाँचने हुए अपना राग्य हाल कह भूताया



कन्या कोली---वीस्वरः मैं इन्दीवसक्ष नामक विद्याभरकी पुत्री हैं। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधन्त्राकी पुत्री मेरी मत्ता हैं। मन्दार विद्याधरकी कन्यः विभावरी मेरं एक सखी है और धार मृतिकी पुत्रों कलावती मेरी दूसरी सरही है। एक दिन में ठा दोनोंके साथ परम उत्तम कैलास पनतके उत्पर गयी। वहाँ मुझे एक भूनि दिखायी दियं, जिनका शरांर तपस्याके कारण अत्यन्त दुर्वल हो रहा था। भुखारी बनका कच्छ सुख गया था। शरीनमें कान्तिका अभाव था और आँखींको पुतर्सा भीतर भैमी हुइ थी। यह देखका मैंने अनका उपहास किथा। इससे कुपित होकर बन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा – 'क्षी नीच असी दृष्ट तपरिवर्ता ! हुने भेगे हैंसी उद्दाया है, इपलिय शीक्ष ही एक राक्षण तुझमर आक्रमण करेगा है इस प्रकार कृष्य देनेपर मेरी सुखियोंने मुनिको बहुत फरकारा और कहा। - तुम्हारों ब्राह्मणताको धिकार है। दूसमें शस्त्र न होनेक कारण तुम्हारी की हुद सारी रूपरमा न्यर्थ है। जान पदता है। तूम क्रीधसे ही अत्यन्त दुवंल हो रहे हो, तपस्थास नहीं। बाह्यपका स्वधाव तो समाजील होता है। क्रायमधे काबूमें रखना ही तपस्या है '

<u> End ha by</u> has en<u>lered by a soluted con by a</u>

सखियोंकी ये कार्य सुनकर तम अधिततेशस्त्री साधुने उन दोनीको भी शाप दे दिया—'एकके सब अङ्गाम कोत् हो जावनी और दूसरी श्वरोगसं प्रस्त हान्त्री,' भुनिकी बात सक हुई, मेरी सखियोंको हत्काल देसा ही रोग हो गया। इसी प्रकार भेरे पीछे पीछे एक महान् सथस दीड़ा चला भा रहा है वह पास ही वो परच रहा है, क्या आपको उसको प्रवक्त आवाज नहीं सुनायो देती। आज तीमरा दिन बीत रहा है किन्तु कह मेग पीछा नहीं डोड़ता महायते में सम्पूर्ण अस्त्र श्रद्धींका दद्द (रहस्य) अन्तर्ग हैं और वह सब आपको

टिये देनों 🥇 आप इस राक्ष्ममें मेरी रक्ष क्रोजिये। विकाशभारी भाग्यम् करन पटना वह करन स्थापम्ब मनुबरे दिशा ख । यहने वॉस्ट्राजीको व्यक्तियोने के जनको और जगने एहं को कामे मेरे चिताओं दिया था। येथे शास्त्रावास्थार्थ प्रधन विनाम हो अपनी क्रिश काली थी। वह सम्यूच उरकों का इटक है। जो अधरत राष्ट्रधरीका महार करनेवाला है। अस्य इसे शोध हो प्रहण करें और ब्राह्मको सामसे ब्रेशिन क्षेकर अन्ते हुए इस दरस्याको चार काली।

मार्कश्रेषाणी कहते हैं -- स्वर्गानियन 'बहर अञ्चा" कहकर मनोरमानी प्राचन क्वीकार को। किने बनोरलाने आध्यमन करके रहरक एवं उपयोक्तर विभिन्न सम्बद्ध सन्दर्भ अस्त्रीकः इटब ४-३ दे दिया। इसी बीचमें भवादक असकरकारमा बहु १७६३६ जोर-कोरचे गर्जना

राक्षास कोल्या : कक्षांबात पूर्वि आर्टी आद्वांत है इस्तानकों की सामने वृ दशक हो जा ै उनके

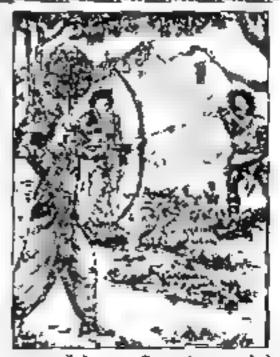

युक्त आयुर्वेटके इत्या है। प्रकृति अध्यवनेदके तेरहर्षे अधिकारण्यका द्वान प्रता किना है। मैं इस करता इ.आ. रोप्पानुर्वक महाँ का नहींना आहे , मनोनमका पेता और साहुभाग विद्याधारण ही जलने भनोरन्तको नकक्ष शिक्षा। यह वैद्यारी <sup>|</sup> नतभाभका पुत्र इन्होबराध हैं। पूर्वकालने एक बच्चओ बच्चओ करती हुई करनाभरी चार्माभ दिन मैंन बहुईसत्र शुनिके यह जाकर द्वायंत्र कियाप करने सभी। तम स्वरोधिकको **बद्धा को-**'भाजन्। मुझे सम्पूर्ण आयुर्वेद सक्षतका कोथ हुआ और उसने अल्पन थर्यकर प्रनाप हान प्रदार कॉनिय ' अनेकी बार विनीत अवसं अल्ला हायार्थे से उस वनुभार चहाकर क्याटक (प्रार्थना करनेक) की कर उन्होंने भूतं आयुर्वेदकी नेप्रोंगे शक्षसकी ओर देखा। यह देख वह किया नहीं हो, तम पैने दूसरे उपायका अवस्थानक निकायर भवते कार्युत्त हो उठा और बनोग्यको । किया। जिम समय वे दूसरे विवर्धयोकी अध्वेद तरहरूर विजीत भावले कोला—'बोरवर ! मूलपर विक्'ते उस समय में औ अनुस्य रहकर वह विका प्रथम होत्ये, हम अध्यको राज्य कांग्रवने और , धीरत करता , क्य विश्वा पूरी की गयी, तब मुझे पेरी अप स्वियं। आध्य आवने वर्ष्य कृष्टियान विद्या हुने हुआ और मैं कर**-कर हैं**सने राखाः बद्दाचित्रके दिवे हुए अस्यान भवंबार शायमे घेरा । हैयरको अस्यान सुनकर मुनि पुन्ने फाव्यान गये उद्धार कर दिया। महाभाष! हाश्यो बदकर और कोश्से गर्दन हिलात हुए कटोर बचनोर्ड बुकार कोई भेए उपकारी पहीं है ' जाने 'स्त्रोटी बुद्धिकाने विद्यापन हुने सक्तरकी कार्यक्षित्रे पूजा-पहारत प्रहारिक सुनिते । पॉनि अध्यत्र होसर मुजये विश्वका जनसन्त तुनी किथ कारणसे और कैशा रहप दिना था ? किया है और मेरी अवहेसना करके हैंसी उन्हाया

थों कहनेपर मैंने प्रणाम आदिके द्वारा उन्हें प्रस्तर अपने पूर्व कपको भारण कर लिया दिख्य बस्ब, किया तब वं कांमल इदनवाले भ्राद्मण मुझसे इस प्रकार बोले - विद्यापन मैंने जो यात कड़ी है, वह अवस्य होगी, टल नहीं सकती। किन्तु तुग सञ्चस होकर पुन- अपने स्वस्थको प्राप्त कर लोगे। निशानसन्त्रभामें स्मरण शक्तिके नष्ट हो जानेपर कोधके क्ष्मीभूत हो जब दुम अपनी ही संतालको हा। डालनेको इच्छा करोगे उस समय प्रचण्डा अस्त्रके तंजसे संतत होनेपर हुम्हें फिरसं नेत हो जायमा और पूर्वज्ञद् अपने शरीरका धारण करके गश्चर्यलोकमें निवास करेगे।' महाभाग! मैं वहीं हूं, जापने महान् पयदायी राक्षस-देहसे अध उद्धार किया है, अत: भेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये। मैं अपनी पुत्री मनोरमःको आपकी सेवार्ने दे रहा है। इसे पत्नीकपर्ये प्रदृष्ट करें . महाभते ब्रह्मांपत्र गृतिसे सम्भूर्ण अहाङ्ग आयुवंदका भी मैंने अध्ययन किया है। वह सब अ एको देता। करने लगी 🙎 एवीकार करें

पार्कपटेकजी कहते हैं — यों कहकर विद्यापरने



दिला माला और दिव्य उन्नभूषम उसकी होध्य बहुले सर्पे , फिर इसने स्वर्धीचक्को बायुर्वेद-निधा प्रदान को और उसकी सेवामें अपनी कन्ना सींप दो। तदननार स्वरोच्चित पिताक्षारा दो हुई मनोरयाके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। इसके बार इन्होबराक्ष पुत्रोको सान्त्वना दे हिच्छ गुरिसे अपने लोकको चला गया । पित स्वरोधिम् अपनी सुन्दरी पत्नोंके सम्ब उस उद्यानमें गया, जहाँ उसकी दोनों सञ्जयाँ मृतिक सापनत रोगसे व्याकुल भी। अब यह आयुर्वेदक क्लोंका हाता हो पुका का, अदः रोगनासक आवर्धो और रसोंक) प्रयोग करके उसने उन दोनोंको रोगगुक कर दिखा। म्याधिसे सुरकारा प्रतेपर में दोनों सुन्दरी कन्यार्ट अपने सरीरको दिवा कान्तिमे हिमालभ पर्वतके उस राज प्रदेशको प्रकारित

o ji dal<mark>iki. Kili dika mana pop a</mark>pa T<u>ika Bili Kil Kil</u>

इस प्रकार रोग-मुक हुई कन्फऑमेंसे एकने स्वरोजिष्से प्रसम्बद्धपूर्वक कहा 'प्रश्वे मेरी कार सुनिये। मैं भन्तर विश्वापरको पुत्री हूँ। मेरा नाम विभावते है। उपकारी पुरुष। मैं अपनेको आपकी सेवापें हे रही 🕻 स्वीकार कीजिये। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या देंगी, जिससे सन बीबॉकी बोली अस्पकी समझमें आदे लगेगी; अतः अत्य भुक्षपर कृष्य करें ' धर्मक स्वरोचित्ने 'प्रवस्तु' कहकर उसकी प्राथना स्वीवार कर शी। तब दूपर्य कन्य इस प्रकार नोलॉ—' भार्च। वेद बेदाड्रोंके पारंगत विद्वान् बहाविं पर मेरे भिता 👣 कुमारावस्थाने हो ब्रह्मचर्यका कालन करनेके कारण उन्होंने विवाह नहीं किया थी। एक बार पुष्टिकस्थला नामक अप्सरासे उनका सम्पर्क हो गया इससे मेरा जन्म हुआ मेरी माता इस निर्जन श्रामें मुझे घरतापर सुला अकेली

क्षोडकर वाली गर्बी किन एक बडाब्स मन्त्रवने मुझे से लिया और संस्पृतिक लागा-पासन किया एक बार टेक सबु आन्ति मेरे पानक विनासे मुझ मीचा किन्दु उन्होंने देनमे इन्कार का दिया। तय दल रासलने सोग हुए की फियको पर कारण प्रसाद्धीरनामें मुझे बचा द का हुआ और मैं आल्क्सरका करनेको हैयार हो गयी। इस समय मगवान सङ्घ्या धर्मपते मध्यवरिंगे संगेदेवीन क्को ऐसा करनेसे रोका और कड़ा—'सुन्दर्ग ह् हरेक जह कर अहा पान स्वर्गीचव् हरे पनि होंग इनकर पुत्र सनु होता। सथ ७-६त-६० निषियाँ आदरपूर्वक गरी। अञ्चाका पालन करेंगी और तुझ इच्छापुराम धन रेंगी कक्क जिल्ल विद्याके प्रभावनी हुने में निविज्ञी पास हाती उस पृज्ञाने बहुन करः हा महत्त्वसर्ग्यसर्ग्यस्य परिवर्ण समस्ये जिल्हा है s' **स**स्यपरायका दशकाना सतीने युवान ऐसा ही कहा: काः निष्टम ही आप स्वराधिए हैं। आज मैं अपने प्रागदालाको वह विद्या और वह करोर अपेथ करती हैं। अस्य प्रसन्त होकर यूझ स्वीकत करें '

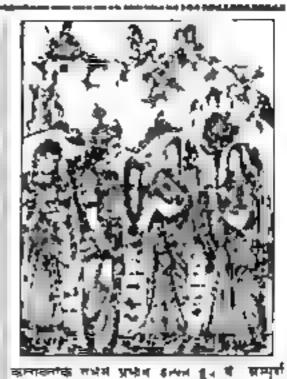

भागांको प्राप्ति करा चल्ची जा परिवर्ग गायकी विका भी उसके प्रधानम स्वर्गाचका अपने होती पुत्रके किये तीन नाम सनकारे। पूर्व दिशार्थे कामकप रावक पर्यतक क्या विकास राजका होते. बमाक और उसे अपने पुत्र विज्यके ऑफकारमें है दिया। इसर दिश्वमें मैकन दके लिये नन्द्रवर्गी नामको पूरी बनवानी जिलको चारपदीकार कहत द्रैजी की कमावर्तक पुत्र प्रधानक नियो दक्तिग देशमें उजारि साम नामक नाग सम्माया इस प्रकार तीन नारोचें तीनों पूत्रोको रक्षकर पुनव केंद्र क्यागंचम् अपनी प्रश्निक साथ अन्यन्त मगाहर प्रदेश्वेषे जिल्ला करते लगा एक दिन के हमार्थ पन्त लिने बनमें सूच रहे के उस सम्बन्ध कर बहुत धूरभर एक सुआ दिखानी दिया जसे देशकर उन्होंने धनुष स्त्रांचा इतनये ही एक प्रतिभाउनक पुरुष आकार बोली। सोरवा प्राप कृपा करके सुद्धापर को बन्तर वर्गाचे ३० ५३€ की द्यानंसं क्या लाधः युद्धको हो हान का निरम्प

आपका चलावा हुआ बाण मुझे समस्त दृश्वोंके स्वरंचिष्ने कहा—दीव नृ चल्ला कटक्षवाली मुक्त कर देगा रे

स्वरोचिष्ने कहा मुझे तेरे शरांग्याँ कांई रोग नहाँ दिखायाँ देता फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणींको त्यार देश चाहता है र

मृश्में बहेली — जिस पुरुषमें मेरा चित्त लगा हुआ है उसका मन दूसरी स्त्रियों में आसक है. अत उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है उसी दशामें बाणांकी चोट सहनेके सिवा मेरे लिये यहाँ दूसरी कौन सी दवा है

स्वरोचिष्ने कहा — भीश वह कीन सा पुनष है जो वुझे नहीं चाहता ? अभवा किसके प्रति तरा अनुराग है. जिसे न पानंके कारण तू अपने प्राण त्याग देनेको तंयार हो भयी है ?

मृगी बोली—आय! आपका कल्याण हो मैं आपको हो प्राप्त करना चाहती हूँ आपने ही मंग चिल चुराया है इसोलिये मैं स्वेन्छाम मृत्युका थरण करती हूँ। आप मुझको बाण मारिये।



स्वरंचिष्ने कहा—देति तृ चञ्चल कटक्षवाली मृगां है और मैं मन्ष्यरूपधारी जीव हूँ फिर मेर जैसे पुरुषका नेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा ?

सृगी बांली यांद मुझमें आपका चित्त अनुम्क हो तो पेरा आलिङ्गात कीजियं यदि आपका हृदय शुद्ध होगा तो मैं आपकी इच्छाके अनुसार कार्य करूंगी और इनकेंस ही मैं यह समझूँगी कि आपने पंग बहा आहर किया।

मार्कण्डेयाजी कहते हैं—तब स्वर्शनिष्ने उस हरिणीका आलिक्षण किया फिर मेर वह तत्काल दिव्यरूपधारिणी देवोक रूपमें प्रकट हो गयो यह देख स्वरोधिष्कां बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने पृष्ठा—'तुम कौन हो ?' वह प्रेम और तज्जासं कृण्टित वाणीमें बालों 'महामते मैं इस वनकी देवी हूँ देवनाओंके प्राथन करनेपर मैं आपकी मेवाम आया हूँ आप मेरे गुपसं मनुका उत्पन्न कीजियं

वन्देवोके यां कहनेपर स्वरानिष्नं उसके गर्भमं तत्काल ही अपने जैसा तेजस्वा पुत्र उत्पल किया जो समस्त शुभ लक्षणांसे सुशाभित था। उसके जम लेते ही देवताओंके यहाँ बाजें बजने लगें गन्धवंगज गले लगें और अपसरएर नावने तर्गी भाग और तपस्वी ऋषि जलके छींटीसे उस बातक अभिषेक करने लगे देवताओंके उसके समस् वागें ओरसे पूलांकी बृष्टि को उसके मंजको देखकर पितहने उसका गम द्युतिमान् राजा. क्यांकि असकी द्युतिस सम्पूर्ण दिशाएँ प्रकाशित हां रही थीं। वह महान् बलवान् और अत्यन्त पराक्रमां था स्वराविष्का पुत्र होनंके कारण स्वाराव्यक्ते गमसं उसको प्रसिद्धि हुई तदक्तर स्वराविष् अपनी स्त्रियोंको साथ से । स्थ करनेक लियं दूसरे तपोबनर्स चेले गये

बहर्रे ठनके साथ और नपस्य। करके समस्त पापों से रहित हो व निमंल लोकोंको प्राथ हुए। तरपशात् भगवान् प्रजापतिने स्वरोधिक्के <u>पुत्र युविमानुको समुक पटपर प्रतिष्ठित</u> र नकं मञ्जन्तरका धर्णन सूनो -स्वारोचिय पन्यातरमे परशक्त और लुवित नामके देवता तथा विपक्षित् नामक इन्द्र हुए। उर्क, स्तम्ब, प्राण दश्तोलि, ऋषभ, निश्चर तथा अर्थवीर ये ही उस समयके हो जाता है।

<u>电动物 医大型性炎 使精神 电电阻性 医克勒氏性 医环状腺 医外侧 医多种性性性性 电电阻性 医克拉克氏征 医神经性 电电阻 医电阻性 医电阻性 医血管</u> सम्तर्भि थे। महात्मा स्वारो**चिवके** चेत्र और किन्युरुष अदिसात प्राहुए, जो महान् परफ़ामी और पृथ्वीकं भारतक थे। जबतक स्वारोनिय पञ्जन्तर या, तयतक उन्होंके वंशमं उत्पन्न हुए राजाओं ने सारी पृथ्वीका राज्य भागा उनका मन्त्रता द्वितीय कहसाना है। स्वरोखिष् और स्थारांचिषके जन्म और चरित्रका श्रवण करके अद्धाल पनुष्य सब पापीस मुक्त

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

## पश्चिमी विद्याके अधीम रहनेवाली आठ निधियोंका वर्णन

क्रीष्ट्रकिने कहा — भएवन् । आपने स्वरोधियु । तथा स्वारोविषके जन्म एवं चरित्रका सब वृत्तान्त विस्तारमुक्क कह सुनाया। अब सम्पूर्ण भोगीकी प्रसि कसनेवाली परिश्वी विद्याने अधीन औ-जी निधियाँ है 'उनका बिस्तारके साथ वर्णन कोजियं।

मर्स्करदेवजी बोलै--- ब्रह्मन् । प्रधिनी नामको बो निवा है, उसफी अधिष्ठाची देवी लक्ष्यीज़ी हैं। षे सम्पूर्ण निधियाँको आधार है। पदा, पहण्डा, मकर, काळाप-मुकुन्द, नन्दक, नील तथा शङ्क-थे आठ निर्मित्री हैं। देवनाओंको कृपा नथा साधुन महात्माओको संकासे प्रसन्न होकर जब ये निश्यों कुथा-दृष्टि करती हैं तो यनुष्यको सदा धन प्राप्त होता है। अस इनके स्वरूपका वर्णन सुनो। एदा नामक जो प्रथम निभि है, वह राज्यगुणका आधार है उसके प्रभावको बनुक्य चानं चाँदी और ताँख आदि धानुआका अधिक मध्यमं संग्रह एवं क्रयन क्षिक्रम करता है। इसना हो नहीं, वह क्योंफा अनुष्टान करता, दक्षिणा देवा तका रम्पापण्डप एवं देवार्यन्दर बन्धानः है। महापदा समको जो दूसरी र्निध है वह भी सान्विक है उसके आदित हुए प्रमृप्यमें सन्तरपुणको प्रधानत होता है यह

पदराग आदि मणि, मोती और मूँगा आदिका संग्रह एव ऋष-विक्रय करता है। योग्हें प्रपॉकी दान देता और उनके लिये आश्रम चनवाता है नदा स्वनं भी उन्हें के स्वभावका हो जाता है। उसके प्त-पाँअ आदि भी उसी स्थभावके हाते हैं। महापदिनिधि मनुष्यकी सात पीडियोंक्क उसका त्याग नहीं करती। यकर नामकी वीसरी निधि तमोभूजो होत्री हैं। उसको दृष्टि पड्नेपर सुत्रोल मनुष्य भी प्रत्य: तम्बेपुणी बन जाता है। वह काम, खद्द ऋष्टि धन्य, हाल तथा दशन करनेवाली वस्तुओंका संग्रह करता राज्यओंके साथ मेंबो बोहरा, रहिर्धसे जीविका चलानेथाले श्रवियां तथा उनके प्रेमियोंको घन देश है। अस्त्र शस्त्रांके सिवा और किसी बस्तुके ऋब विक्रयमें उसका पन नहीं स्वताता यह निधि ए≄ ही प्रकृष्यतऋ सीचित रहती है। उसक प्रशेका साथ नहीं देती। वह पन्ष्य भनके कारण लंदेरीके हायसे अनवा संग्रापमें मारा जातः है। ऋष्ठम नामको जो निधि है उसकी दृष्टि पड़नपर भी मन्ध्रमें हराग्णकी प्रधानतः होती है। क्योंकि बह भी क्रावली विधि है वह पत्त्व सब न्यत्रहार पुण्यान्याओं के साध

वेंग कराजा जाको सम अर्जाको बसेट लेख है उनी प्रकार यह सब औरसे स्वॉक्स संबंध करके उनको रक्षके निये ज्याकस रहता है। पनके 🚁 हो जनके भागी में से यह बात कारत है और न तमे अपने उपधेगमें हो लाता 🖫 आफ्रि हसे पुष्पीमें गाइका रक्षता है। वह निर्देश भी एक हो पांडीतक रहती है।

प्रतिदिन भेशको करतुर्वे अधित करता है। यह निषि । करता है। यह नीमानिधि दीन 'वेदिबोतक कनती तमो अ दोनीसे संयुक्त है। उसकी हाँके पदनंपर भनुष्य अधिक जड़तामरे क्रत होता है। यह सपस्ट क्रवाओं, रहीं और पवित्र धान आदिका संप्रह तथा। क्रय विक्रम बन्ता है। महाभूने! वह मनुष्य स्टब्लों | निश्चि होती है। उसके स्थकपुरु। बर्णन सुने। वह तमा भावर आवे हुए ऑक्टियोका आधार होता है. परन्तु अपनातकी बोर्ज़ा सी भी भक्त नहीं सहन ÷रल । यह कोई उसकी स्तृति करता है। एक का बहुर प्रसन्न होता है। स्तुति करनेवाना बानक किनते। सञ्चरीनिभसे एक प्रमुख सदा अवना हो जिस-जिस **बरमको इ-क करना है, व**र्ष रूप उस<sup>े</sup> नेट प्रातनेमें लगा रहता है। किंतु, पाण, प्रातह दल है। उपका स्थापन कोम्स्य यन काल है। पुत्र तथा क्या आदिको कुछ भी नहीं देश। इस उसके बहुत की भिन्नमें होती हैं. भी मंत्रपकती और अकार से निधियों मनुकारिक अर्थकी अधिहाओ अन्यन्त कुन्दर्र होती है। नन्यगानक निधि आत देवी कहरूवती हैं। जिस निधिक कैस्स स्वधान भागसे करते करते नाम जैवीतक अनुकार साम, कालावा नाम है, उपकी दृष्टि पहनेपा मनुभा वैसे देनों हैं । यह सब पुरुषांको दीर्घाषु भनावी और दूरते | ही स्वधातका हो असा है । पश्चिमी सामकी विका जासे हर ब भू-बान्धजॉका वश्य-पंत्रण करते हैं । इस सब निधियाँकी स्वाधिनी है। यह साक्षात् मालंकक प्रति तमके इदयमें अन्त नहीं होता इसा लक्ष्मोजीका स्वकृष है।

ही करता है। किन्तु किसीपर विवास नहीं करता । निधिको बना हुआ पुरूप सरवासिसोपर स्नेट नहीं रख्या पहलेके विशेष उद्योग हो जाता और दुसरोंने प्रेम करता है। इसी इकार को महानिधि सरवर्ष और रजेरक दोनोंको साथ-साथ धारच करती है असका नाम किन है उसके सम्मकर्मे अन्तिकाल प्रतय भी सम्बग्ध १४ (जीग्रवर भू-इ होता है। बहु बस्य अध्यक्ष भाष, फल ५७% मोले, मीट, महु, सीवी, कहा तथा जलस पैदा मुख्य नवको जो मोंघर्क निषि है, वह होनेवाली अन्यान्य वस्तुओंका पंडह एवं हरूब-रजामुख्यमंत्री है। अपकी दृष्टि पड्नेचर पतुष्य स्वागुच्ये किकाय काता है। यह यनुष्य शालका और व्यवली हाल है और बीग्य, बेजू एव पुटक्क अर्थद बाह्योंका अलबाता, बगीच रागातः, बीदवीयर पुल बीधवाता भग्नह करता है। वह गाने और राजने-कलोंको हो। तथा अ**न्यो**-प्राच्छे दुर्शी-अ रोक्स है। चन्दन और धन देश तथा सून, बन्दी धूर्ण एक न्या आदिको । धून्य कादि धौर्योश्य उपभोग करके स्थाति साभ मी एक ही सनुष्यतक रह जातो है। इसमें भिन्न को 📑 शक्त नामधी को आठवीं निर्धि है, यह राजेगाव नन्द नामको नक्नानिधि है। यह रखेगुण और और तमोगुणमें यक्त होती है तथा करने स्वामीको भी ऐसे हो गुजीसे यक क्ल देती है। ब्रह्मन यह निधि एक ही फुरवतक अधिक रहती है। दुर्ग्यको वर्धे किलती। औष्ट्रके! विस्तंक पास सङ्क संपन्ध अपने कथाने हुए अने और चारका अकेन्द्र हो वयभीग करता है। उसके कट्टम्बी लोग खराब अन खाते हैं। उन्हें पहननेको अच्छे बसन वही

## राजा उत्तमका चरित्र सक्षा औनम मन्दन्ताका वर्णन

मान्यनाका बनाव सुप्ते विश्वानक स्थल सुचन, दिनकी मान है, कांद्र ब्राह्मण अनक दरवार्थी क्षाव ही भी क्रानक अपूर्णन भार निर्धश्योचा थी , साथ और अन्यन ट्र**ी**व र्धन व क्षेत्रन एक क्षार सरीन किया। इक्षकानुस सम्बन्धका वर्गन के महते सम्बन्ध भदने ही हो पूका है। अन्य उत्तर कान्य केन्द्र तीन्द्रे 📗 🖦 बाता कोन्द्र महत्त्र(प्र) में नहुत हुती हैं, भन्कनाकी कका सुन्नहर्षे।

हुआ पर, में महाद करवान् और शासनी पा। रात् और विवर्षे तथा पुत्र और परावे समुख्यों Awar समान भाग का अब भगका द्वारा का और दुर्शेके नियं बसाअको समान धमहर एवं साध् कुल्लेक मिन्ने न इनके समान आन-रहानो स्र। राज्या रहमे नाष्ट्रको वहनके सब विवह फिला का। वे नदा इसीमें जामक रहते हैं दशका मन और विश्वी क्राप्तमें नहीं हमन्त्र का स्वतर्वं को उनक्ष चित्र बहरूनों ही सन्त रहक था। वे सदा राजेनी इच्छाके जन्मक ही करारे बे हो भी ४४ कभी उनके अनुकृत नहीं होती की एक मान्य देशी हुओ राज्यक्षीत क्रमन ही श्चीने तकाकी उनहां सन्तरेले इन्कार कर दिका इसमें हमें यक प्रोध हुआ। वे वृश्यि शबनी भीति भूकाराने हुए हुएकानो केले. 'हरका । न् ६७ इष्ट्रदरण रशेको निर्मन बन्धें से कन्दर कों के यह मंदी आहा है जल पूर्व हमान कुछ भोज-विचार करनेऔं आक्रयकता अहीं है।"

क्य स्थापी अञ्चलो स्थिताओन करका हारबान रानीओ रचना किया बनमें ब्राइ जाना राजांक द्वार इस इकार निर्जन बन्में स्थानी जानेकर कहालान उत्पक्ती दृष्टिनी हुए होनेके कामल अप<sup>3</sup> क्रम राज्यात अर्थ बारा अनुबंध वाना। इक्षा तमा अपने औरस पुत्रेकी पूर्ति प्रजन्ध

क्रीहर्गक काले—बद्धल् अध्येत क्यारेडीयक प्रात्तन करते हुए समय व्यक्तीत करते ल्यो क्रक

रोगे बार धूर्विये क्यांन्स श्रेम के सन्त और क्रकेपहेनकी कहा—एका अनुस्तानक कियाये अनुस्तानी सकरये ह्या नहीं से सकती। भूर्वनिके मुन्ति एक इसम सारक पूत्र इसका राज्यों कीने अनव की प्राथ्य राज्यात साल सिम ही क्यू हेरी स्वाब्दे पूर में क्या है। अस इसे बता लगाक्त रूप नेतरी कृप कर जान रमानी नाम और भनका हुआ भाग काथ रेमान्ड करमें बहुन करते हैं। इस्मीपों अल हो हमलावृद्धि सक्त है। आपने संभात होटेके करण ही प्रमुख सनिमें निक्षित होकर सेते हैं।

> सक्ताने क्या करान अन्यको सन्ते जारी से कैसी है भा मैंने कभी नहीं नेला है। रासकी तमस्था क्या है यह भी सारणों ही बननाथ



आपकी बाह्यपीका स्वभाव केंगा 🕏 🤊

**बाह्यण** बाला—राजन्<sup>‡</sup> मेरो स्त्रोकी दृष्टिस**ं** जो कुशासनपर विराजमान **थे औ**र अपने तेजस कुरता द्रपकती है। उसकी कद तो बहुन ऊँची है। अग्निकी भौति प्रञ्चलित हो रहे थे। राजाको आया किन्तु बहिँ छोटो मेह दबला-पत्तला और शरीर कुरूप है। यह भैं उसकी निन्दा नहीं करना । स्वागतपूर्वक उनका सम्पन्त करने हुए शिष्यस टीक स्रोक हुनिया बतलात। हूँ। उसकी बात ं कोले, 'अध्यं ले आओ।' क्रिध्यने धीरसे कहा⊷' मुने। मड़ी रूड़बी होती हैं तथा स्वभावसं भी वह कोमल नहीं है। असकी पहली अवस्था कुछ कुछ ग्रीत चुका है।

राजाने कहा अञ्चल ऐसी स्त्री लेकर क्या। करोगे मैं हुम्हें द्यमा भाषा देता हूँ अच्छे स्त्रभावको स्त्री हो कल्यामपरी एई सुख देनेवाली होती है। वैश्री स्वी तो केवल दुःश्वका ही करण है। रूप और शील दोनोंसे हीन होनेके कारण यह स्त्री स्थाग देनेयां ५ है

श्राष्ट्राचा बोला राजन् अपनी पद्योक्ती रक्षा (नी चाहिर यह श्रृतिका उनम आदेश है। दसकी रक्ष न करनेपर उससे वर्षसंकरको उत्पत्ति होती है। बर्जरहंकर अपने फितर्सिको स्वर्गसे नीचं िया देता है। पनी अहारिके कारण मेरे फिलक में छुट रहे हैं। इससे प्रतिटिन भर्ममें बाधा आती है। जिसके कारण पेरा पतन अवश्याप्याओं हैं। उसके गर्भसे को मेरी संतरित होगी, वह धर्मका पालन करनेवाली होगी। प्रभी ! इस प्रकार मैंने अपनी म्ब्रीका बुज्ञान्त आपके सध्यने निवेदन किया है। अभिकार है।

होगा। साथ हो वह भी सुनित कॉव्वियं कि <sup>!</sup> दिखायी दिया। उथ रयसे उतरकर वे उस आश्रममें गये। वहाँ उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ,

देख मुनि शीप्रतापूर्वक उठका खाड़े हो गये और

वया इन्हें अर्ज्य देना उचित है? इस बाहका मलीभीति विचार करके जैसी आज्ञा हैं इसका पालन करूँ ' तय मुक्ति एजाके बुतालका

**ध्यानद्वारा जानकर केवल आसन दे जानचातके** 

क्षता उनका सन्कार किया।

ऋषिषे पूछा - राजन्! मैं जानता है, आए महासंज उत्तानपादके पुत्र उत्तम हैं। बाक्दर्व, किसलिये वहाँ आये हैं? इस वनमें कीन सा कार्य सिद्ध करनेका विचार है ?

राजाने कहा- मृनं एक ब्राह्मणके घरसे किसी अपरिचित व्यक्तिने उसकी स्त्रीको चुरा लिया है। उभीकी खाज करनेके लिये में वहाँ आया है। इस समय आपसे एक बात पूछता है, कुपा काके बराइथे। जब मैं आपके आश्रमपर आया तो प्रथम दृष्टि पड़त ही आपने मुझे अस्य देनेका **विचा**र किया किन्तु किर वसे रोक क्यो दिया ?

क्रींच घोले—राजन्। आपको देखकर मैंने डल्टोमें अर्ध्य देनेका आज्ञ प्रदान कर दी ची; आप तमें लाइये, क्यांकि आग श्री प्रजाको रक्षके किन्तु इस शिष्यनं मुझे सार्वधान किया। मेरे प्रसादसे यह भी भेते ही मौति संसारक भूत. **बाह्यणकी ऐ**सी ब्यस्त सुनकर और उसपर \*बिंग्य और वर्तवागका हाल जातल है इसन भ**रतेभीते वि**न्हर करक राजा उत्तम सब सार्थाधयांका कहा, 'विनायकर अहता नीजिये . तब मैंने भी वृक्त अपने जिल्लाल स्थपर अन्तर- हुए और आपक मृत्तन्त जान लिया। इसीलिये आपको १४कोगर उचर उधर भूनने ल<sup>ेर</sup> एक दिन एक<sup>े</sup> विधिष्टक अर्घ्य नहीं दिवा। राजन्! इसमें संदेह बहुत बड़े क्नमें किसा त्यस्वीका रक्तम आध्रमा नह<sup>्र</sup> कि उत्प स्वरूथध्यूच मन्**के वंत्रमें** स्त्यक्ष

अधिकारी च १४३?



कृषि बाले-राजनु कर्षा अन्य इक बालनी केया हो हो। पन्नेजी हरिया है कि यह यह दिसानीकी सही हो है वर्तिक अरक्त हो। इस्ते प्रकार विकास की

होतेके काम जाने करेते. अधिकारी है क्यांच किएक है कि नह दल स्थानकानी कृषिक औ हामारीय अन्तरंश हार्यका उत्तर पार्च गाउँ कार्य । कार्य-पोराय ६१ (१ क्यान्यती का पार्च विश्वक क्काने कुछ — ब्रह्मा, की बाजका व अध्यक्ता े जन्माना हुआ है। यहां परिके इतिहरू की चनकी हैया कीर या क्रम किया है। जिससे बहुत है समाचि धर्मराज्यकी इसाम्ये कर आपके कार रिगोंक प्रवास अनेपर को में अपने अन्य कार्यन ( क्या और प्रश्नेको कार्यनेने निर्म प्रीप्त अन्य सहा। अस्य की भागने निवर्तन्त्र प्रश्न हमते हमते मन्त्रोको प्रवेशे नगरने हैं किर जब आप स्वय ही विकासित होते. तक हामध्ये कीन प्रमाने *स*नाचेल

> क्रकेल्क्रेक्क कहते हैं – मृत्यि में करनेश नक ल्डिक हो को । अनुका प्रदेश होना है औ करणार इन्होंने बाद्यालको पत्नीके विकास पृक्ता— भारत् । तस भूग और चुडिन्मक बन्दर्ग हत्त हैं। क्यार, क्यानका स्त्रीको परंग में नवा है?"

> स्त्रीय स्त्रोती स्वरूप अभिनेत एक अन्यक काने प्रधाने (यहा संदान किये हैं। सन्तरक कर्ने जनक अन्य इस ब्राह्मणको कर्ने हो हैन मनने अपने जीव की अने केन करानकी भीने मेचन कर्याचे, रिक्से अस्टी त्या हरे यो दिनोदिन सम्बद्ध कर्ना व होना परे

तदनका पन बहाभनिको हकाम करके राजा रत्या प्रमा अपने राजपर अस्तात हुए और प्रनीत कुल नमें कि अपने अपनी क्षांका करने चीरमान | काम इस क्षांकान नरमें गर्म । वहीं उनाने किया है और उसके सभा हो जान वर्षका थे। इसकारों करोबा रेखा जानका समान होया होता केरे हैं रे एक प्रश्नाक पी निन्द-अर्थ और निकारी का बैना के अध्यान प्रतासन का ना हैंगेंंधे समुख्य सम्बन्ध हो जाता है। किए अरुपी हो। बीच्यम ५५ रही या। राजाने इसके प्रकृत (अर्थ) कुल बनाये उत्तरको होन्ह राष्ट्र है। जन अस्तरेक कुल इस करने केंगे सामी रे पन आर्थ राष्ट्र कारके विकास कर करण है। इस्तार परिवार स्थापन किन्नाहै। प्राप्त १८५३ है। कुछ विकास प्राप्त

इक्काके इंडर - में कावारी इंडरन और राजनी

<sup>&</sup>quot; कोट करेने ११-७ इन्हरूप्यक्तां छ । विकास मर्थिकी ४४-३ अस्ति विकास वेक ॥ 

पुत्री हैं और विद्यालके (प्रकी किसकी नाम अभा अभी आपन नताना है, पनी हैं। मुह्रो इराह्मा राध्य बलक वहाँ इर लागा है। मैं परके भीतर सो रही थी उस अभय इसने मेरा अपने भूक और बाह्यस वियोग कराया। में पहाँ बहुत दुर्खा रहती हैं। ठसने मुझे इस अल्पना गहन बनमं छोड़ रखा है । तो मेरा उपभोग करता है और न मुद्देखा हो इसका है इसका कुछ कारक समझमें नहीं आता।

राज्य बोले -- सदालकुभारी ! क्या गुर्में आलुम है कि वह राक्ष्म तुमको वहाँ कोड़कर कार्य गया 🕏 ? मुझे बुपहारे प्रतिने ही नहीं भेजा 🕏 ।

क्रम्बाक्रीने काहर - यह निवास्तर हुनी वनके भीतन रहता है। यदि आपको उससे भरा न हो तो इसमें प्रथेश करके देखिये।

तदकतर राजाने बाह्यशोके दिसाने हुए मागसे तस बनके भीतर प्रवेश किया और उस राध्यसको नहीं खाने यनुष्यभक्षी राध्यस दूसरे हो 🖁 हम परिवारके साथ बैठे देखा। मजाका देखत हो तो पृथ्यका फल हो खाला करते हैं। इसके राजुसन दूरमें ही पुर्व्यापर मस्तक टेक दिया और। सिवा चदि कोई स्वी पा पुरुष हमारा जादर वा इ.स.च्या विकट गया

क्षप्रकर मेरे अपर बहुत मड़ी कृषा की है। मैं अमा-स्वभावको हम खा हों तो वे क्रोधो बन आपके शुक्यमें निवास करता है, अत, बनाइयं आते हैं और दूष्ट स्वधावको भसम कर लें अभ्यक्त भौन-पा कार्य सिद्ध करूँ ? आप यह तो वे उत्तम गुर्मोसे सम्बन्ध कोते हैं। पहाराजः अन्य स्तीकार की जिये और इस आसगणः बैदिये।

राजाने कार्ध - विशासर ' तुशने मेरा राम काम कर दिया सम प्रकार से मेरा आविष्य सत्कार ही भया। अब भताओ, तम भ्राह्मणकां स्त्रीकी क्या हो सकता है। रुख लखे हो ? यदि कहीं तुम उसे अक्ती भ्रयाँ चारावेक लिये लाथ हो तो यह ठीक पहाँ जान को तुम्हारे उपभौभके कामकी है न आहारके तो पहला अधींक वह सुन्दरी पहीं है और बुम्हारे , बाह्मणक भरमें प्रवेश करके तुमने इसका अध्यक्षण भागों हुएसे स्वियाँ भी हैं ही। बाँद उसे असना देखों किया ? भरव बनानेका विकार रहा हो तो आजतक तुमन



उसे सावा क्यों नहीं ? इसका कारण बताओ। राक्षस बोला— राजन्! इपलोगः मनुष्यको

अनादर कर दे हो हम बसके अच्छे भूरे राक्सस बोला राजन्। आपनं नेरे धरपर स्वधातको भी छ। जाते 🗗। वर्षि मनुष्यके भेरे घरवं अनक चवती स्त्रियाँ हैं, जो ३५पमें इप्सर/आंको सभानता करभवाली हैं। उनके रहते हुए मनुष्यक्ती स्त्रियोंमें भग अनुराध कैस

एश्चम बोन्स—एजन्। वह हेश्च ऋसम वेदमन्त्रीका

ंशजाने बहा—निकाचर : धदि यह प्राक्षणी न

ज्ञाना है मैं जिस किसी यज्ञमें जाता हूँ, रक्षांकन मन्त्रांका कठ करके वह मुझे दूर भग देता है। मन्त्रांद्वारा उसके उच्चाटन करनेसे हमल " भूखे रह जाते हैं। ऐसी दशामें हम कहाँ जायें। प्राय सभी यज्ञोंमें वह स्वतित्व बना करता है। इसीलियं हमने उसके मरमने वह विद्य खंडा किया है, क्योंकि कोई भी पृष्ट्य पत्नोंके बिना यह कम करपेके योग्य नहीं रहता। राजन् मैं आपका विज्ञान संवक्ष हूँ, अपनेके राज्यकी प्रजा हूँ अत्याम अपने किसी कार्यके लियं आज्ञा है अत्याम अपने किसी कार्यके लियं आज्ञा है अत्याम अपने किसी कार्यके लियं आज्ञा है अत्याम अपने किसी कार्यके लियं आज्ञा देकर महत्रपर कृषा करियां

नजाने कहा - राक्षम तुम पहले कह नुके हो कि हम पनुष्यके स्वधावको खा जाते हैं; अत हम तुमसं जो काम कराना नाहते हैं उसे मुनो तुम इस बाह्मणीका दूष्ट्रनाको भक्षण कर सो, जिससे यह विनयशील हो जायां इसके बाद हसे इसके धामें पहुँचा आओं इतना कर देनेपर मैं समजूँगा कि तुमने अधन घरपर आये हुए मुझ अतिधिका सम्पूर्ण मनरेख पूर्ण कर दिया।

राजाकी थीं कहनेपर वह राक्षस अपनी मायारी ब्राह्मणींक करीरमें प्रयंश कर य और अपनी शास्त्रिमें उसके दृष्ट स्वभावको खा गया फिर हो ब्राह्मणको पन्ही भयकर दृष्टनारी मुक्त हो गयी और राजासं बोली महाराज मुक्त अपन ही नमके फलसे अपने महाराज स्वामीस विलग होता पड़ा है यह निकाच्य तो उसमें निमित्तमात्र बना है न इसका दीव है न मेरे महारमा परिका दीव है सब दीव मंस ही है क्यांकि मनुष्यको अपने ही करनोका फल भीगत यहना है एनजनमें मैंने क्सिक वियोग कराया होगा वह शाज बुझपर भी आ पड़ा है इसमें दूसरेका क्या तिव है

राष्ट्रस बॉल्स --एडी आपको आज्ञके अनुसार

मैं इस ब्राह्मणोको इसके स्वामोके घरण्र पहुँचा भारत हुँ इसके सिवा और भी पदि मेरे योग्ध कोई कार्य हो तो उसके लिये आज्ञा दांजिये

राजाने कहा—िशाचर! यह कार्य हो जानेपर मैं समझ्ँगा कि नुमने मेरा मारा कार्य सिद्ध कर दिया। वार यदि किसी कार्यके समय मैं तुम्हारा स्मरण कहें दो तुम मेरे पास आ जाना

'बहुत उम्ब्हा। कहकर राक्षसने उस ग्रह्मणपतीकां, जो दहता दूर हो जानंसं अस्व अच्छे स्वभावकी हो मयी थी जे जाकर उसके पतिके घरमें पहुँच। दिया। राजा भी उस भेजका मक हो मन इस प्रकार चिन्ता करने लगे। अब मैं अपने विषयमें क्या करूँ, क्या करनेसे मेरा धला होगा। पहासना सहर्षिने मुझे अरुर्यके अयोग्य बललाया है पह तो मेरे लिये बड़े कहका बात है। अब मैं क्या करूँ पत्नीको तो मैं ने त्याग दिया अब उसका पटा कैसे लग्दे प्रधवा उन शानचंधु महचिमे ही बलंकर पृष्ट्रै याँ विचारकर राजा फिर रथपर अम्बद्ध हुए और उस स्थानमा गये। जहाँ वे जिकालवेका धर्मातमा महामूनि रहते थे। रथक्षे उतरकर उन्होंने म्निके पाम जा उन्हें प्रषाम किया और सक्समें भिलने, बाह्मणीके दिग्जायों दंने तथा उसकी दृष्टनाके दूर हाने आदिका सब वृत्तान्त ठीक टीक कह सुगवा

कृषिने कहा—शंजन् तुमने जो कृष्ठ किया है वह सब पुझे पहलेयं ही मस्तृम हो चुका है मेरे पाम तुम जिस कायसं आये हो, वह भी मुझमें लिया रहीं है मनुष्योंके लिये पत्नी भमं अर्थ एवं कायकी रिरिट्टका कारण है। तुमने उसका स्थाग करके विशेषत शर्मकां भी न्याग दिया है राजन् ब्राह्मण श्रुतित वैश्य अथवा श्रुद्ध कोई भी क्यों न हो, पत्नोंके न होनेपर यह अपने क्षमान्ष्ठानके श्रंश्य नहीं रहता। प्रमे अपनी स्त्रियोंके त्यियं पविका त्याम अनुस्थित है। उसां प्रकार १ प्रप्तत होकर गन्दा उसके साथ रहती है। प्रकार पुरुपीके लिये स्वांका स्थाप भी उचित नहीं है।\*

गजा बोले भगवन्। ५४। करें, यह सब भेरे कमाँका फल है। मैं सदा प्रत्नोके अनुकूल ही। पराता या, भिन्न भी वह मेरे अनुकूल न हुई इसलियं मैंने उसं त्याय दिया उसके वियोगका पीदासे भरी अनुसूर्या व्यक्तित हो रही है। मैंने दसे वनम् कोद्य थ पना नहीं वह फहाँ जला गया ! अथवा उसे बचमें सिंह, ज्यान प निशादरीने हे अहीं खा लिया।

ऋषिने कहा—राजन्। ठसै सिंह, स्थाप्न था निशाचराने नहीं खाया है। बढ़ इस समय रसातलयें। है। उसका चरित्र अभीतक भर नहीं हुआ है।

राजा बोलों। ब्रह्मन् यह तो भई। अद्भूत बात है। उसे फालासमें कीन से गया और बह अन्तक द्वित केसे नहीं हुई है, यह यब नवार्थ रूपस बतलानंकी कृपा करें।

ऋषिने कहा---पातासमें नागराव कपोत एक त्रिख्यात पुरुष हैं। एक दिन ढ-होंने तुन्हारी त्यागी हुई सुन्दरी पत्नीको महान् वनके भीतर भटकते हुए देखाः उसका सारा हाल जानकर वे उसमर आक्षक हो एवं और इसे पाताललोकमें ले गय नाग्राज कपांनक नन्धु नामकी एक पूत्रां तथा मनोरमा नामको स्त्रों है। नन्दाने बहुलाको देखकर सोचा, हो न हां यह गेरी माताकी भीत बननंवाली है।' या विचारकर यह उसे अपने धरमें ले गयी और अन्त पुरमें छिपाकर १४६ दिया। कपातने जब क्व स्टास बहुलाको भौतः, तब तब उसन

पलीका त्याग करके अच्छा नहीं किया जैसे शाप दे दिया—'जा, सू गूँगी हो जायगी 'इस नागराबा, उसे ले एवं अप्रैर उसको कन्याने उसे अपने संरक्षणमें रहा लिया।

<u>. 현대 교육에 발하하면 및</u> 하나 하므로 하<mark>일은 모든데 당한데 함께 되었다.</mark>

राजा बाले—मराप्त! मुझे तो बहुला प्राणाँखे भा क्लाकर प्रिय है। किन्तु वह मेरे प्रति सदा कुलाका ही मतीय करते हैं। इसका क्या कारण है? ऋषिने कहा — पाणिशहणके समय सूर्य भंगल

और शौरनरको सुम्हारे कपर तथा सुक्र और बृहस्यिक्ति तुग्हारी पहाँके कथर दृष्टि भी उस मुहुर्टमें उसभर चन्द्रमा और बुध भी, जो परस्पर जञ्जाब रक्षनेवाले हैं, अनुकूल ये और तुम्हारे क्यर प्रतिकृत । इसीलिये तुम्हं पत्रीकी प्रतिकृतकाका विशेष कर सरमा पदा है। अच्छा, अम जाओः धर्मपूर्वक भृथ्वीका पालन करो और यहीके रहथ रहका एकपूर्ण भागिक क्रियाओंका अभुष्टान करी

पाकंपक्षेपकी कहते हैं --- महार्थके याँ कहनेपर राजा उन्हें प्रणाम करके रचपर आरूट हुए और अपने नगरको लौट आये। वहाँ आनंपर उन्होंने रस बाह्यणको देखा. जो अपनी शीलवर्ती भागीक साथ बहुत प्रस्त्र थी।

क्रम्हाणने कहा— ३५%४। आप धर्मके ज्ञहा हैं आपने भेरो पहाँको लाकर मेर धर्मकी रक्षा कों है। इससे मैं कुदाथ हो गया

राज्य बोले—दिअश्रेष्टः आप तो अपने धर्मका पालन करके कुरार्थ हो रहे हैं, किन्तु मैं संकटमें पड़ा हैं, क्योंकि भेरी पनी भरमें नहीं है।

बाह्यणने कहा---भहाराज। यदि आपकी पत्नी जीवित है और व्यक्तियारियों नहीं हुई है तो आप उनको कोई उनर नहीं दिथा। सब पिनान उस स्त्रोके बिना सहकर पाप क्या कमा रहे हैं

<sup>\*</sup>त्वजता भवता प**ाँ न ओभनमनुप्रि**तम् । अत्याख्या हि य**था धर्ता स्त्रीण्**ती भाषां तथः नृणाम् ॥ धर ११)



राज्य बोले— ब्रह्मन् वदि मैं पत्नीको लाऊँ में हो वह सदा मेरे प्रतिकृत रहती है जत उनसे दुःख ही किलेगा, सुख वहीं क्योंकि वह मुप्तरे मैत्री नहीं रखती आप कोई ऐसा पत्र करें जिससे वह मेरे अभीन हो जाब

क्राह्मणने कहा—गुजन् अन्यक्तं प्रति रानीका प्रेन होनेके लिये बंह यह करना उपकारक होगा अहा सित्रकी कामना रखनंत्राले लोग जिसका अनुहान किया करते हैं वह मित्रजिन्दानामक यह मैं आरम्भ करता हूँ राजन् जिन रही पुरुषोंमें प्रस्पा प्रेम न हो उनमें पिश्रजिन्दा प्रेम उत्पन्न कार्ता है इसलियं आपके कार्यकी मिदिक राश्यमें मैं उसीका अनुहान करोंगा

बाह्मणके भी कहतेपर राजाने पहकी सब समयी एकतित करायी और उस त्रेष्ठ ब्राह्मणन रिवर्षिन्दा- बहुका अनुहान आरम्भ किया। उभने रानकी स्त्रीमें प्रेम उत्पन्न करनेके लिये एक एक भक्ते सहा यह किये जब उसे यह निवय हो गर्ग कि रानीके इदयमें राजाके प्रति पित्रभव जात्रत् हो गया है तब उसने राजासे कहा—'महाराज अब आप अपनी प्रिय पहीको अपने साब रिखिये और उसके साब उत्तम भोग भोगते हुए ब्रह्मापूर्वक पहोंका अनुसान कोजिये '

हुआ उन्होंने उस महापरहरूपो मल्पन्नीत निर्माणको स्था विस्मय हुआ उन्होंने उस महापरहरूपो मल्पन्नीत निर्माणको स्थाल किया उनके स्मरण करते ही वह राक्ष्म राजाके प्रम आ पहुँचा और प्रणास करके बोल 'क्या आजा है ' तब राजाने विस्तारको साथ अपना स्मरा मृखन्त नियंदन किया फिर बह रादास पातालमें नाकर राने को से आया आनेपर उसने हार्दिक अनुसार्क साथ परिको देखा और बढी प्रस्तनाके साथ बार्रवात कहा—'मृश्वपर प्रसन्न होइये।' तब राजाने अपनी मानिनी स्वोको हदयस लगाकर कहा—'प्रिये हुम बार बार मुझसे पेसा क्यों कहतो हो में तो प्रमार प्रसन्न हो हूँ '

राष्ट्र बाली—महाराजः यदि काप मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं जापसे एक बाबन करती हैं आप उसे पूर्ण करके भेरा आदर कीजिये

राजाने कहा—प्रिये तुम्हें का कुछ भी अभीष्ट हो कह निःसङ्क होकर कहा तुम्हार सिम्बे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारे अधील हैं

सबी बोली नाथ मेरे लिये नागराजने मरी सब्बीको लाप दे दिखा जिससे वह गूँगी हो गयी है। मदि आप मेरे प्रेमक्टर उसके संकटका क्लिये प्रकार कर सके तो उसकी मुकता दूर करनेके लिये प्रका कोजिये बदि ऐसा हो गया तो मैं समझुँगी, मेरा सथ कार्थ सिद्ध हो गया

त्व राजाने उस बाह्यमको बुलाकर पूछा: -'विषय इसमें कैसी क्रिया होनी चाहिये वा उसकी मूकता दूर कर सके?

ब्राह्मण बोला— राजन् में अपके करनेते सारस्करी इष्टि करूँगा जिससे आपकी वं महागती करी करा के समाज के कर करना इसके जहलते उज्जल हो जार्ने

ार न ना इस अंश्र अस्त्राणने सारस्वान हिंही आरमभ की उसा स्वाकी मुख्य दूर करनेके किया इसके वह नगरकाम कोलने लगी उन कराको बताका, 'तुम्हारी संख्या अधुरमाकं का

लागकर तथा राजाकी भी बारबार प्रशस्त करके

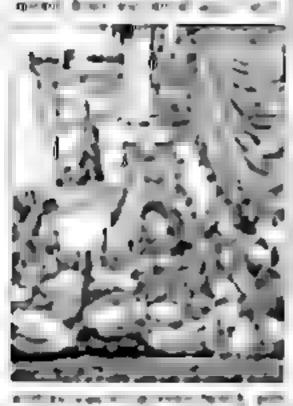

राजन् हुन्हें एक महत्त्वराक्रामी बुत
 न र अति इस मृद्धीपद उसका अखन्द राज्य
 स्हेन वह सब सारजीका असा असंपराजन.

医甲基甲基二甲基苯二甲基二甲基二甲基甲基甲基

राजामो इस प्राप्त वर हैकर नामाफ करना वस्ती गर्जी नदनन्तर संभीके साथ जिस्स इबं जासीन हो गर्जे किस महात्र्या संजायो सर्ग जासीन हो गर्जे किस महात्र्या संजायो सर्ग जासी कर्मा क्रियामां महान् आकृत् हुआ कहा—'वह राजा उत्त्रको जासों और उत्तर सर्गा कर्मा हुआ है स्था इस्टब्स क्रांक अकृ उत्तर है इहासिनं यह औरतम स्थाते विकासन क्षेत्रह

इस प्रयोग सका बसमञ्ज्ञा पुत्र औरतम नामक we tall and time produce about 4.0 th ---and transfer of all printing to grant the of the same and all appropriate and the net has sever any distribution of the state over the age and the parties of the text has a self-direct a and the sea of the party and the party THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE design to the distribution of the de-of males or the same of the sa with the second position was a ring to 0 THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE P किना करते हैं। यह इस प्रभार है।

 +तामस प्रमुक्त दत्यसि तथा सम्बन्धरका वर्णन+

'शिय, सत्य एवं वसवती आदि देवगफेंके साम परम सुन्दर देशसब सुजान्ति उत्तम कान्ति प्रदान करते हैं।"

मार्कपडावाजी कहते हैं -- औराम मनुके अज परशुचि और दिव्य—ये तोन पुत्र थे, जो देवताओंक भनान रोजम्बी सचा महान् वस एवं पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके मन्य-तरमें उन्होंके वंशव इस पृथ्योका पालन करते रहे इक्द्रतर चतुर्युगीस कुछ अधिक कालका एक मन्यन्तर होता है, जन्म भी अलिकिक है। उसे कालाता है, सुने।

मनुष्येतर बोनिमें हुआ श्रा सो भी उन्होंने अपने वसमे जिपुक्रमको आलोकित कर दिया धार ब्रह्मप् अन्य अभी मन्अभेकी भौति चौबे मन्का

वह बात पहल बतलायी जा चका है। महास्पा

वसिष्ठके सात पुत्र ही इस बीसर मन्यन्तरमें

सम्बर्षि थे। इस प्रकार यह तीसां मन्यन्तरका

वर्णन हुआ। अब तामस पनुके घाँचे मन्त्रज्जाका

वर्णन किया जाता है। यद्यपि तामस मनुका सन्ध

जब कि ने रापस्या कर रहे है सगकार कई

MANAGER TOWN

## तामस मनुकी उत्पत्ति तथा मन्यन्तरका वर्णन

मार्कण्डंबर्जी कहते हैं। भूने इस पृथ्वीपर म्बराष्ट्र नामक एक शिक्षरात राजा हो गये हैं, जो बड़े परक्रमी थे। उन्होंने अनेक ख्र्लोका अनुहान किया था और वे संधानमें कपरे पीठ पहीं दिखाते थे। राजाके मन्त्रीकी आराधनाने प्रसन्न होकर भगवान सूर्यात राजाको भहुत बडी आयु प्रदान की धी। राजक सौ रिलक्षे थाँ, किन्तु वे इनकी भौति थड़ी आयुरो बुन्ह न होनेके कारण समयानुसार मृत्युक्ते प्राप्त हुईं इसी प्रकार घाँर भीरे राजाक मंजी और संवक्ष भी कालके गालमें चले गये उन समके आगावसे राज्यका चित्र ठाँदेश रहने रुण । प्रतिदिन वनकी | सकि क्षीप होने लगी । तन्हें भीवसं हीन यव दलां खनकर विवहं नामके एक राजाने आक्रमण किया और उनको राज्यस्पृत कर दिया। राज्यमे अस होनंपर से विरक्त हा बनमें चल गय और बिनस्ता (द्वेसम) भरीक तरपर रहका अपस्य कामे लगे। वे गर्मीमं अक्षाप्रि भंदन करते जरसात्मं भैटानमें रहकः भवकि जलको शरीरपर सहते और जाडेकी ऋतुओं

उत्तम ब्रह्मीका पालन काते। एक बार वर्णकासने

दिनीतक वृष्टि हाती रहरे। इससे ऋड् आ गयी। सन्। भी जलकी प्रस्ता भारमें यह गयं। भारते क्षीर अन्यक्ता छ। रहा धर। सलमें बहते-बहते उन्हें संयोगवार एक इरिया मिल गयी , उन्होंने उसकी पुँछ एकड ली, फिर उस प्रवाहके साथ बहुते और अन्धकारमें इधर उच्चर भटकते हुए रावा किसो तरह तरभर पहेंने। वहाँ भी बहुत द्रतक कीच्छ भी जिसको पार करना अन्यक ही कठिन का, तथापि वे हरिणीकी पूँछसे खिचारे हुए उस फॉचड्से फर हो एक बन्धें जा पहुँचे। हरिर्णाके स्पर्शसे उन्हें आनन्दन्ध अनुषय होने लगा। तस अन्धकारमें भ्रमण करते हुए वे कांमदेवके बर्राभुत हो गर्मे राजाको अनुसागनश कपनी फोडका स्पन्न करते जान उस कनके भोतर पृत्येने क¢ा—'राजन्। आप कॉपवे हुए हाथोंसे भेरी पीठका साश क्यों करते 🕻 7 अध्यक्ष कार्यकी सिद्धि के किसां और ही प्रकारत हो गयो है ' राजाने पूछा । मृगी तू कौन है / और मन्त्र्यकी पानीके भीतर कारण करते, विसहार रहते एव । तरह केंसे बांसाती है ?

भूगी बोली । राज्ल् १ में पहले अवपकी प्यादी

पुत्री जोप अल्पको भी सारियों में प्रधान की।

और वर्षपराधका की। वह ऐसी किय हजार हुई । दु श्वित हो मृतिको जनाव करके जेल्डे—'स्न-जनने कीर सा रेश्य क्यों किया था, किराबे उसे | मुहस्स इसम होहने । मैं आभी मानिका 🐔 भूशीकरे योजिने अस्त प्रहा।

विक्रके काया की श्रांख्यांकि साथ एक दिन कर्मों, विलाबी तो अभी बीवित है किर केमें में आपका भूभने कर्म की। नहीं मैंने मुश्लेंद्र साथ बमानक करक काली हैं।" जबका कर जपनंथ मेन

करते हुए एक पुणको देखा। मैं नयके बिलकुल ही है फिर की आप प्रसप्त होड़ने। मैं अपके

निकट या अतः मैंने उस मृगीको मारा जुड़स , बरागोंमें प्रयाभ करती हूँ ' तक मृतिबारा सुनावने

क्षश्वर यह मुन्ने अन्यत्र चर्चा गाने। यह मृतमे नृत्रिल कहा—'गेरो कव सूठो वर्ष हो सकते। ब्

होकर कल- 'स्त्रं भूप्तें। ह क्यों इतने महकासी । बरनेपर इसरे क्यों भूपी होती। उस प्रस्थ

हो हो है तेरों इस द्वानाओं चिकार है ' कर मिद्धवीर्व युनिके पुत्र सहस्वाह लोख तेरे राशेवें

मानको प्रमुखको मानाम कामा मानकर में कर नानी। आयेति। उत्तक नामेर्ने आहे हो तुने उत्तरने पूर्वजन्तन

क्रथ दिया, इस्रोतको में तुसं आणी साथ देखा है।" भागकर सारो पृथ्वी जानने अर्थ-कराने कर मंगी।

मुझे अपने का है अके तर राजवे पुत्र क्रमान कर स्थापित हो तथा है

थवी वी । मेरा अब उत्पानगाले या में दुवभव्याको लाख को नवीं उत्तय और कॉयने लाए । वे ्धोले—'ओ अवार! तु कहती है में गृहै नहीं राज्यमे कुल---अरक्तावती तो नारी परिश्वा हैं तो ते तु मृत्ये ही हो आपनी।' तम मैं आपना

केलनेक। हम नहीं जनते। मुन्यर। रिक्तके न

मृत्री खोली—गजन। में काल्यासभानें कवा नहनेका ही स्थी स्थवं जपना पति चुनती है। मेरे

और <del>चोटां—"तुम कीन हा ?" उसने उत्त विका</del>⊷"में| स्मरण होता किर काल्य साँख उस्त करके हू

तिवृगिन्द्रभु नामक पाँगका पुत्र हूँ। येश नाम <mark>पानकोको भौति बोलने लगेनी। इस गभके अस्मा</mark>

कुरक हैं। भू-रंके करभूर) ⇔रोको इच्छा होतक। होतेपर वू पुरुषके रुपौरते पुष्क हो जायशे और

कारभ में तुन को तक प्रेयकन मेंने इस मृतीका वितने क्रमादृत हो उन मोकॉर्ने कराना जर्की

अनुकरण किया भा और इसने की येरी अभिनामा कुकारी बगान कदागि नहीं का बकता जोता की

को को धरन्तु तुनै आकर सुदाने उसका निकार, यदे नराक्षणी होंगे और अपने वितर्के सब्धोंकी

मेर्न करा-- भूने सैने अन्यानमें आपका सरकाश नायक्षात् से अनुके कापर प्रतिक्रित होंसे " इस

किया है। अतः कृत्य करके धुक्रे रास न हीजिये। (उक्तार तास स्थितनेया में तियांधोतिने अपरा है।

में भी कहनेकर में भूकि इस प्रकार अंभी—'सार्व आवर्क सरोतना सको होनेशाओं मेरे उदायें वर्ध

मही हो तुझे लाए को दीना।' भैन कहा- 'मैं ३| वर्गके वो कहतेपर राजवरे बकी प्रसारत को बन्दी हैं और व बच्चें वार्निक रूप कारण करके होते। 5-होंने स्वेच्य-'नेश एक मेरे सद्ओंसी की भूभती हूँ जार भेरों अंतरी आपना जब कहा। ५००० फरक इस पुरुषंपर सनु क्षेत्रत यह फिल्मी मोर्जिये। आएको मूनरी और सुनी फिल काकते हैं , अल्लाको बात हैं है लर्जनर कुछ कालक पक्षत् मेरी बढ़ बार मुन्कर मुक्कि अर्थि इस्प्रम भूतो उत्तम मध्यक्षेत्र सम्बद्ध मुक्के कम दिया।

भिक्तव्यक्ति स्थानिकारिकारे के प्रतिः स्थापन् । स्थापन् तार्वे अर्थः चार्चः स्थापि भूतिकाराणः (अ) १४८-१५)

इसके उत्पन्न होनेपर सम्भून भूत ज्ञानन्द्रका किये ज्ञान्त्र-शम्बोंका इक्षा होका उसने सम्पूज अनुभव करने तमं विशेषतः संजाको वडी प्रसनक हुई। मुगी भी शपसे कुटकर उत्तम लोकरेंको चसी गयी। तदननार सब ऋषियाँने आष्टर दसकी भवो समृद्धि देख तस यालकवा शामकरण किया— 'सापसो चौतिमें पड़ी हुई मातक मधीरे इसका जन्म हुआ है। इस्टियों यह बासक सम्बन्धें तुस्स न्यभन विख्यात होगा।' क्लब्हात् पिता अपने प्रय क्षेप्रसका स्वतन्त्रन पालन करने संग्रे। जब त्रभसका कुछ सम्बन्ध हुई ने उसने भितासे पुछा--'तात। माप कीन 🌓 में आपका पुत्र किस प्रकार क्ष्या ⁄ मेरी माता कौन हैं और क्षाप किम्स्टिये यहाँ अतय हैं ? यह सब सच÷सच बताइने।'

प्रनसे उपसंहारसाहित सम्पूर्ण दिल्य अस्त्र प्राप्त मनुके पुत्र थे।

Mary Mary Street

## रैवत मनुकी उत्पत्ति और उनके भन्वन्तरका वर्णन

मार्क्स केयनी कहते हैं-- बहार्! पाँचवं नदुका | राम रैवत था। तनको उत्पन्तिका वर्णन करता है, र्को । पूर्वकातम् अतस्य न नामसे प्रसिद्ध एक पर्टापे में । उनके बहुत समयतक कोई पुत्र वहीं हुआ दीर्घ कालके पक्षात् हुआ भी तो रेवती ग्धक्रके **आ**न्तम घरणमें तसका कम हआ। रव्होंने बालकके बालकर्प अवदि सहकार विविध्यवक बस्पन्न जिये। उपनवन आदि भा कराबे, किन्तु बह (शीम न हो सका। कबसे उसका जान हफा, रभारे वे महर्षि भी हीचकालकार्य से अ ग्रस्क है गर्भ उरम्की मन्त भी को<sub>र्स्</sub> अर्थदर्स पीड़िक हो | तब्ब उत्तम कर्मोमें समे स्ट्रनेवाले होते हैं से ही Tga द:म्य उठाने लगी। यालवके भित्र अस्पन्त हुन्नां होकर सोचनं हापे—'चह कैस अन्धं प्राप्त , उहाँ भिला और रहलाकस निमृत्त होना पड़ा

पिता भी तरीर त्यापनेके पश्चात् तप और यहसे उपर्वित पुण्यत्मेकोभे गये। सात् पृष्टीको जीनकर नामस राज्य हुआ और फिर मनुष्क पदवर प्रतिवित हुआ। जब तामस यन्वन्तरका वर्षत सुनो। उसपें मत्म, मुधी भुरूप और हरि—ये चार देवगण हुए। इन्मेंने एक एक गण्ये सम्पर्दन सराईस देखा है। उन देवलओंके इन्द्रका ज्ञम शिक्षी था। वे अल्यन्त बेली और महापराक्रमी वे उन्होंने सी वर्ताका अनुसान करके इस एकड़ो प्रश्न किया या । ज्योतिर्धर्मा, सब पिताने अपने राज्यमं स्वृत होने आदिये पृथु, साठ्य जैब, अप्रि, मलक और पीकर—ये हो गोकर सब मुललन पुत्रको बतलाफ। यं सब बातें , स्तत उस समयके सर्हार्य थे , नर, धानित, शान्त, शुनकर तानसने प्रगतान् सूर्यको आरध्यत को और दिन्त, जान् और जङ्ग आदि भशवली राजा तावस हुआ।' उपर उस दुहर्बाद्धवाले मुत्रने दूसरे पुनिक्तमारको स्त्रीका अपहरण कर लिया। इससं खिन्नचित्र होकर ऋदवाक्ते कहा—'मनुष्यांका किन पुत्रके रहना अन्त्र है। किन्तु क्रमुक्का होन कदापि अनम नहीं है अपूज तो पिता-मानाके इदबको सदा हो मासता रहता 🕻 और स्वर्गर्व यबे

हुए जिल्लाका भी करकार्य गिरा देल 🛊 वह ता

केवल क्या पिताको इ.स. देवेके लिये ही होता

है। उस पायत्या मृतक बन्यको धिकार है।

जिनके पुत्र अब लोगांके प्रिय परो कारी जान्त

ेशन्य 🐌 मुझे 🏗 जनमध्ये कृथुबके कारण सुख

शक्कोंकरे परास्त किया और उन्हें पिताके पास ले

अध्या उनको आञ्च मिलनेपर धुटकारा दिया। यह

सदा क्षपने भर्मके पालनमें लगा रहता वा उसके

कुर कर को को में कार कर केंद्र कर का का का का का का का के किए के का का की की का का की का का का की का Apr. word a prison it was condider manimister ett.

इस प्रभार उक्राच्या 📢 र 🕬 🛊 📹 महत्त्रमञ्जू मृतिका इरम् म्हल्ने अन्य कर्मिक्टियोरे प्रसादत्त केरणा स्थाप ।

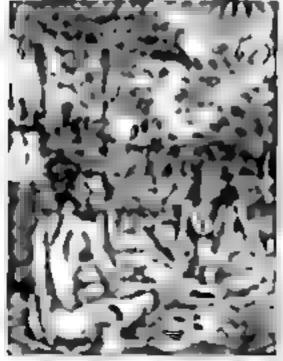

making the court present year 🖦 👓 कल हुए मैंने सब तंत्रीका विधिपृतंद्ध ar-west fall that the first talien armer biffe ein begg fiem fer the the two of the court and demonstrates or quit or pay the for the table to the table their part of the table to be the table to be the table to be the table to be table to विकास के किया का अध्यान पूर्व की की · Frank ber frieden sine ten der Green frieden in der bestellt in महिल ताल प्राप्त क्रिके हैं। अन्यविकारिक निर्मा क्रिकेट प्राप्त क्रिकेट स्थापन क्रिकेट हैं के िया करों आहे सहय होनेक्द्र भी ऐसी कुन्द्रका क्यों के अन्यवस्था का क्यों के **के कि**या क्या स्था

gain had a more than the property first मोक्पारक हो नवा है?

कार क्षा - वृत्या कृतक का पर देखी नामा जन्म प्रत्यो क्रम पूजा है है। कुर्ता करावत् १७३ स्थाप १९३६ स्थाप स well great different to make \$1000.

क्षान्त्रक प्रस्ति — के उन्हें की पूर्व के के that work after and you gift and कारी रेजी पुरस्त का नहीं क्रारीओं वेदारीय कीच्र ही परान की जान।

affeit für seine met filt die beilt den the season in the section that क्या हैना है से क्या कर बाद करना संबंधितहरू was no be the man with the healt the day ing abon beaught by 16 pail more with problem on bear of d and he seemed of their of the and regarded and the Ed. to that he required not bear the former? क्षण्यांच कृत्या । सह अध्यानकी स्थानिको प्राप्ता हुई of Select tode iber das ber Simira beide मान १९४१ में हैना को उसके अन्यानी होते all years pay all species di al fragrafi sella 2022 West Street West 100 - 100 Street whereigh the market addition may from the the least make that he gat family and the fact his of related

प्रयासक के प्राप्त कर कर की दिनकी अराज के के कि के प्राप्त के कि के कि के कि के कि के कि कि कि कि कि कि कि कि

Business can frequently of all 8 delivers, no 5 5 but a real filling with report कर्मक क्रमक हुन क *क्रमक में मू*ं करन कर ही मॉस्टिये। the fight of principles are not thank they for any court and princip turned that were brighter than all your first that make the first the पूर्व 🚽 🗝 🕳 🐠 व 🐠 🐠 🕬 🕬 🗪 । त्रश्चामण्डलम् सेवे पित दिन्ह है por described and ref. of the first service and भारता 🧗

of information in a second or a embers de 191 statut gran 8 file. fine had not be able to the transfer may give forms their their and I and Proper their these many Throat are then the second had and war say the offer the tre frames position 5 we said, \$600. entermine the major drives to the group the use and set to real plan-

CONTRACTOR CONTRACTOR STATE OF STATE OF and an exercise and the exercise नहीं है

part has to first track to at our to the first of the first of the काहर ाजा दुर्गन भी इसक स्वामी होंगे ' fraging the tax and it is to the time that EP WITH IS THE REAL PROPERTY. **विश्वन है असः अब क्लों क्वियत करते हैं** 

कृतिकी कर सुनंदर शका दूर्गम कैन स्ह and the second second or the feeting had filmed high big miner formation on part on had be due to

want on the Park to prove the 🖈 👓 तपरमा की है असपने नहीं 🤊 अदि असप



क्लों सहीं करले

📉 ऋषि क्यंत्रे—भन्ने नेरा कलकान हो। असी ह् THE PART OF REPORT OF STREET ज्ञान्त्रमाके वागोजं स्थापिक करता हैं

with the second of the second

त्तवनन्त्रः महासुनि प्रभूचने अपनी तपरनाके proved in the season of the second second and the part of the contract o केंद्रिक मालांका बल्लाम्या करते हुए कन्क्रका form on from the other party and

जामातःसे +६।—'राजन् | बताइवे, वै इत्र क्लाक्रमें | दहनके रूपमें आपको क्या दें? वेरी उपस्वा अर्धातहरा है। मैं अरपको दर्शन बस्त भी दे सकत हैं।'

राजाने कहा - मूले, मेरा जन्म स्वायाभूव बनुके बंशबें हुआ है। अलः मैं जापकी कु तसे ्सः पुत्र भाइता हैं को मन्त्रनारका संत्रामी हो।

ऋषि बोले— राजन् , तुम्हारी यह कामना पूर्व होगी। तुम्हारा पुत्र मनु शेकर सम्पूर्ण पृथ्वीका अपभाग करेगः और धमंका हाल होगा।

चल गये। उनसे रेवतीके गर्भक्षे रेनतको जन्म सुसरका तथा सुस्कक अदि रेवत मनुकं पुत्र थे।

हुआ, जो सब धर्मासे सप्पत्न और नपुर्ध्वेस अनेत है। है यह क्षार्श्वक श्रात और वेटविद्याके विकारद थे। उनके मन्दनारमें सुनेधा, भूपति, बैकुम्ब और अभिताभ—वे चार देवगण या इनमंग्रे प्रत्येक गाम्में चौद्य-चीद्यह देवता थे। इन चारों देवागणंके स्वामी विश्व भाभक इन्द्र के जिन्ह।ने सौ यहाँका अनुद्वान करके इस स्टब्से प्राप्त किया था। हिरण्यरीमा वेदली कध्ववाह, वेदबाह, सुधामा, पर्जन्य, भहामूनि तया चंद-वेदान्तके पारमध्ये महाभाग वस्तिहरू वे सात तब राजा उस स्त्रीको साथ से अपने नगरको देखर क्ष्यानरक सप्तर्थि थे। बलबन्धू, महावीर्य,

## चाक्ष्य मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्द्रनरका वर्णन

मार्केण्डेयजी कहते हैं--- मुने ! वह सैने तुन्हें मीचवं मन्त्रन्तरको कथा सुनामो है अब साधुप भनुके छठं मन्त्रनरका बुनाना सुन्ने आहार् से पृत्रंज मर्ने अहरानीके चशुरे ठत्पन्न तुए थे, इसलिय इस कव्यर्वे भी उनका नाम भारतुष ही हुआ रावर्षि बहुत्वा अर्जनक्दी पत्ते भद्रले एक पुत्रको अन्ध दिया, जो बहुत हो विद्वान, पांचेत्र, पूर्वजनकः बाह्येको स्थान रहानेपासः और समर्थ मा । उस पूजको गोदमें लेकर पाता बारबार प्चकारतो ज्यानके बुलाही और म्लेहधन टातीसे भिष्यको लेली **यो किन्तु वह हो पृथंद**न्यको मानोन्धं समरण रखनेवाला था अहा सालाकी गाटमें पड़ा-पड़ा ईसने लगा इसपर माता न्धेली - बेटा। यह क्या? में स्त्रे अर एनी हैं तुम्हार मुख्यम का इसम कैसा? क्या अन्द्रा अगमपमें 🕏 बोध 🌓 तया ? स्या ट्रम काई जुम

देख रहे हो?"

सामने जो 46 जिल्ही खड़ी है मुझे छ। जान चाहती है इसरी और जातहानिशी मुझे हड़प लेनेको तैयार है। यह अहरक्षणवर्ग खड़ी है। इधर तुम प्र-प्रेमके कारण आत्मना संहवश मंदी उनेर दलती, बारेबार मुझे भूलाती और झावांसे लगती हो। चुक्रेंद्र करोसी ग्रेमाश्च हो अला है। कल्यात्व-स्टेहके कारण हुम्हारे नेत्र आँसूऑसे भीग एकं हैं। यही सम्ब देखकर मझ हैंसा जा गर्वा। जैसे ये दोनो स्वाधवत दिल्ह ६८४६ मेरी आर देखतो हैं, उसी प्रकार तुम था स्वार्धको लका हो महासे सन्ह करती कर घटनी हो। अन्तर इतन ही है कि बिली और जलहारियों हा मुझ अपने का काल अकृती हैं और तुम भारे और पुअसे प्राप्त होनेबाले उपधोगयोग्य कलका कामना रखती हो।

पा**ताचे कहा—चेटा। मैं** अपकारक लिन क्टी, प्रेमक कारण ही तुन्हें छाउँ से समाता हूँ। भूत्र **मोला**—र्जो! क्या गुम नहीं देखती, यदि इससे दुम्हें प्रसन्नता नहीं होती जा इसका

अर्थ वह है कि तुमने मुझे लाल दिया भी पालन करना है अतः अगड़ये किस मानके हुमसे प्राप्त हानेकाल स्थार्थका मैंने परिस्थान कस ब्रमास करनेके लिये वार्के र कर दिवा

में भइकर नद बासकका वहाँ छोड़ मृतिका नृहसं बाहर दिकल नवी। तसी समय अतहारिकीने उस शुद्धात्व यालकको इहप लिया और उसे में बाकर राज्य विकासकी पहाँके शक्त गृहर्भ सत्ता दिया फिर रानीके नवचर प्रकात न जानर इसरेने भरमें रख दिया और उसके बालकको से कका जयन प्राप्त बना सिया। इस प्रकार नवजात शिलुऑकां चुरानेकालो यह कुर राक्षको सौध्ये भरके यस्तकका सा लिया करती थी। यालकोंक पुराने और भटलरेका काम वह जॉतदिव करती थी। राजा विकासने अपने भरमें जाये हुए कालकका अजियोधित संस्कार कराया और बढ़ी इसध्यति मान नामकरण संस्कारको विश्वि भूरी काके इसका नाम आनन्द एका, जब बालक क्रांध बढ़ा हुआ, तम् उसका उपनवन संस्कार करत् फिर बाद दूसरी देह बारण कानेपर वे सम्बन्ध श्चिम आयायन कहा—'कत्स। क्युले अपनी मुक्ति स्था जन्मर उन्हें प्रमान करो।' नुस्की

अधवा पारान करतेवालीको ? मैं राजा अवाधवक चरमें उनकी धर्मकर्ती विधिभद्दा देवीके एकसं इनका ५% किन्तु जानहारियों गुत्रे उठा से आयों और वहाँ हैमिनोंके साम हरेतका इसके पुत्रको स्वयं बठा है गयो । फिर तहे को

बात सुरक्षर बालक हैंस पटा और बोला- 'गुस्ट्य!

र्वे किस आताको प्रणाम कलै—कल देनेवाली

और बनके पुत्रको हड़गकर पक्षण कर लिया। शनी हैमिजीका पुत्र वहाँ क्रम्यागीकेत संस्कारकी कांध पालित हो रहा है और भेरा यहाँ आप कम्पकार करा रहे हैं। मुझे क्षापकी जाजाका

विपादर बोलके नृद्धीं से जाकर करने रखा दिया

मृत बोले—बेटा! यह बड़ा गढ़न संकट

Children and the Printer of the Control of the Cont

उपस्थित हुआ। मेरी सन्द्राने तो 🏂७ मी नहीं ····। मोहचे भेगै वृद्धि प्राप्त हो रही है।

क्रमन्त्रमे कहा-बहार्ये ! संस्करको ऐसी हो व्यवस्था 💲 इसमें बोहके लिवे कहाँ अवगर 🕏 । सोविये हो भीत किसका पुत्र है और कॉन क्रिसका बन्धु जीव जन्म लंगेके बादने ही मनुर्थोंका सम्बन्धी होता है किन्तु यादा ही उसके सभी सम्बन्धी हट व्हार्ग है। पहीं भी विश्वका बन्ध हुआ है और बन्धके साथ ही बन्ध्-काथवीमे सम्बन्ध वह गना है, उन देहका अन्त होने ही बारा सम्बन्ध ट्रूट अता है। इमोलिये में बहाता 🗜 संस्तरमें रहनेवाले जीवका कोई भी सन्ध-बारसम् वर्धी है। भरतः सीन किसीके साथ रखा श्री अ शत्य निधाता है। मैंने सो डयी जन्ममें दो पातार्ष और दो फिता प्राप्त किये।

आनन्दको बात मुगक्षर शबा अपनी स्त्री जीर क्य का-४वोंके साथ वह विस्मवर्षे ५६ और उसकी ओगबे पथला हटाकर उन्होंने इसे अन बानेकी अनुमति है हो। फिर जपने एव चैत्रको ब्रह्मकर वर्ण १९०० आवेक योग्य बनाब और विश्वने नक बाँडिये उसका चलन किया का उस बाहायका भी पनीभाँति सम्मान 🖅 वा जानक तपान्यामें तभी के। उन्हें तपान्या करते देख बहरवीने पुक्र-'क्स्य-क्षण हो तो राही किसीनिये ्रप्रतना काठोर :(४ करते को २

वह से इसमें आधर्व ही क्या है। अतः अन में

तपस्य करूँना। अव विशास नामक प्रापसे, (अ

राजाके पत्रकों, जो चैत्र अवसे विख्यात है, व्या

कुष्य लांजिके।

हिन्दे राज्यक कर रहा है। अभारके देशकुत को भरे। वहाँ है। जनकी क्यांटाका कारन ४८के दूध जुळ कर्य है। उनका नात हो। जान- वाले हम वचनान्य। हो। जानोले । उदेल है।



प्रक्राची केले... जिसके दर्श-भोगात अधिपार क्षेत्र हो जब है, जरी ज़रिके बेन्द होता है। किरमेंद्र पास प्रजीवन संबंध है। यह पार्टि एक से क्रावाधिकारी हो। मुख्य कैसे ज सकोने हत्याँ कुदा बनु होना है। जन्मे अपने ऑफकारका देखन अर्थर हुए हैं। उत्थव वर्णर सुने

अक्षाने कहा : भारत्। में आकाहिको सारत करो। तुम्को निने उपस्थाने अनारकका

क्रमानाके भी कहारपर परम क्राइश्वर् जानकी 'तवान्द्र' कहता उनकी जाता स्वोकार की और सम्बद्धी जिल्हा होचा भद्धा कर्ण कुन करनेके सिये बर्टीने फल दिये। स्वयानांने उन्हें बनस्क्यो इंद्रमें सम्ब कर्ष कार्य सन्तेभ्य किया था, इम्बॉन्स से उस्ते जनसे प्रसिद्ध हुए। इस्तेने राज्य द्वापनी करण निवास में विवास विकास होत इसके संशेषे निक्धान परकारी-अनेक प्र इन्स्य किये चार्य समानाने अध्ये इन्त कार, मुख्य और नया- व चीन देवारत के इस सुनी नवार्ष अन्य आठ देवलालीका अनिवेश **था। सम्बद्धिक वज्राकेनी एवं अनुसारी पे** । इन संबंध स्थानी भने जब नामक इन्द्र थे, जिन्हींने औ बड़ांका अनुसार करके देनशात्रीका उपधिपान पूज किया का उस समय सुप्रेका निरम् इक्किन् इक्ट् वर्थ भारतका और तकिन्-ने बाब समर्थि थे। इ.स. पुरु और सल्युष्ट साहि महायाची कीम धाराम सनुके एव में, सिकारी इस पुर्व्याका संभ्य किया। इस समय वैकास संभक्ते सार्वी प्रमु सामा करते हैं। उनके मामानारों जो

## बैबस्थत बन्दन्तरकी कथा तथा सर्वाणिक बन्दन्तरका संक्षित परिचय

कार्यक्रिको सहये हैं—विकासकी पूर्व बंद्धा करवान् मूर्वची कामै हैं। उनके वर्धने विकास समुद्धा करूर हुआ औ विकास कराउनी और अनेक विकास जाने परकृत है। विकास ने पूर्व होनेके करून हो से बैनानम कारानने । कर

लंगाने का जिल्लाकरण कहा - 'स्ते पूर्वा' है पूर्व देखका कहा नेजीका संचन करती (ऑक्टें जूँव सेनी) है। इस्रीनों हैं। नर्रते प्रधाननीको संस्त (जासन -में श्वानेवाला वस क्राध्व होगा।

यह कुरशत संद्रादेशी मनके म्यानूना हो परमानु भूने अञ्चली ओर देखने के ने अपनी अही। उनको दृष्टि पताल हो पत्ने। यह देख हाँ हो पर कर रोती भी। इससे यह होकर सूचेरे | सूचेरे किए कहा "तूने इस अस्य मूर्व देखकर

अपनी दृष्टि चञ्चल की है इसलिय चञ्चल लहरास युक्त नदी तेरो कायाक रूपमें उत्पन होगी तदन सर पतिके आपमे सज्ञाने एक पुत्र और पुत्रीको जन्म दिया पुत्रका नाम सम हुआ और भूवी वेमूना नामसे विख्यात महानदी हुई संज्ञ स्थाने रोजको बड़े कष्ट्रसे सहन करती थी वह उसके लिये असहा था उसने सीचा क्या करूँ कहाँ बाऊँ कहाँ जानेस मुझे शान्ति मिलेगी और मर स्वामा मुझपर कृषिन भी नहीं हांगे इस तरह अनंक प्रकारसं विचार करके प्रजापतिकृमारी यंज्ञानं पिताकं भरका आश्रय लेना ही अंक रम्मद्रश चलौं नानेक लिये उद्यत होकर उसने अपनी छायाको ही सुयदेवकी पत्नी बनाया और उससे कहा 🕆 तु इस घरमें स्ट और मेरी ही करट सब सतानी नथा भगवान् सूयके प्रति भी उत्तम बनाव करना '

याँ कहकर संज्ञादेखाँ अपने पिनाके घर चरनी गयाँ अहाँ ८ हाने लड्डा प्रजापनिका दशन किया. उन्होंने भी बड़े आदरक साथ पुत्रीका स्वागतः सन्कार किया से कुछ कालतक वहाँ रहीं इसके बाट पिनाने उन्हें प्रेमपूर्वक समझाते हुए कहा - 'बेटी त्म शोगों लोकके स्थामी भगवान स्येकी फर्ला हो। अतः तुम्ही अधिक समयतक पिनाके घरमें न्हें? उहरना चाहिये अब तुम म्बामीके घर जाओं मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हैं।

कहकर उनकी आज़ा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम काके वहाँस चला गर्यों वा सुवंके नजसं बहुत हरनी थीं और उनके तापका सामना करना नहीं सामना थीं इसलियं उत्तरकुरुमें जाकर घांडीके रूपमें रहने और तपस्था अध्य समी. उधर हायासंज्ञाको हो संज्ञा समझकर भगवान

इसे मारनेक लिये सात उठायी किन्तु फिर क्षमा-भावका आश्रय ले उसके शरीरपर लात नहीं लगायी तब छायामंज्ञानं कृपित हां यमको शाप दिया—'मैं तुम्हारे पिताकी पत्नो हैं, किन्तु तुप मर्यादाका उल्लङ्घन करके मुझे मारनंक लिये लात उटा रहे हो। इसलिये तुम्हास यह पैर आज ही पृथ्वीपर गिर पहंगा ' माताका दिया हुआ शाप सुनकर यम भगसे व्याकृत्व हो इंड और अपने पिताक पास जा उन्हें प्रणाम करके घोले. पिताजी वह तो बडे आञ्चयकी बात है। ऐसा तो कभी किसीने भी नहीं देखा होगा कि मारा काल्सल्य छोड़का अपने पुत्रको भाग दे हाले दुगुंभी पुत्रोंके प्रति भी

माताका दुर्भाव नहां होता। यमराजकी यह भार

सुनकर भगवान् सूर्यने छायासज्ञाको धुलाकर

सूर्वने उससे दो पुत्र और एक मनोहर कन्या

उत्पन्न की छायामंत्रा अपनी संतानींको जितना

प्यार करती थी उसन संज्ञाके पृत्र-पृत्रीको नहीं। मनु तो उसके इस बतावको सह लेते थे. किन्तु

यमसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधमें आकर

पुरक संज्ञा अस्त्री गयी / यह बोली नाथ में हो तो त्यष्टा प्रजापतिको कादा और आपकी पत्नी संज्ञा हैं आपने सुझसे ही वं संतान उत्पन्न कियं हैं स्यंने कई बार घुमा फिराका पूछा किन्तु उसने सच्ची बात नहीं बतायों। तब सूथटेव उसे पिताके याँ कहानेपा मंज्ञाने बहुत धान्छा। शाप देनेको उद्यत हुए यह देख उसने मब बातें ठीकः ठीक बता दों , असली बातका पता लगनेपर भगवान् सुपे चिश्वकमोकं घर गर्व विश्वक्रभाने अपने घर पधारे हुए जिल्लेकपूजित सूर्यदेवका बड़ो भक्तिके साथ पूजन किया। फिर संज्ञाका पतः पुरु•ेपर अन्होंने कहा—ेभगसन् अह मीरे घरमर आयो अवश्य थी कि.स् भैंने ३० उसे

+ संक्षित मार्कण्डेयदुरावा • <u>Бо в рекорий! Дели в вида в има в тереврия в организации и до на руди и да и в неродине и по в неродам в и в органи</u>

164

आपके ही वर भेज दिया ' तब सुधने समाधिस्थ | जगतुमें व्यापक है । आप राखके आत्मरूप हैं। होकर केंद्रा, वह घोड़ोका रूप भारणका उत्पक्त देशमें अपस्था कर रही है। उसकी अपन्याका एक। कारण, ज्ञानका विकार करनेवाले पुरुषाँके प्राक्रय ही हद्देश्य है भी स्थामीकी आकृति भीन्य एवं शुभ हा आम सूर्यको उसकी जगस्याका उद्देश्य ज़त हो गय:, अत: उन्होंने विश्वकर्मारे कहा—' आप मेरे लेजको छीट हीजियं गै तब उन्होंने संवत्सररूप <sup>1</sup> किक्रजाली सूर्यके तेलको छोट दिया, उस शावय

देवताओंने उनको बडी प्रशंसा की। तदनकर

देवताओं और ऋषियोंने सम्पूर्ण विभ्वनक पूजनीय भगवान् सुर्वकः। स्तवम् आरम्भ कियाः--रंका कन्द्रः

नयस्ते ब्राक्सवस्थयाय मामकपाय ते नयः षज्;स्वरूपसम्बाधं साह्यं धाषवतं नमः ॥ **ञार्रककापभूताय**ः निर्धृततमसं नपः। श्रृद्धप्योति स्वस्तक्य विशृद्धायम् नात्यने ॥ वरिद्याय वरिषयाय - पत्रमात्मने १ घरस्य **नपो**ऽखिलजगद्दकापस्वकृषायात्वपूर्तये सबंद्रभग्गाभूताय िनिद्राय प्रारचितसाम्। ् सूर्वस्वरूपायः प्रकाशास्यस्वरूपिणे ॥ भारकराय नगम्नुभ्यं तथा दिनकृते नगः।

अविरिहेतके चेव संख्यान्योत्साकृते नमः। देवमा बोले--- भगवन् अग्येदम्बरूप आकरा भगस्कार है। भागवेदरूप आफ्हो प्रणाभ है। थाजुर्वेस्टरतस्वय आयको नमस्कार है। आर हो र्समन्त सामीके अधिष्ठान हैं, आधका भगाम है आप जानके एकमान आधार एवं अंन्यकारका नाश करनेवाले हैं। आपकी नश्सकार है। आपका स्वरूः शुद्ध ज्योतिभव है आम स्वभावसे ही ण्डम शुद्ध एवं निर्मलक्ष्मा हैं, अएको प्रणाग है। आप सबसे महान् सबश्रह, सबस भी और

साक्षात् सम्बन्धाः हैं। योग्यका रूतरूप सम्बूषा

आपको नभस्कार है। आप सकको उत्पन्तिक स्थान सूर्वस्थरूप तथा प्रकाशान्यरूप हैं। आपको

नगरकार है। प्रभावत विष्तार करनेवाले आपको नम्बकार है। दिवको सृष्टि करनेवाल आएको प्रकाम है राजिके हेन् भी आप ही हैं तथा संध्या और जीवनाकी सुष्टि भी अभ्य ही करते हैं

ऑपको समस्कार है। र्खं सर्वभेवत् भगवन् जगदुद्धमसा त्वया। ध्रमस्यविद्धमित्रिलं ब्रह्ममंत्रं सनराचरम्॥ लादंश्भिरिदं स्पृष्टं सर्वं संजायते शृचि। क्रियते न्यन्दर्शः स्वर्गाजलाद्वीनां पवित्रसा॥

होमदानादिकी धर्मी नोपकाराच जायते।

प्तावद् वावत्र संयोगि जगदेतत् त्वदंशुभिः॥ भगवा। आप ही यह सम्पूर्ण जगह हैं आपमें हो चराचर प्राणिश्वसिक्त समस्त अहाएड अंतर्रात है। अतएव उध्यानीकमें उब आप

भ्रमण करते हैं ता आपके साथ यह बद्यागड़ भी

घ्मता है। आधकी किरणाँका स्परां पाकर ही सम्मूण वस्तुएँ पवित्र होती हैं। आपको किरणें ही अपने स्परांमं जल आहितमें पश्चित्र करती 🍍 जबराक इस जगत्में आएको दिवर रशिमबौंका संबोग नहीं होता, तन्नतक होम-दान आदि धर्म सफल नहीं हा पान ऋचरते सकता होता यजुंबोतानि चान्यतः।

सकलानि स्र सामाणि निपतन्ति (बदङ्गतः 🛚 अस्त्रप्रयस्थं जगज्ञाध त्वमेष च पन्मेयः। - साममञ्जीब तती नाथ अवीवयः <u>।</u> ख़मेर ब्रह्मणो रूप परे द्यापरमेव स्र। थृत्तीपूर्णस्तका सृष्ट्यः स्थूलक्रपस्तका स्थितः । निमेक्काष्ट्रादिमधः कालरूपः श्रयात्मकः।

प्रसीद स्वेच्छमा कप स्वतंत्रकाशमनं कृतः।

ऋग्वेदको चे सम्पूर्व ऋजाएँ दूसरी आर षज्वेंदके ये सब मन्त्र नथा सामवेदकी सम्बूज श्रृतियाँ अपभकं ही अङ्गारी ग्रकट होती हैं कालाथ ! आप ऋग्वेदमय हैं. आप हो अनुवेदभय हैं तथा आप हो सामवेदनय हैं। नाव: इस प्रकार काप प्रयोगन हैं—तीनों नेद आपके ही स्वरूप 🜓 आप ही ब्रह्मके पर और जफर रूप 🕏 । मूर्च, अपूर्व, स्पृष्ठ और भूश्य सभी क्योंमें जायको हो रिवात 🕽 । निमंप, ७।हा आदि ओ कालके छीटे-। छाटे निभाग हैं वे सब आपके भी स्वरूप हैं। आप ही क्षयत्पक (प्रतिकृत्य बोदनेयाला) कालरूप हैं। भगवन्। आप प्ररक्ष होइये और अपनी इच्छास हो अपने प्रचन्ड तंजको ऋन कीजिये।

वाक्षपदेकनी बहुते हैं--ऐनवाओं और वैवर्षियों के इस प्रकार स्तुि करनेपर तेजीयाति अविवासी भगवान् सुधने विश्वकाकं द्वारा अपने तंत्रको कम कर दिया। उनका जो ऋग्वद्यक केल या उक्तमे पृथ्योका नियान हुआ। बजुर्वेदमय तैबसे भूत्येकको रचन हुई और सम्वेदन्य तैब ही स्वर्गलोकक रूपमें प्रतिद्वित हुआ विश्वकर्मान सूर्यके हैजके सोलंड मागॉपॅसे पंडड भाग ऑट दिये और उनके हास जंकरजीका प्रिज्ञल, भगकन् विष्णुका बक्त, वसुगागिक भथका शक्तु अग्निको शक्ति, कुन्नेरकी शिविका तथा अन्यान देवता, बक्ष एवं निद्याभरोंके लिने पर्यकर आख्र शस्त्र मनाय । भगवान् सूर्यं क्ष्यसे अपने तंजकं सोलहर्ज भागको चारण करते हैं। हैज कम हानेके कद ने भक्षक रूप धारण करके उसरकृष्ट नामक देशमें देखाः बर्ने आने देख मंत्राको धराय पुरुषकी आराष्ट्रा हुई, इसक्तिये वह अपने पुरुषायको गस्य । ग्रेटेचे कावाके दूसरे पुत्र सर्वेक्षरका विनाने ब्रहाँके

करती हुई सम्भनेकी उपारमें उनक सम्मुख गयी। फिर बढ़ाँ उनके मिलनंपर पहले दांतींको नारिकास्य संयोग हुआ। इसमे कश्रहप्रधानिको सहाके मुखरे दो पुत्र प्रकट बुए, जो राम्युन और दश गामसे प्रसिद्ध हुए। फिर धीर्यपातके अनन्तर रेवन्व नामक एक पुत्र अन्यन्त हुआ। जो हाल्य नलबार और कनन भारत किने, जाम और ठाकसमे सुव्यक्तित हो कोड्यर ऋदा हुआ ही प्रकट मुख्या वा (

सत्पञ्चात् भगवान् सूर्यने सञ्चाका अपने अनुपन स्वरूपका दर्शन कराया। उनके इस रूपको देखकर संज्ञानी बडी प्रथमता हुएं। फिर उसने भी अपना रूप भारण कर सिका। हव स्वटेव अपनी क्रिनिमती पत्नी संग्राको साथ ले अपने निवास-स्थानपर आये। भगवान् मुधके जो प्रथम पुत्र थे, उनकी वैवस्थत जन्मसे प्रसिद्धि हुई। दूसरे मुत्रका नाम बम बा। वे माताके आपसे ग्रस्त थे। पिताने इनके शायका अन्त इस इकार किया था-'कीई यपके पैरका सांस लेकर पृथ्वीपर गिर पर्देश फिर इनका पैर ठोक हो बायशा।' बम धर्मपर दृष्टि रखते वे और मित्र तथा शबुके प्रति ४नका समान भाव बा अल- मुतने प्रकाशीके धर्माधर्मका कल देनेके लिन उन्हें यमराजकै पटपर प्रतिप्रिप्त फिया। यमुना किन्नद्पर्वतक बीचसे कानेकाली नदी हो गयो। दोनों अधिनोकुमार देवताओंक पैदा नियुक्त किये गर्ने भोजनका भी मुद्राकोन्छ स्वासी बनावा गया। अन्य स्थायासकान्त्रे युक्तीको जहाँ निर्वाके हुई. अमका हाल मनो। साधासंज्ञक अधेह पृथक। वर्ण (क्रथ रेग : वैवश्वन मतुके ही समान का अन्तः एके और एहीं उन्होंने ऑड़ीके रूपमें संज्ञको |वे सावांनेक नामस प्रांस⊈ हुए। ये ही आठवें पन् ्होंने । ५स समय कुला बलि इन्द्रक पद्दपर प्रतिद्वित

na roma nema pera a Livia i i ilitia non renga proposamento de un come en e que proposamento dell'Esta Città मध्यमें नियुक्त किया लोशरी संलाद नयती नामकी जन्तन्तरोमें जो देवता राजा और भूति हुए दे करना थां। उसने अला सवरणको अधना स्वामी। उनको भी बदलाया इस करूपमें जो दुसरे हात कताया और उनसे कुछ नामक पुत्रको अन्य दिया। मनु होंगे, उनका परिचय दोजिये तथा उनके **में कुर एक प्रसिद्ध राजा हुए।** 

वैवस्थत मन्त्रजरमें आठ देवगण माने गये हैं ् भी वर्णन बहीजिये। उनके नाम इस प्रकार हैं – आदित्य लगु, स्ट. | मार्कण्डेककीचे बन्हा – ब्रहान् ! स्वयासंज्ञके साध्यः विश्वदेतः, पतत्, भृग् तथा अक्षितः। हाये ! स्त्र स्टबर्णिका अभ में तुम्हें बतला बुका हैं। बे इगद्दियमण, मरुद्रण तथा रहगण करूप कोके पुत्र। सब वार्तीमें अपने बहे भाई वैकस्वत मनुके ही हैं साध्यमध जस्मान और विश्वेदेवमण—दे धर्मके सम्बान हैं वे ही आठवें मन् होंगे परजुराय, पुत्र हैं भूगुराल भूगुके और आद्विदसमय भद्धवि कास, मालब, दोसिमान, कुद, ऋषानुकु तथा आहिराके पुत्र हैं , ब्रहान् । वह राज मानेच मर्ग है । अञ्चल्यामा—मे स्वत मार्वाण भन्व-तस्में समर्थि भगांकान्दर्भ करनपद्धी संक्षेत्र होनेके कारण इन्हें होंगे। सुद्रपा, अधिताम और मुख्य-के रीत भारीच करते हैं। इस मन्वनारमें बी इन्द्र हैं, उक्का दिवगण होंगे। इनमेंसे प्रस्केत गण पृथक्-पृथक् नाम उत्बंखी है। वे महत्त्रा यहभावके भोका है। बीस-बीस देवताओंका समुदाव होगा। तपस्तप, भूत, भांबध्व और वर्गमानमें को इस्त्र होते हैं उन हाक स्तृति स्पोक्ति प्रधाकर, प्रभास, दियह, स्मान्य रूक्षण एक सा हो समझना चाहिये । धर्म तेज रहिम तथा वक्रतु आदि देवता

ज्यात अपेर महान् पुण्यका भागी होता है। 👚

जादि पात भनुओंका बाग्न किया तथा उनके पुत्र होंगे।

मन्तनरींभें जो देवता आदि होनंताले हैं, उनका

अन्य यहामान जिलाकीका वर्धन भूनो भूनोंक न्यूतपागणक बीक्ष केवलाओंके अन्तर्गत 🍍 रो यह पृथ्वी है। अन्तरिक्षको चुलोक या प्वन्तेक । इभू विभू और विभाव आदि देवता अधिकाथ माना एक है और किथलंकको स्वयांक कहते. नामक द्विताय गणके बीस देवसाओंके अन्धर्गत 🕏 अपि, वसिष्ट, कम्प्यप, गौतम, परद्वाज, विश्वसित्र 🦸 । तीसरै गणके जो बीस देवता 🍍 ४नमें बना जयद्या ेवे ही इस मन्यन्तरके सर्हर्ष हैं। देश, दान्त, रित, सोम और विन्त आदि प्रथल प्रश्नाकु नृग, धृष्ट क्रयांति, नरिकाल, नरमान, हैं। ये मुख्यमणके देखता कहे मने हैं। ये प्रश्नी आरिष्ट करूव और पृथ्व—ये नौ वैवस्वत बनुक पन्त्र-तरके स्वामी होंगे। ये महोचितन्दन प्रशापति पुत्र कर गये हैं इस प्रकार मैंने तुमरा यह करपपके ही पुत्र हैं। विशाधनके पुत्र वैतरमह पन्यन्तरका वर्षम किया है। इसका बॉल इनके इन्ह्र होंगे। व बॉल आज भी 94ण और पाट करनेये मनुष्य सन पापसि कृत, अपनी प्रतिक्षाके बन्धनसे वीधकर पाताललोकमें विश्वमान हैं। विश्वा, कर्ववार, निर्मोह, सत्पवाक्, क्तैष्ट्रिक केले---पहाभुने ! आपने स्वायय्भुष कृति तथा विच्यु आदि सावणि **मनुके** 

# 📗 सावर्णि मनुकी उत्पत्तिक प्रसङ्गमें देवी-भाहात्म्य

### प्रथमोऽध्याय:

# मेधा ऋषिका राजा सुरच और समाधिको भगवतीकी भहिमा बनाने हुए मध् केटभ-बधका प्रसङ्घ सुनाना

िज्ञमणीयस्य बच्चा ऋषिः, यहाकाली बेजल मामजी इन्द्रः, कटा ज्ञाचितः, रक्तदनिका चौत्रधः प्रकाधरिकाचे विविधानः ।

प्रथम चरित्रके शहर कार्षि, महत्काली देवला, गानको सन्द, १-६३ सकि, रास्ट्र(नेका कीट्र, अपिन तत्त्व और इस्पेद स्वरूप है। बीवहाकाली देकताका प्रसम्भवन्ते लिये प्रथम चरित्रके जमर्थ विनियोग किया काल है।

साहर्ग जानगदेवकायवरियामधूलं भूत्रायही विरः शृद्धे संदर्भा विशिवनयम् वर्षाद्वभूषयुवाप्। पैराज्यद्यतिनास्यपाट्यलको सेवै महाकारिनको वाधानीत्वापिते इसे कालाओ हुन् सम् केश्यान् ॥

भगवान् विष्णुके सा बानपर पथ् और कैटमको भारतेके लिये क्रमसाबन्य प्रदेश-हैने बिनकः स्तवन किया थ। इन महाकाली देवीका पै सेचन करता 🜓 वे अपने ४२१ हाथांमें सहत्। चरु गदा, क्षण, चनुष, चीम्म, इ.स., भूशक्रि, भस्तक और राज्ञ भारत करती है। बनके तीन नव हैं से समस्त अञ्जॉमें दिव्य आधुमवॉस विभूषित हैं . उनके शरामधी आदि जीलपरिक समान है तथा थे दस मुख और दस पैठारी युक्त 👸 ु

## क्री क्यक्षित्रकार्य ॥

'35 हैं' भक्षिकेव **उक्क** ४ १ ६ सार्वार्थः सूर्यनक्को को सक् करवातेऽह्यः। अभिन्दराज्ञयः, अन्तेवः स्वान्त्रयः, श्रीमहत्त्वान्त्रेत्रीत्वर्वे निशायतः तद्वार्वार्थं विन्दराहः महत्रे वय ॥ ३ ॥ महामाधानुभावेत प्रश्ना मन्यन्साधिक। स बभूब पहाचानः सन्तर्गिस्त्रपयो एवे. ११ है ।। कारोडियेऽन्तरे वृत्ते चैत्रवंत्रसम्बद्धाः। मुरबो क्रम राजाभूत्मको विशीकादले ६४॥ तस्य मालयतः सम्बद्धः प्रजाः पृत्रानिकैरसान् वधृतुः सत्रके भृपाः कोलाविक्वसिक्तसार् ४५ ४ - सैरभक्तद्भद्भवित्रवलद्भविद्धनः । व्यूनेरपि स तैर्पुद्धे कोलाविकांनिधिजितः ॥ ६ ततः अवप्रयापाते चित्रदेशाधिकेऽभवत्। काकारतः स नदाध्यवसीरमदा स्वकारिभिः ॥७॥ जाकेपडेमजी कोले 💎 १ व सूर्यके पुत्र शामणि जो आठवें मन् कहे बात हैं, उनकी उत्पतिकी कथा विस्तारपूर्वक कहल हैं, सूत्रों ॥२ ॥ सुर्वक्रमार महाभाग सावणि भगवती महाभावाक उन्हाहश्रे जिंक प्रकार भ-वन्तरके स्नाधी हुए, वही प्रमङ्ग युनाता हैं ॥ ३ ॥ पूर्वकालको बाह्य है, स्वाग्रेषिक मन्त्रकार्य साम्र नामके एक राज्य थे, जो वैष्ट्रकारी उत्पन्न हुए थे। उनका सथस्त मूमण्डलपः अधिकार धान ४ । ने प्रजाका अपने औरस पुत्रोंकी भीति धर्मपूर्वक पारवन करते थे फिर भी उस असव काराविध्यनी<sup>र</sup> नामके श्रांचय उनके शत्रु हो

६ ह्या चलादेशीच्या व्यवस्था है।

काल्यांबेष्ट्रभीः वह किही विशेष कलके धरितः की रोहा है। एशिकार्ग कोला करते भ्रांबाह है वह अधीव मानको अन्यानी को जिन क्षिपीर उसका साक्षणन करका उर्थक विश्वांस किया है। कीस्तुविध्यांसा सहस्रावे

राज्य सरभको उच्छलीत दवी उचन and the said that there is no delay stationard about on 6 4 4 kg bits And the property of the same of the fields अधनं नगरको लॉन जाने और कावल अधन देशके तथा होकर सहते लगं समूकी पुर्वास and their married program for the same of the ३-४ प्रकल अव्श्वति यस सम्बद्ध महाभाग राजा सुरक्षेपर अंग्रह्मसन्त कर दिया। 🐠 -Brillian Anna Politica Committee المناسب والمساور والمناكل والمناكل والمناكل नार्वे राज्यास्त्रात्वेत क्षेत्रकारमञ्जू के स्ट्रेसी रफार्चा इक्कान्स्या स्थाप गर्म **क्रमा** १ ए ह न्यानायकार्यात क्षित्रकारीय वैद्यान property of the second second नमाही क्रोप्रमात सामनं क्षा श्रीपता पेत संस्थातः किन्द्रांचनकि स्थितर क्षेत्रे ॥ १२० हें द्वारामधी का क्वानी**में** का । क्रमानी प्राप्तां पूर्व क्या क्षेत्र रू हो तम् ॥ । । प्रदूषकी के प्रमुक्ति के प्रमुक with the final time of the state of the stat en goden den ern den kronsten i madas per manageness (A भागीन मेर्ड इ'ड मेर्ड केमाहिताल । रामाण्डाकार्यकार स्वीति साम कार्या धींकर संभीकृतीय तुर्ध सामी गीतवर्षः... managed the product aught to 0 सर दिलाचामान्याचा नेप्रशानी स्थान ह क भूगानेन कंपन्ते की हेन्द्रशासको प का उनका marine for distance, State for substitute क्रिक्टार्ग इसकाय एउट (एवं) (एवर्ग **क्रिया** र 0

-----

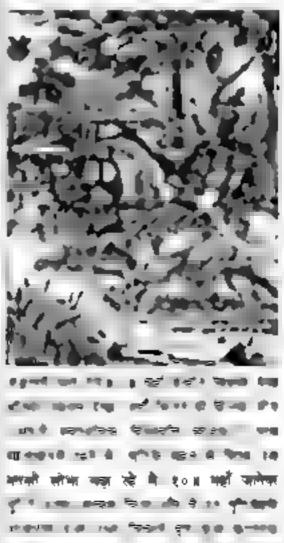

The same and the first

उस आश्रममें इस प्रमार मिन्स करने रार्ण-

'फ़्किल्लों मेरे पूर्वजॉर्न जिल्ला फानर किया था । दुराजारे पुरस्तान प्रसादे कर्यपूर्णक राज करते हैं। सूत्रप्रशितिका**त्र** । सन्तर्गाधनप्रशासुर्वित । सुन्तरे व व्या नेश प्रधान हानी तान शतुन्तरेक व्यानभ्यानती पु:व्यो निरम्तवापायमध्यि । औं लोग मेरी कुपा, थन और भोजन पांतक सरहा प्रकृति स्वयनकार्य क द्वारामां कांच प्रतिकार: e सीमोंके द्वारा कहा खर्च होते रहनेके कारण अल्फन है निरन्तर भी को छो। हे। इक दिन उन्होंने वहीं <sub>।</sub> परचे अकर निकास दिना है। मैं इस बारव चर,



क्ही नक अपन मुहले रहित है। एक कहीं, मेर क्रमाधिनांच केरचो श्रामुख्यों व्यक्ति कुले व दे ह म को। अ सह भरती वर्ष करनेकार और <mark>किरोनश अपेटीर पुरेतकार के कर्</mark>य शरा मधीन होकर म अने किन भोगीयां भोगता हाना ?<mark>, स्रोत्तां प नेति पुराचा क्याराजुलस्कारिताल्</mark>य स्टाह में पोध-चंडे चन्छे है, वे दिश्व हो अब दूरने | कि पु तंत्र गृहे क्षेत्रकोचे कि पू सावानम् ॥ १४ ॥ क्रमाओंका अनुसाम करते होंगे। ३५ अवस्था क्रमा हे कि पु बहुबुक्त हुईका कि पू वे सुबा ॥ १५ त **- विश्व गोला**— ३ ३० छ राजन, में चांनचीके

कहते कर किया हुआ पर वह कुछान करते हो। कुमाने उत्तर एक देशन है। देश अन सर्वाप व्यापात " के हका और भी कई कर्त तुन्ह कुत्व है। तर हूं । मेरे हुए हवी-पुत्रान क्रमके लोभग्ने मुझे विकास मेथाके उन्नवसके निकट एक बैन्सको दक्का "मती और पुत्रको पश्चित हूँ। मेरे विकासनीय और उसमें पुक्र—'शक्क हम कॉन हा? नहीं, ब-शुआने भेता ही यन लेकर मुझे हर कर दिना कुको क्रमेका कर करन है ? हम को ओकअश्त∫ है, इस्तिन इसी होका में करने करन अरम हैं। और अनुस्ति-से दिलाधी देते हो ? एवा शुरशका यहाँ रहका में इस बलको नहीं असला कि मेरे का प्रमुख्य कहा हुआ करन पुरका केलने , पूर्वोको, स्थीको और लावजेंकी कृतल है व विक्ति भागमे बन्दे प्रमान कार्य कार्य- १०२-- १० a वहाँ इस समय नार्थे में कुशलको रहते हैं अन्यका 3-वें कार्य कर है ? 622- रह 6 में मेरे पूत्र कैसे **इं? क्या के सदावारी हैं अलब्ब दुगवारी हो** 物管上机工

### क्योक्षक ४ २६ ४

र्वनित्रते वर्षाकृषे पुरस्ताहरियाँदैः १८० तेषु कि धामः कोहमपूर्वकारि सरसम्बद्धाः १८ ॥ क्रकारी मूका--- ॥ २६ ॥ किंग सोभी आरे-पुत्र अर्दिने बनके करण हुन्ते करहे निकल दिया. इसके प्रांत सुम्हारे विकास इतक परोड कर्ने \$21 35-36H

### वेतन अक्रमा ३ (द.)

एक्केस्ट्राक्त काह्न क्षा काम्युक्तां क्षाः स ३० ॥ कि करानि न कहानि का चित्रकों का. । थे. अंत्याच्य विदालोई आक्तूचीर्वराकृष्ट स ६२ स पित्साजनहार्यं च हार्वि संयोग ने ननः।

कियेत्त्राभिजानामि जानश्रापि सहामते ३२ । कटोमप्रथणं विश्वं निग्णेकापि सन्ध्यः

मेर्च कुठे में किशाओं दीर्यकर्त के जायते हैं है ।

करोषि किं का कारतेकांग्रीतम् निहुरम् ॥ ३४ ॥ वैद्रम जीला--- ॥ २९ ॥ आप मेरे श्रिमयमें जो

भात कहते हैं यह सब ठाँक है ॥ ३० ॥ किंतु कया कहें, मेश अन निद्युरता वहाँ भारण करता जिन्होंने अनके लोभमें पहकर पिताके प्रति स्नेत् पतिके प्रति प्रेम तथा आन्योग जनके प्रति अनुस्ताको तिल्हाशांत्र दे मुझे भारमे निकाल दिया है. उन्होंके प्रति मेरे इदक्षों इतना स्नेह है। यहापने। गुन्धीन बन्धुओंकि प्रति मी जो नेच नित्त इस प्रकार प्रैमपन हो रहा है वह क्या है—इस बातको में बातकर भी नहीं जान पति उनके हिन्दे में लंगी प्रति हो है और मेरा इस्य काल्यन है विद्रत हो रहा है ३१ ३३ जन कोगोंमें प्रेमका

निकुर वहाँ हो पाता, इसके लिये भवा करूँ ॥ ३४ ॥ कर्मकार उकाव ॥ ३५ ॥

सर्वक्ष अवस्य है तो भी इनके प्रति को येश यन

तसम्बद्धि सहिती चित्र ते मृति समुप्रम्थिती । ३६ ॥ सम्बद्धियांभ वैश्वास्त्रों स च कार्कियसम्बद्धः । कृत्वा तु नौ चव्यत्मानं स्वाहें तेन संविद्धम् । ३७ -इम्पिही कव्या कार्यक्षम्बद्धानुविश्वपार्थिती । ३८

मार्कण्डेयजी कहते हैं— १० बहात् हर्दन्तर राजाओं में श्रेष्ठ भुरध और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ-साथ भेशा भुनिकी बैबामें उपस्थित हुई और उनके साथ बचायोग्य स्थायनुकृत्व जिन्नण्यूच वर्ताच करके केंद्रे शत्मकात् नैश्य और राजाने कृत्य कार्तालाय आग्रम्थ किया १९६ – ३८॥ राजीवाच ४ ३२ ४।

भवनंत्रवामहं प्रष्टुतिकात्रकोवे वदस्य तत् ४०। दुःखाय यस्ये मनतः स्ववित्तायसर्ता निकाः स्वयनं कृतराम्बस्य राज्याक्षेक्वरिक्रतेष्वपि ॥४१॥

कानतेऽपि वशाहस्य कि.मेत.मृनिसत्तव। अवं च निकृतः<sup>ह</sup> वृत्रैदर्गिर्भृतीस्तवोन्त्रितः ॥ ४२ ॥

स्वजनेष च जानसारोषु हार्टी समाप्ति। इस्तेष समाहं च हाराज्यासन्द्रस्थिती॥४६॥

दृष्टदोनेऽपि जिसमे समस्याकृश्चानमी सन्तिमेतन्त्रद्वाभाग<sup>के</sup> जन्मोही हार्षिनोर्गमे ॥ ४४०

भवास्य च भवत्त्रेच विजेकात्रास्य युदता व ४५ ॥ स्टब्स्य कहा — ॥ ३९ ॥ भगवन् । में आपसे

एक बाद पूछना चावजा हैं, उसे बनाइवे॥४०॥ मेरा चित्र अपने अभीन न होनंके कारण वह चार

भेरे मनको बहुत दुःख देतो है। मृतिबेह जो राज्य मेरे हाथसे बाला गया है उसमें और उसके

सम्पूर्ण जन्नोंकें मेरी समता हो रही है। पर जनते हुए भी कि वह अब मरा नहीं है,

अक्षानीको भाँति मुझे उसके स्थिते दुःख होता है।

यह क्या है? प्रथर वह बैश्व की घरसे अपमानित होकर शासा है। इसके पुत्र, रखें और शृक्षीने

इसको होड़ दिस है। ४२॥ स्वस्तेनि भी इसका

परिन्दाग कर दिया है, तो भी इसके इदयमें उनके प्रति आत्मन्त स्नेत है इस प्रशास यह तथा

उनक प्रत्य अल्पन्त स्टाह हमा प्रकार पड़ तथा में दोनों ही बहुत दुखी हैं। इंट्र जिसमें प्रत्यक्त

दोध देखा गया है, उस विधयके लिये भी हचारे

मर्के मध्याजीता आकर्षण पैदा हो रहा है।

नहापान । इन दोनीं समझदार है, दो भी हमनें

सो बोड वैदा हुआ है, यह क्या है / विशेकसून

पुरुषको भौति सुद्धमें और इसमें भी यह सूद्धता। प्रत्यक्ष विकारी देती है। ४४ ४५ १



क्षिम्बाद ॥ १६ ॥

ज्ञानकरीय संस्थानक अञ्चलिक्यनोष्टरि ॥ ४७ ॥ विवर्का महाभाग काँदि वैसे पृथक्क पृथक्क । दिव्यक्त प्राप्तिमः केन्द्रियात्राक्षणकाको ॥ ४८ ॥ कैचिर्या कार गर्था प्रक्रिकानुम्बद्दाय । ,सनिने पनुष्यः कार्य कि सुते न हि कारकार a ४५ यतो है अन्ति सर्वे प्रशुपक्षितृगाहकः क्रमे च क्रमनुष्यान्तं वनेनां नुगवश्चिकान्। ५५० II मनुष्पायमं च मनेशां कुल्बस-यसकोशयोः। क्षानेऽपि वस्ति वस्त्रीनान् चनद्वान्कावचासून् स्थः ॥ कारकेवाद्यानवाद्याची इक्यामानीय हाता। क्यपुर्व क्युनव्याच वाध्यित्यकः सुमान् इति ॥ ५२ ॥ मोधानाम्बरकामय क्लेकर्ने कि व प्राथित स्वारि क्यानको बोहामी विवासिकः ५३। यहायाबाळभावेचा संसारिकारिकारिका महान विस्तानः कार्यो योग्रीनाः नगनने ४५४। महात्राचा हरे.≜मैं। तथा संबोद्धाने कल्लः क्राफिनक्षि चेलाँवि देवी असवती है साथ ५५ ह

क्लाइन्ड्रम्य पोद्वाप बहामासा प्रथमनि तया विज्ञासने विश्वं जनकेनव्यतसम्बद्धाः ॥ केंक इसका करका नुकर्ग अवस्ति मुख्यो ल विद्या कथा चुनेहेनुभूमा सकत्त्री ४५४४ र्मनारमञ्जूष स्था भवेष्ट्रेय्री १५८॥ व्यक्ति संभव । यहाप्रमा विवयसम्बद्धाः अल सब कोबांको है। ४०॥ इसी वका विकास भी सबके लिये अलग अल्लाई इन्ह प्राप्ती दिनमें नहीं देखते और दूसर रागमें हो नहीं देखने ॥ १८ ॥ तथा कुछ जाव ऐसे हैं वो दिन और राष्ट्रियें थी कगबर ही देखने हैं। यह गोब है कि बन्द्य समझदार हाते हैं। जिस् केवल वे ही पेस नहीं हाते हर । परा-प्रश्लो आर मृग बर्गेद सभी प्रामा समझदार होते हैं। सनुष्यांकी समझ पी बैसी ही होती है जैसी ५२ दन और पक्षियोंकी होती है।।५०। तथा जैसी सनुजोकी होती है, बैकी ही उन मृग-पश्री आदिकी होनी है। पह तथा अन्य बातें भी प्राप्तः दोनॉमें समान ही है। समझ हानक भी इन पश्चिमोंका तो देखा. वे अवर्थ पुरुष्ये पीट्रिय हाने हुए भी बाहबज बर्जाको बॉन्पे कितने नावसे अलके दले कस रहे हैं 'नाथत' बच्च तुन नहीं बच्चत कि ने मनुष्य समझ्दार होते हुए भी लाभ्यक अपने किये हुए ত্রদক্ষকা ক্রলা ভাবর লিখ যুর্যানী রাখিলাভা करने हैं ? पद्मपि उन सबसे समझको कमी नहीं 🖡 तथापि चे संसारको स्थिति , जाय-प्रत्यको करम्पाः कुनापं राजुनेवाले बगावती महास्त्रवाकः प्रधावद्वारा मकसम्बर्ध भैवरमे युक्त मोहकै गहरे गर्तवें गिराये जाने हैं। इस्स्मिये (अर्थे अर्थ पहाँ करना काहिने जगरीक्षा जगनान् विजन्त्ये नार्गान्द्राकपा जो भगवनी सहाजादा है उन्होंसे यह जन्म पर्यवन हो एक है वे भगवती सहायापा

14 page 185 s at f life aller s ditt v s mit vysmit egyntlir mytter på til å slikke själler i faller i finklik vætte s देवी हानिओंके भी जिलको बलपूर्वक खीचकर विकासनावीय 📉 हरेहीरेनेप्रकृतसन्त्रमासू। मोहमें दाल हेता हैं। वे ही इस सन्पूर्ण चरानर | विश्वेषरी मनदानी स्थितिसंद्धारकदरेणीम् ॥ ७० ॥ हेनुभूता समातन्त्रे देवी तथा सम्पूर्ण ईक्षरीकी भी। है तथा उन्होंने समस्त व्यक्तो स्थल कर रक्त है, अधीक्षर हैं ५१-५८॥

एकोसाम् ३ ५९ ४

इर्वानि कार्यसम्बद्ध को कार्यस्वश्च कि द्विज। बलाभावाँ व सा देवी वसवकाता प्रदुक्ता ॥ ६१ छ । कल्पके अन्तर्थे जब सम्पूर्ण कात् एकालंबर्थे नियान तारार्थं क्रोतुभिक्तपरि त्वानी बद्धविदां का अ६२ ॥ हो रहा था और समके प्रभु भगमान् विष्यु तेवनागरी

महामाबा कहते हैं है देवी कॉन हैं? बहान् े उस समय उनके कानांकी मैलये वो भवंकर असूर अनका क्राविश्रीय कैसे हुआ? तथा उनके चरित्र करून हुए, जो मनु और कैटमके नामसे विख्यात क्रीप-क्रीप हैं? श्रहावेकाओं में ब्रेड भहर्षे! इन | बे । वे क्षेत्रों ब्रह्मजीका वध करनेको तैयार ही नये। देखीका जैसा इकाव हो, जैसा स्वरूप हो और भगवान् विक्युके अभिकमलमें विराजमान प्रजापति जिस प्रकार धारुभीन हुआ हो। वह सब मैं आपके मुखसे मुनन काइता है तर ० -६२॥

क्राविस्टाच । ६३४ नित्येव का जान्यतिकत्वा सर्वभित्रं स्ताम्॥६४॥ त्रचाचि सलामृत्यसिबीहरा श्रृक्तां का। देखनां कार्यमिक्करंपाविभेग्नदे सा यहा ॥ ६५ ॥। इत्यन्नेति तदा लोकं सा नित्याप्यधिधीवते। कोर्यानहाँ कहा विकार्जगरोकार्यानीकृते॥६६॥ आस्त्रीयं शेष्णधनसम्बाने धन्नान् प्रभुः। तदा द्वावसूरी घोषी विकासी पश्केटची ॥६७ विकासर्वामलेख्या इन्ते वद्यानवृद्यती। स क्रिक्सपते विक्ते- रिवासे स्ट्रा प्रसापनिः HEZ H

दुशा कावसूरी चोर्ट्स प्रसूतं च जनादंगम्।

तृष्ट्राच कोर्गानहाँ तानेकाग्रहद्वास्थ्यतः ॥ ६ ९ ॥

बगत्मी सृष्टि करती हैं ज्या के हो प्रसम्न होनेपर। पित्रां **मनवर्ती विक्लोरतुला ते**कसः **हप्**रक्षणर ॥ मनुष्योंको मुक्तिके लिये करदान देती हैं। वे 📉 आधि क<del>ोले –</del> ४६३ ४ राजन्! वस्तवमें से में ही पर विद्या, संसार-बन्धन और मोश्रको <sup>।</sup> देखे नित्यन्तरूप ही हैं। संपूर्ण जान्त् उन्होंका कर तथापि इनला प्राकटा अनेक प्रकारसे होता है। वह मुक्ससे भुनो । सद्यपि वे नित्य और अजन्म हैं, क्रमपि भगवन् कर है का देवी पहांचांकीर को भवान्॥६०॥| जब देवताओंका कार्च मिद्ध करनेके स्मिवे प्रकट , होती हैं, उस समय लोकपें उत्पन हुई करलाती हैं। एकाचे पूका-- ॥५१॥ भगवर्! किन्हें आप<sub>।</sub> कच्या विताबर योगनिहाका अवस्य से मां के थे.



१ पी० क्रम बाम्याध २ पाउ-पान्याध्या ३. फिल्से फिल्मे प्रतिमें इसके बंद ही क्रिप्रोमान है हक भिद्रों भ्रमवर्ताय' इस इलोकर्कक न्यान्यें। प्रतीप निहां भ्रम्यने विक्रोस्तुससेयम त' ऐसा यस है र

हा। असे अस तम दोनों भवानक असुराँकी अपने एका रहता और वस्तान्त को देश हुआ देशा ना एकाएपित हो कर उन्होंने चमधान विष्णुको जगानेके दिन्ने उनके नेत्रीमें निकास करनेकाली पंतारिहाका एकाम आरम्भ किया को इस विश्वको अधीक्षरी. सम्बन्न आरम्भ किया को इस विश्वको अधीक्षरी. सम्बन्ने परिच करनेवाली, संसारका चलन और संहार करनेवाली तक तेज स्वकृत भगवान विष्णुको अस्तान्त्र कियामक उन्होंने महस्तान्त्र महस्तान्त्र का सहस्तान्त्र का केन्द्र स्वकृत भगवान विष्णुको अस्तान्त्र का का नेज स्वकृत भगवान विष्णुको अस्तान्त्र का का का नेज स्वकृत भगवान विष्णुको अस्तान्त्र का का का स्वकृत का का स्वकृत का स्वक

ब्रह्मीकाच १ ७२ ४

ह्यां मजहा तर्व महस्त्र त्यां हि कार्यकार, प्रकारिनका ॥४३ ॥ मुधा त्यवद्योर नित्ये प्रियम माधानिकाम रिथातः। अर्धमान्यस्थितः निन्या मानुष्यार्थ्य विशंवतः ।१७५ ॥ स्कोब संदर्भ साविती न्हे देनि जन्ती परा। स्वयंत्रद्धार्यते विश्वं सायैतन्युन्यये जगत्॥ 🕬 ॥ स्वर्यसस्यान्यमे देखि स्वयस्थाने च सर्वदाः विस्तृष्टी सृष्ट्रिकाम न्वं नियतिसम्म क फलने 🛭 👀 🗷 तका संदर्शिकानो कालोऽस्य कान्यये। महामिक्त बहुत्साया महामेथा महास्पृतिः ॥ ७७ । महामोदा च भवती बहादेकी महास्त्री। प्रकृतिसम् च प्रचेत्र जुलक्वविध्यविनी ॥ ७८ ॥ कात्यरात्त्रिमंद्वारत्त्रियाँ इराति श्र स्रो शोरसमीश्ररी तो हीस्त्वं बुद्धिबीधलक्षणा । ४९ सञा पुरिस्तम मुद्देश्य शासिः क्रांतिम 🗷। खाङ्गीनी शृतिनी कोस मदिनी संक्रिणी तका **॥ ८० ॥** इतिहुनी वाधिनी वाजधुशुपदीपरिधायुधा सीम्याः सीम्बनराष्ट्रीयसीम्बन्ध्यस्वतिस्नदरी ॥ ८१ ॥ बरापराणां परमा स्वयंत्र परमेश्वरी। **चळा किविन्क्राचित्रस्तु सदसदाग्रित्मातेमके** ॥८१ **प्रस्थ प्रार्थस्य था प्रतिकः स्थ** त्य कि स्तुवसं तदे । क्या त्यक कारकहा कारपासकी यो जबर् #८३ ॥

विक्तः सरीरग्रहणभद्रकीरशय एव च #८४ € ब्रास्थिको पर्यक्रमध्यो कः सोन् शक्तिमन् भनेन्। भा त्यपित्वं प्रथम्भः स्वैरुद्धरिदेशि भीत्त्वा ॥ ८५ मीहवेली दुराधर्यावस्य वधुकेटभी। प्रवेश च कारकारी चैनलमस्पूर्ण लगु ॥ ८६ ॥ क्षेत्रज्ञ कियतामस्य इन्तुमेती नहासुरी॥८७॥ क्राज्येने कहा— ॥ ७२ ॥ देकि ! तुम्हीं स्वाहा, तुम्बी स्थान और तुम्ही बन्दकार हो। स्वर भी तुम्हारे को स्वक्रम हैं। तुम्हीं खोक्नटाविनी सुध्य हो । निश्च अञ्चर प्रशासमें अकार, इकार, मकार-इन तीन बाज ओंके अपने तप्हों स्थित हो तना उन तीन माजाआंके अतिरिक्त जो जिन्दुरूप नित्य अर्थमात्रा है। जिसका विजेक रूपसे उच्चारण नहीं किया जा सकक्ष, यह भी तुम्हीं हो। देवि! तुम्हीं संध्या, सर्गवंदी तथा परण जनने हो। देखि। तुम्हीं इस विश्व बहावहको भागा अस्तो हो। तुमसे ही इस जगव्की भृष्टि होतो है। दुम्हींने इसका पासन होता है और सदा चुन्हों कल्पके अलमें भवको अपना क्रास बना होतो हो। बनन्ययो देवि इस बार्यको उत्पनिके सम्भ तुम मुश्लिम हो, पालन-≢ालचे दिश्वनिक्रमा हो तथा कल्पानाक समय संदार रूप अध्य करनेवाली हो। तुम्ही महाविद्या, महानाग, पहालेल, महास्मृति, महामीह-क्या पहादेवी और सहासुरी हो। हस्सी हीनी |जोंको उत्पन्न करनेवाली सबको प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तपहीं हो। तुन्हीं की जुन्हीं ईश्वरी, जुन्हों हो और तुव्हों बोधस्वकाय चृद्धि हो। लब्बा, पृष्टि तुहि, हान्ति और श्रमा भी बुम्हों हो। तुम खद्रभरिगी, ज्ञरभारियों कोरक्षण तथा गदा, अज्ञ, राज्न और the mate is an integral to the freezing from the finish settle shall be suffered that the settle shall be supported to the settle shall be supported to the support shall be supported to the supported shall be supported to the supported state of the sup



Section should be the first of the first state of t

and the first book with an include want but is marched the set of the address of the regist of the Personal के क्षेत्र है। यह इन्हों है। ऐन्हें प्रकारको क्षाप्त the set in march 1 to 20 second 45. करना और कहर करते हैं को एक्क को भी कर 电极性电极 医乳化油 医阴道 化氯甲基磺胺 great and this work is those in typical when would be ween frequire at put all this war wars I will read that method and a former by other parties about the AND THE P TRANSPORT OF A STREET and and the principle to the first f all within way from the first to कर्म है हुन्द्र अंतर हुन क्षेत्र क्षान्य प्रदेश क्ष States 42 bei in fill fine mann

महानको यो इसे केवर्ने करा रहा क, इस्तिने वे जनकर किन्तुने कको शने—'इस दुखारे केश्वने अनुह हैं कुन इक्तिनोपे कोई कर मौने'॥८९—रद्ध ह

क्षेत्राकारुकाच अन्य ४

भक्तिमा ने तुर्ध का प्रधानुभावति १०४ विकास कारणात्र प्रमानिह वृत्ते कर्म। १८० प्रीमनकान् ग्रीही— १९६४ भीर तुन रोसे

पूत्रका प्रस्ता हो हो अभ मेरे हाथने को काओ ह कर, इसक सा हो मेरे का चीत है। वहाँ दूसी किसी नाथ क्या सेना है। १४०-९८ ।

ऋषिरकाम ४ ११ ४

र्वोद्धातकारकी महा स्मित्रकेवर्य काम् ॥ १०० ॥ विक्रांतक स्थार्थ वरिन्हे अनवन् स्थानेसम् ।

आवां जहि च क्जर्जी वरियानेय प्रतिस्मृत ॥ १०१॥ व्यक्ति कहते हैं का १९॥ इस इक्श्री मोओन

जा जनेगः ३५ ६ दोन समूर्व सम्मवै सम्म ही ४५ ८ छ तम कमानगण भाषान्त्री सहा— उर्ज़ पृथ्वी सम्मवै हुई यु हो—आहे हुका समूत्र

सं, वहीं इसाव नथ कते स १००-१०१ व

ऋषिरसम्बद्धाः इत्येत्वृद्धस्य भववंत्रः राष्ट्रसम्बद्धानुष्टाः।

कृत्या बकेल में व्हिले जनने जिएकी तथी ॥ १०६॥

प्रकोश स्कृतिक खाला केन्द्र स्वक्ष्य । इक्कानकरेकान्यु पृष्ठः तृष्यु व्यक्ती है । है ३०३ १०४ ३ स्वति कारते हैं → १ ९०१ शक्य 'त्रवारतु' कारता तृष्ट्र क्ष्य और तहा बारण करनेकाने वरावश्ते हर इंजर्गक स्थापक अपनी स्वतिकर रख्यान क्ष्याने कार



छते. इस प्रथम ने देशे महायाचा सहायोको स्तृति करणक कर्ष इकट हुई थीं। अन पुन- तुस्से दलके प्रथमका सर्थन करण हैं, सुनी १९०१, १०४३

(3) अंत्राक्षणकार्यकार स्वार्थक स्थान विकास क्षेत्रकार स्थान क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार स्थान स्थान क्षेत्रकार स्थान स्थान

AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS

् ६ चन- मन्। २ अर्थ-१४ वृहत्त्वी वर्ष संपर्वने यही साथै भाजवा हुटन सरकाल सुन्तृत्वते । जान अभिक्र चन है

[ 539 ] vio vio vio -v

## द्वितीयोऽध्याय:

## देवताओं के तेजसे देवीका प्रादुर्भाव और महिषासुरकी सेनाका वध

### विनियोग

STATE OF THE OWNER, WHEN

ि 🖎 मध्यपचरित्रस्य विष्णुर्जीयमंत्रस्थार्थार्थेकता, विदश्याः उष्णिक छन्द:, शाकम्भरी शक्ति:; दुर्ग बीबम्, बायुस्तन्त्रम्, चजुर्वेद्, स्वरूपम्, श्रीपहासक्षीप्रीत्यर्थ मध्यमचरित्रजपे विनियोग ।

देवता, अण्डिक् इन्द्र, शाकम्परी सक्ति, दुर्गा भीज बायु तक्त और यजुर्वेद स्वरूप है। श्रीभहालक्ष्मीको प्रसन्नाके लिये मध्यम चरित्रके पानमें इसका विनियांग है।

🖈 असमक्ष्यरर्श् गहेषुकृतिशं वर्ष धनुकृषिहकां दण्डं राक्तिमसि च चर्म जलजं प्रच्छा सुराभाजनम् । शूलं याजसूदशीने च दश्रती हस्ते: प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह पहालक्ष्मी सरोजस्थिक्षम्॥

मैं कमरुके आसनपर बैठी हुई महिषासुरमर्दिनी भगवता महालक्ष्मोका भजन करता हैं, जो अपने हाशोंन अक्षमाला, फरसा यदा बाण, बजा पदा, धाप, क्रिप्डिका, दण्ड, शक्ति, क्षक्र, द्राल, शंख, । प्रध्या, मध्यात्र, शुल, यात्र और चक्क पारण करता है सभा जिनके काविग्रहकी कार्रित मूँगेक स्मान लाल है।

🧀 होंं अधिरूवान ४५ ॥

देवासुरमभुद्युद्धं पूर्णमन्दशत पुरा। महिषेऽस्राणामधिषे देवानां स पूर्वदेश मन ११ तत्रास्रैनंहत्वीर्यर्देवयैन्यं परगजितम् । जित्वा स सकलाम् देशनिन्द्रांऽभून्यद्विषासुर । ३ ततः पराजिता देवाः पद्मबोटिनं प्रजापरितम्। मुरस्कृत्व यत्रेशगरुद्धध्वजी ॥ ४ ॥ गतास्तव

त्रवेप्तद्वमहिषास्**रचे**ष्टितम् कथवामासुर्देवाभिभवविस्तरम् ॥५ ॥ स्वेद्राव्यक्तिन्द्रना चपस्य वरुणस्य प्र। अन्येषां साधिकस्तम् सं साथभेवाधितिष्ठति॥६॥ स्वर्गावराकताः सर्वे तेन देवगणा भूषि। 🍄 मध्यम् चरित्रके विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी । विचानित वथा मर्स्या महिषेणः दुरुत्वना ॥ ७॥ एवद्यः कश्चितं सर्वमपशरिविधेष्टितम्।

इसमं व: प्रमना- समे कथलस्य विचिन्धतम् ॥८॥ ऋषि कहते हैं — १ पूर्वकालमें देवताओं और असुरीय पूरे सी वर्षोतक घोए संग्राम हुआ था। उसमें असुरोंका स्त्रामी महिषासुर था और देवन)ॲकि भाषक इन्द्र थे। उस युद्धमें देवताओं की सेना महाबली असूर्य से परास्त हो गयी। सम्पूर्ण देवताओंको जीतका महिवासर इन्द्र बन बैठा॥२-३॥ तब पर्गावत देवता प्रजापति ब्रह्माजीको आगे करके उस स्थानगर गबै अही भगवान् शंकर और विष्णु विराजनाभ थे॥४ देवताआंच महियासुरके पराक्रम तथा अपनी पराजयका स्थालक वृत्तस्त उन दोती देवेश्ररोसे विस्तारपूर्वक कह सुनायाश्रद । वे कोले—'भगवन्' महिकासुर सूर्यः इन्द्र, अस्ति, बाय, चन्द्रमा चम, बरूण तथा अन्य देवताओं फे भी अधिकार ज्ञानकर स्थयं ही सबका अधिकाता वना बैठा है॥६॥ उस दुधतमा महिगने समस्त इक्तओंक) स्वर्गस निकाल दिया है। अब वे यनुष्योंकी भौति पृथ्वीपर विचरते हैं । ७ देश्वींकी यह रहारी करतून हमने आपलांगांस कह सुनायी। अब हम आगकी ही शरणमें आये हैं। उसके

वधका कोई उपाय सोचिक ॥८॥

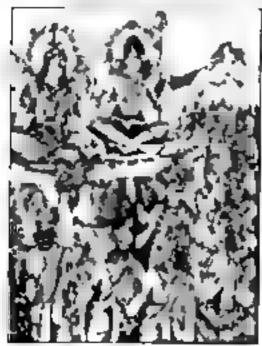

हिन्दं निवास (कानो क्यांनि स्थापूर्ण । ख्याम कोएं जन्मुहा श्वाहरीकृरित्यको । सरी जिस्सापपूर्णम्य चिक्रणी करक्यम् । निश्चक्रम्य प्रदर्जनी स्टाम्य संस्थानक सः ५०% अनीवा चैत्र हेमानं अक्राहोन् हारिल निर्मेदं प्रवास अध्यक्षियां स्वरूपकार ॥ ११ ॥ अचीय तेताल कृष्टे च्यानामीवय पर्छन्त्। रदृष्ट्याने बुगवनर व्यान्तव्यार्वरंगन्तव्य ॥१३ अतुलं तक बनेजः सर्वदेवक्रारियक् एकमा सरभूमाने व्यासनेकमा निका १३० परभृत्कामभा नेपालेना अवसाय कालेन वाधवन् संत्रा बहती विव्यूनेज्ञातः १४० सीमान व्यवसार्यम्य यस्य चीत्रेण साधवत्। कारपोप च अक्ष्यं छ जिल्हानी तका भूगः ॥१५ सद्याणकोतामा पानी वरकृषकोऽर्जनसम्। वसूनों च कराडूनक क्षेत्रीच्य व नर्रावका ॥१६ नामस्य क्या सम्बद्धाः क्षास्य विश्व मधनविषयं प्रश्ने तथा याचयतंत्रस्य ॥ १४ । भूषी च लेकवालाङ । सद्यादिकाला च ।

क्रमंचा चैव देवाचा सम्बद्धसंत्रका क्रिका + १८ ()

इस प्रकार देवलाओंके चचन सुनकर भगवान् विष्णु और शिक्षने देलाक बद्धा क्रांच किया १९९६ भी में तन सभी भीत भीत है । हो सका १॥ ग्या अन्त्रम कोपने भार हुए चळपांचा सीविकाह मुख्यमे ५० महासू तेच प्रकट हुआ। इसी प्रकार **बब्दा, रांकर तका इन्ह आदि अन्यान्त देवता गर्क** मगैरसे भी बड़ा भारी तेज निकला कर सब जिलकर एक हो नवा। १० ११॥ यहान् तेजका 🐗 ५९ बाज्यन्यपम एवंत या ताम बहु देवशापमि देखा वहीं इसको अधन्तर्भ कामूण दिलाकोचे स्थाप हो जो भी ११२३ सध्युर्थ देवता अकि शरीफो प्रकट 📭 उस नक्की कही हत्त्वा मही 🕸 छन्द्रजित होनेपा वह एक नागक रूपमें परिवाद हो एका अभि अपने इकारासे तीनी लोकाँवें व्यक्त जन पड़ा १३। भगवान् शंकरका भी तेव के उससे रम देनीका मृत्य प्रकार हुन्य मानगावके नेवले saa निरमे कल रिकल जार्ग वीकिन्युभरमानक रेडपे उसकी पुनर्ग प्रथा हुई।११ चड़करू

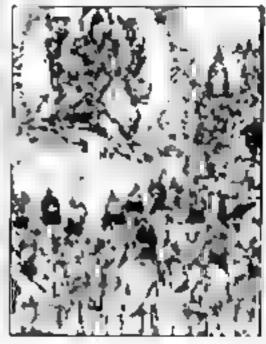

तेवयं दोनों करतेका और इन्द्रक तंत्रक्षे मध्यभागः अस्ट्रकालधिकास्यै पङ्कुतं चातिक्रोधनम्। (करिप्रदेश)-मा प्राद्ध्यंत्र कुअ() यहनके रोज्यं हिम्बान् कार्य सिंहे रावानि किमिधानि का २१॥ बहुत और विक्रमी तथा कुरवीके केनसे निकन्वभाग इदावसून्यं सुरका भानपात्रं भनाविकः। प्रकट हुआ १ र र प्रश्लाक रोजने दानों करण और होव# सर्वनगोको वहामिकाँकभूमितम् ॥३०॥ स्वके केन्द्रो कको अँगुलियाँ हुई। वसुआँक तजरी नागक्त दक्षी सस्य धने व: पृथिकविषयाम्। श्रमांको अँगुलियाँ और कुलेउके तेनके नालिक प्रकट हुई १६३ उभ देवोक होते प्रशासतिक तेअसे और [ तांनी नेत्र अभिनेके तजरो प्रकट हुए ये ॥ १५ । उसकी | **सस्या नादेन बोरेका कुल्क्यमापृतित नभः ॥ ३**२ । भाँहें सैन्याके और कम बायके तेजमें उत्का हुए थे। इसी प्रकार अञ्चान देवलाओंके तेजवं भी उस चुधुभुः सम्बन्धा लोकाः समुद्राक्क चक्कियो ॥ ३३ ॥ कल्याण्यपी देवीक आविशीव हुआ ४१८॥ ततः समस्तदेवानां केजोपहिरसमुद्धवान्। मां विलोक्क मुद्दं प्राप्तकरः महिवादिनीः ॥ १९ ॥ हुलं शुल्तद्वितिकास्य दवी तस्य पिनाकश्कः। विके व दत्तवान् कृष्णः अयुत्पार्शः स्वयक्ततः ॥ २०॥ शक्कं च सरुणः शक्ति दशी तस्य हुनाशयः। बाहती इनवांश्चारं बापापूर्णे हवेबुधी (२६) चत्रपिनाः समुत्यारे कृतिशादमस्यभिषः। **इ**दी तस्य सहस्त्रको भण्डापैतचताद् गमात् ॥ ३२ कारतदयबाद्यको वण्डं माहां काम्बुधतिर्देदी **प्रकारिशक्षणलां ददी सद्दा कामण्डलुम् ।** १३ मनस्तरीयकृपेषु निजल्लाम् दिवाकरः। कारनद्भ दशकान् खड्गं तस्याञ्चनं च निर्मलन् ॥ २४ ॥ श्रीसेट्शामलं शामको च तकाम्बरे। मुख्यमध्यं तथा दिव्यं कुण्डले कटकापि स्र॥ २५ ॥ अर्थचन्द्रं तथा जुर्च केयुरान् सर्वकाह्न्। नुपुरी जिल्ली तहुद् ग्रेजेयकमपुलसम्। २६ **॥** अङ्गुलीयकास्त्रवि समस्तादवङ्गलीबु ॥। विश्वकर्षा इसै तस्य परशु कानिभिन्नेतम् ॥ एक ॥ अस्त्राज्यनेकककाणि प्रश्नाभेखं च दंशपम्।

सम्मानिता नक्तवोचीः स्तर्कासं मूहर्गुहः। अन्ययवातिमहत्त्व प्रतिकन्द्री नहानभूत्। चक्राम बसुधा चेल् लक्ष्माश्च महीधाः समेति दंबाङ पुदा जमुदः सिंहवादिनोप् ॥ ३४॥ तृष्ट्रवृर्ष्तवद्वीर्षा धकिनग्रात्ववृर्तवः। तदनन्तर समस्त दवलकों के तेज पुजने प्रकट हुई देजीका देखका महियामुरके मताबे हुए देवता बहुत प्रसाध हुए ॥ १९ ॥ पिनाकथाधै भगवान् सङ्करने अपने शुलसे एक शृत निकालकर उन्हें दिया, किर भगवान् विज्युने भी अपने शक्रमे चक्र इत्यान करके भगवतीको अर्पंत्र किया। २०॥ वरुगने भी शह भेंट किया, अस्तिने उनी गर्रक दी और वायुने धनुष तथा बाणसे भरे हुए दो तरकस प्रदान किये ॥ २१ ॥ सहस्र नेत्रॉलाले देवराज इन्द्रने जपने बज़से बज़ उत्पन्न फरके दिया और पेशवत हाकोसे उतारकर एक घण्टा भी प्रदान किया ॥ 🔫 ॥ यभगुजने कालद्ध्य हमे दण्ड, अरुपने पास, प्रजापतिने एकटिकाक्षणी भारत तथा प्रदानीने कवण्डलु भेट किया 🔞 सूचने देवीके समस्त रोप-कृपांपें अपनी किरणोंका देव भर दिया कालने उन्हें क्रमकतों हुई होल और सलवन दो । २४ । श्रीरममुद्रने उपच्यल हार तथा कभी अञ्चाक्यकूजां वालां शिरस्युरीत कायराष् ॥ १८ ॥ | जीर्ज न हानकले हा दिव्य वस्त्र पेट किये । साम

अन्वैत्रि सुरदेवी भूवर्णमधुवेस्तवा॥६१॥

१. क्याँ प्रतिनोंने प्रसक्ते जार 'ततो देशा प्रदुरसम्ब स्वर्धन स्वान्यपूर्णान च प्रान्त्योग-अन्युज्येयकसी ते हतन' पढ अनिक है । वार-का । वार-का । पार-क्रावे था' ५ पार-नाहराज्

हो उन्होंने दिष्ण चुडामांचे, हो कुण्डान, करे | संनद्धाविससी-करने सन्तमभावदान्धाः । दोनों भरकाके सिथे निर्मल ब्युए, क्लंकी सुन्दर हैंगलों और एवं और्शनबीमें पहननेके सिने रानोंकी बनो औगूटियाँ भी हीं विश्वकर्माने अन्हें अल्पात निर्मंत फारमा **वेंड किया** २५—२०॥ साव हो अनक प्रकारके अन्त्र और अथदा कवच दियं पुतके निका मासका और वध-स्थानगर पारण करनके लिये कभी व अमहत्वानकारी क्रमनें की मालाई दों ॥ २८॥ बलाँधपे उन्हें स्-दर कमलका कुल भेट किया। हिम्सलयने संवारीक नियो सिंह रूपा पाँति भौतिके रहा समर्पित किये a रूप a भनाव्यक्ष कृते भी सभये भार पान्यात दिया नच राष्ट्रणं क्रामेंक राजा लेवने. जो इस पृथ्वीको पारम करते हैं। इन्हें बहुमूल्य अधियोंसे विभूपित नागहम भेट दिना इसी प्रकार अन्य देवनामाने भी आधुषण और अस्त क्रम्य देकर देवीका परम्यान किया सत्यक्षात् ४ होने बारेबार अपूर्णमध्यक उन्स्यकारी गर्जना की उनके भवकर करने सम्पूर्ण आकास पैन ठटा ३०—३०४ देवोसा वह उपनय उपनयामें किया हुआ भिद्रनद कहाँ समा व सका, आकास उमके कायन राष्ट्र प्रकृत होने समा। उससे बहे जोरकी प्रतिष्यनि हुई, जिससे मन्यूषं विश्वमें इलकल भव नयां और सपद काँच डहेर ३३। पुरसी हो तने लगा और समस्त चर्चत हिलन लगे। उस कमध दक्त अनि अत्यक्त प्रसम्बत्तके साथ सिहनाहिनी प्रवानंत्र कहा - देवि जुधारी जब हो। साथ हो बर्जानवीने अस्टिआवशे विनम्न होकर उनका स्तवन किया

हरूका सपन्तं संश्रुक्तं वैलोक्यवकारस्य ॥ ३५॥ भूगोकासुरदेहेचु शाम्बापयाकान्ति केन्नारी।

उक्कत अभवना, यह बाटुओंक निवे केन्द्र, <sup>1</sup>आ. **किमेतरिय कोधाराभाग प**हिन्यमूर ॥ ३६ ॥ अपन्यसम्बद्धः मे ज्ञान्त्राम्भेषेरम्दिर्वतः । स रदर्ग सबे देवीं ज्यातनीयाच्यां विकास ३०० कराकानया पराभूवं किरोटोनीवं खसाम्बराष् । क्रांभित्तकामकामानां अनुन्धानिःस्वनेन तान्। ६८ ॥ दिली भूजसङ्खेण जनसङ् काळ प्रश्चिताम्। ततः प्रवक्ते पुर्व तथा देखा सुर्गद्विकम्। ३९ ॥ ज्ञास्त्रसम्बद्धाः वृक्तिराष्ट्रीयितव्यवसम्ब महिवासुरकेनानीश्चिक्षुरानुको महास्युर H ४० % न्य्ये ज्ञायस्यान्वेरकर्ण्यान्वेतान्यः। रधानावयुर्वः वर्गाभरत्याको वहास्यः ॥ ४९ ॥ अयुष्यसम्बद्धाः च सहसेन महस्यः। च**ळाडाद्भिश्च निर्दर्शनिक्ले**या व्यास्तर ॥ ४२ ॥ अयुगानां प्राप्तेः पञ्जीकर्तान्यक्तो ध्याचे रच्ने । क्यमाजिलहरूपेयेरमेके परिवारित ४६% वृत्ये रक्षामां कोतवा च चुनो सरिमाध्यतः। विकास्त्रकोऽमुलयां च कहान्तर्स्थाधापुरीः ।: ४४ ॥ पुरुष संयुने सन रक्षानां प्रतिकारितः। अन्ते च सम्राप्ताली रचनागड्वेवृंताः श्राच्य व क्यभ्: प्रोक्षे देवल सह सह वहान्तः। कॉटिकोटिन्हामस्तु रक्षणं दनितां अधा ॥ ४६ व हकार्य च वाले वृद्धे तक्कपुरमहिषासुरः। नोयर्गधिन्द्रजलेखः ज्ञानितिधप्रेसलेखाः ॥ ४० ॥ बयुष्: अंध्ये देखा खड्गै: परमुर्ध}शै:। केविका विकितः सन्तीः केविनास्त्रामध्यमे ॥ ४८ ॥ एको साक्षाप्रश्राप्रस्तात है को इन्तुं प्रथकन् । स्वपि देखे नतस्तानि क्रान्याक्यस्थापि स्विक्षेत्रस्य ४५५ लीलमेन प्रतिकोद निजयसम्बद्धिनी अनयस्तानमा देखे ज्ञूबक्करा सुप्रविधिः ॥५०॥

१ चर केन्द्रपत्तर 🧸 जिली कियो होतुर्वे हर्वाच कर 'क्षा- काओ स्थान क रहे नहान्त्राही र कुर्य क्का राज्य वर्षाद्र: परिवर्णि । द्वाल अधिक कर है

सञ्ज्ञ जिलाकाका भोध्यस्य स्टब्स् जैलसम अपने बसम्ब संबाधी कवन अर्ह्ने स्मीतन कर हामापे हमिना ने स्लात हरकर छाई हो उस समय सहित्राम्टर वह अध्यक्ष आक्र काता 'आ यह रूपा हो रहा है शिक्ट वह ब्राजुर्ण अस्राचे सिरकर रहा सिन्दरहरू आर लक्ष्य करके दौड़ा और अवर्ग पहुँचकर उसन देवांको देखा जो अपनी प्रभास सीनां लोकोंका प्रकाशित कर रही भी 🤐 🕬 उनके चार्जीके भारसं मुध्यो दयो जा रही थी। ऋधके मकुटसं आकारमें रेखाः सी खिंच रही की तथा व अपन **४**न्४को ८<u>४</u>-१म सलो पतालाका श्रम किय देती धीं । ३८ ॥ देवी अपनी हजारां भूजाओं से बारपुर्व दिवाधोको जान्सम्बद्धत करक सादी वर्ग म्हरूनमा उनके बाब हैलाँका यह सिन् गरा 🛭 🥸 🔻 नान प्रकारके अस्त्र सम्बाके ब्रह्माके सन्पूर्ण

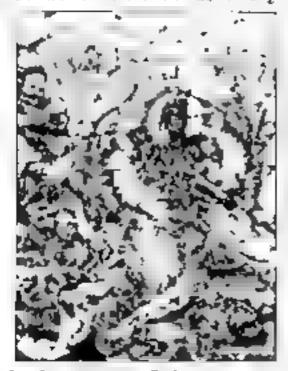

निकर्ण उद्घापित काने गाउँ विश्वप नामक पहान्

जसूर महिवासुरका सन्तनावक का#४०॥ व्ह रेक्ट का पुत्र करने लगा अन्य रैनरॉकी बक्रीहर्ता राज साथ लेका खावा की लड़ने लग्ग बाठ इजार रिक्सिक साथ अल्बर उदह नामक बहादीयाने लोडा सिका 🚯 📧 छन्। छन्। र्गवर्गाका माथ लेकर स्ताइतु नामक देख नह करने भगा जिसके रोग्ने क्ष्मबागक समान गीखे म का अभिनेका र कुक बारदेखा हैंग मरोह रही मैनिकोसीवन बुद्धने का दुरा ४४३ घाठ लाख रवियोग भिर इक्षा काष्कल नामक दैला भी रेज वृद्धधूमिन स्टून स १८६३ । परिवारित नामक राजस हाबांगचार और घूदशय 🚁 अनेक दलो तथा एक करोड रिधयोका भेना सकर बुद्ध काने लगा विद्याल नम्बद्ध देख गाँव अभव र्राश्वराम विरक्षत रोहा सी लगा इनके अर्थियक तीर को इपात सहातेच्य रथा हाकी और घाडोंकी सेना साथ लंकर वहाँ दंबीक साथ वृद्ध करने मर्ग अवत बरियास्य रह रहाधूरिय हारि स्टॉर्ट सहस्त थ. इ.थी और धांडोंकी सेनास फिरा हुआ खंड मा चाइत्य द्वीके साम तीका, भिन्दिपाल, शक्तिः मृसस्तः खड्ड परशु और पट्टिश आदि असक जनजीका बहार करते हुए मुद्ध कर हो थे। कुछ देखारे प्रथम क्षत्रिया प्रकृत किया सुझ न्यानी बारा केने हे हैं। 🕳 🚓 🖯 च्या कुछ हुओ हैन्यी सहारका काक देवांको सार हान्यांका उद्योग किया देवीने भा क्रोधर्मे भरकर खन्न-खुलवें ही अपने जस्त्र सरजांकी वर्ष करक टेन्याके के सरस्त्र आज हमत कार दाने उनके मुख्यार प्रोपेक्स का बजानगरका रेनसाच भी जिल्ल नहां या देवता और ऋषि उनकी स्तृति करते थे और व भगवती परमेश्रती दैत्यांके अरीरीया अस्य शस्त्रांको वर्ष करती रहीं

र प्राप्त सराज्य होती ज्यूपर

क्षेत्रक कृत्यो अवनदी देखन कहनकेवनी ४५१४। स्वानकृतिकेषु परेषिक हेन्यानः। ति-क्षांतरम् मृत्ये कोहः मृत्याकम् रचे श्रीकारः ३५३ ॥ य पृथ सकः सम्बूत पेन्द्रः स्थवस्त्रातः । मुब्दुश्रमे । कार्याभिनिविकार्यामधीयाँ संदर्भ स भागको अञ्चलका । देवीसकावृत्यक्रीयः । अक्टब्राच्या व्यवस्य मध्याः अञ्चलकार्यने स्थात । मृतद्वात व्यवस्था क्षाम् वृद्धमहोत्तक। कर्ष देवी विज्ञानित महाका प्रतिकारितिक शब्द व साइनार्विश्व अवसे नेवरण वाल्यन् कारताक्षम् विकासम् कारतास्यानियोगिकान् स**ः** ह अन्तरम् भूमि पार्शन बनुबार चान्यानकर्यवस् क्रीबर्ग्याच्या कुमार्थाको सामार्थान्यको । ५०॥ विकेषिक विकास पदक भूकि होती। मेन्द्र केचित्रियं ज्ञानेत पुत्रं इस ४५८४ केर्विक्वीला भूगी विकास प्रशंत स्थापित निरम्बर अधिकेल कुमाः केन्द्रियम्पनिर्मे ४५३ **॥** क्षेत्रकृतस्य । प्राप्तः स्थापन् वृत्रकृतिकार्याः । केमोनिक् वाह्यक्रिक्रमानिक्रमानिकार्यान्ते । १०४। हिन्दानिंद फेब्र्ट्राकेकायको वास्त्री विद्यारित्या, । विशेषाक्रकपुरसकारे केन्द्राची महायूगः ॥ ६० ॥ म्बन्दहर्वकारणः, केर्वप्रदेशा दिशा कुलः । विकोऽपि पान्ने विक्ति परिताः पूजनविकारः ॥ ६३ ॥ कार्यका पुर्वाच्या गृहोनकामवृक्षा । नपुर्वात्रको सम् कृद्धे सूर्यसम्बद्धाना ॥ ६३ ॥ क्षकारीकर्षाभाषः आङ्ग्लकर्ष्यसम्बद्धाः । निक्क विक्रीय भाषामा वेजीयन्त्रे महासूर्य अवस्था कान्ति रक्षणनाक्षेत्रम् स्व वर्ग्यनः क्रामका साध्यक्षक वाज्यकृष्ट ग्रहरूका १६८ क्षेत्रियोचा महास्थः स्थानसः प्रमृत्युत् । काने पानगरिकाल नामान्यकारिकाम् ६६४

क्षानेत् क्रम्यातीन्वन्त्रद्वानं स्थान्तिकः। विन्ने क्षार्थ करा व्यक्तिस्तृत्वसम्बद्धाः व्यक्ति । ५.४ क्ष स च निही बहागारमञ्जूष-वृत्यीतकः। क्रारिश्यो प्रकारीक्युकार्ज्यक् विशेषक्रीर ॥ १८ ॥ रेक्ट करेड रेक्ट कर यूर्ड प्रश्नि क्केस "मृत्युटेस" कुम्ब्यूदिवृक्ते दिशि ॥ ३६ १६५ ॥ देवीच्या बाहन बाह भिन्न भी क्रोपने परकर पद्रश्री बार्जनो प्राप्तक हुआ अध्रेतिक सेनची इस प्रकार कियरने लागू जाने बनाने प्राचनात फेम रहा हो। उपभूतिमें डैलॉर्फ साथ पदा करनी हुई अध्यक्ष देखें। स्थित कि ब्राय हो दे वे मधी सम्बन्ध क्रिक्टी इक्तरी नवाब क्रथमें क्लाट हो गर्ने और चन्द्र चिन्द्रचन, शहर बच्च महिल अन्दि अक्षाँग्रस् अवर्गमा नायम अर्ग न्तरता त्रान्य ५३६ देशोग्ये प्रतिकार सम्बे हुए में नम अन्तर्गका बात करते दुए कपाना और सङ्ख आदि वाले वजाने लगे (५) ह उदा संयान-



<sup>।</sup> तम प्राम्तिकितः हे पत्र बंगान सम्बाद शैनादः। हे दिसी विश्वे गार्थः त्या सर् मुक्तिकाममञ्जूते संस्थि सेकार्यमे एका एक द्वित है । यह प्रतित सक्त हारीय

- मार्थाल व्यक्तिकोक्त्राजन

and a same property of the party of the part नहांत्स्थमें कितने ही तथ नुधक्त बका गई थे। शबके ही रूपमें शक्के-उनके हथियर हारावें ले acराजर देवीने प्रिश्तनक्षे, नदाये, प्रक्रिको वर्णासे। देवीके अभ नद्ध करने समके ने। द्रासे कवान और खद्र आदिये सैन हो पहादैग्योंका संहार कर | बुद्धके कालोंका लवपर वाचते वे : ६०—६३ ४ कला कित-रोंको नंदेक भयतून नावसे युक्तित किसने ही बिना मिन्के श्रह कानोंने खड़ नान्ति करक आर निवास । ५६ ५६ व कहतेर देखीका और ऋदि निवे देखते वे तका दूसरे-दूसरे अधने कॉपकर भाजीपर प्रस्तेदा कितने ही देखा प्रदादत्व उहरो । अहरो <equation-block> 🖦 कहते हुए देखेको इनकी लेखों करकारकी मारमें हों-ही टुकड़े हो <sup>|</sup> पुद्धके शिषे ललकारले मेर वहाँ वह मोर संप्रक च्ये ५७ व कितने वा गदाकर चोटसे भागल हा हुआ था, बहाँकी **शरती दे**शोंके गिराये **हुए एव** भगवीपर को गर्द , कितने ही मुसलको मारसं, हार्थ, क्षेत्रे और अस्रोंकी क्षात्रोंके ऐसी घट गयी अत्यन्त आहत होकर एक वशन करने सार। कुछ। यो कि यहाँ परमन-किरमा असम्पन ही नम दैत्य शुलने हाती कट जलेके कारक वृथ्मीक कर हो नवा तम रणाञ्चलम बाजसम्हरीकी जाहरा कितने हो असुरोंकी कमा दर गयी। ५८-५१ ६ बाबकी तरह प्राप्टनेवाल देवजेडवा दैन्यनम् बढी गरियों बढने सभी ४६६ ॥ व्यादम्बने अस्येंको करने प्रकार हाम धीने समें निवरीकों नहीं दिया जिला हो एसी। जिल्लाको गर्दने कट गर्यो। फिलने ही दैन्वोंके बरतक कर-कटकर मितने ल्ये। कुछ लोगोंके सरोर मध्यभावनें ही किदीयां सिंह भी वर्दनके बालोंको हिला हिलाकर जोर-हो भये। शिलारे ही ५६।देला अधि कर जानेशे कुटबॉपर गिर कड़े। किननोंको की देखीने एक बाँड एक पैर उर्रंत एक नज़ज़ारी करके दो इक्टोंमें कीर शामा: किरोने ही देख अस्तक कर जिससे देवतागण उनपर साकाशसे फूल बरस्टने जानेपर की भिरक्षद किए उस अते और केवल अने और उन समसे बहुत सन्द्रह हुए॥६९॥

धा µ६४-६५ त देखोंकी सेनामें हरती, मोड़े और अस्रोंके लरोरोंसे इतनो श्रायिक पात्रमें रक्तात इक्ष वा कि बोड़ों ही देग्में वहीं जुनकी वड़ी-वितास संगको धनभावें का का दिख-श्रीक ्यापी तरह जैसे इच और काउके भारी देशकी असर ंक्ष्ण ही क्रमांमें भरम कर देती है squadt **व्या** बोरमे गर्जना करता हुआ देखोंके शरीरोंसे वाले उनके प्राप पने लेखा था। ६८॥ महाँ देवीके त्रशीने भी दन महादेश्वोंके साथ एसा बुद्ध किया.

इति श्रीयानीवर्षेत्रपूराओं नावरिक्षेत्र वाकापूर्व वैकीनामुक्ताने विकासपूर्वी-स्वाने कार श्रीवीधीऽस्वानः व ३४ प्रकार है। स्टोक्ट १८, एवन् ६९, स्टायहरिक प्रश्या ह

इस क्यार श्रीकार्कप्रदेववृत्तवार्वे साथित्व प्रश्नातको स्वाके जनर्गत हेके-महात्वार्वे 'बहिक्कतुरस्के सेनाओं क्या' नावक दूसरा अक्यान पूरा हुआ ॥ १ ॥

AND DESCRIPTIONS

## तृतीयोऽध्यायः

## सेनापतियोंसहित महिषासुरका वध

1411व

( 🛎 उद्यक्तनुसद्धः सम्बद्धन्तिनकः मध्येष्यं विशेषातिकाः रकारिक्तवयोधनां जयबर्टी विद्यापभौति वरम्। इम्लाब्मेर्दधर्ती प्रिनेत्रविलसङ्ख्यापविन्दक्षिणं **देवी बद्धरिपांस्**रत्वयुकुटां बन्देऽर्रावन्दरियहाम् ॥ बगदम्बाके श्रीअङ्गोंकी कान्ति उदयकाशके सहस्रों सुपेंकि समार है। वे लात रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गलेमें मुण्डमाला शोशा मा रही है। दोनों स्तनोंपर रक्तचन्दनक। लेप लगा है। वे अपने कर-ऋषलीयें जपन्यलिका विद्या अभव तथा वर-मुहाएँ भाग्य किये हुए 🍍 तीन नेप्रॉपे मुद्दोधित मुद्दारविन्दकी बढ़ी लोगा हो ाडी है। उनके मस्तकपर बन्द्रमाके साथ ही राजयय मुकुट बीधा है तथा ये भागलक आसनपर विराजभाव हैं। ऐसी देवोको में भक्तिपूर्वक ब्रागाय करता हैं।)

इप्रिरुवाच्या १ ४

**ं ३७** ' पिइन्य**यानं ऋत्येन्य**यस्तोक्य महासूर-। सैन्द्रनीरिक्षपुरः कोणकृषी केन्द्रधुमधान्त्रिकाम्॥ २ ॥ **इ: देवीं करवर्षक कवर्ष सप्टे**डस्ट । थथा नेहिंग्रेरे. शृष्ट्रं तायवर्षेण तावदः॥३॥ तस्यच्छित्त्व तते देवी शीलवेष झरोत्कान्। क्यान तुरनान् वारोधेन्तरं क्रीवं वाणिनस्क्षेत्रं ॥ चित्रदेव च घनः सक्षे जनं चातिसम्बित्तम्। विकास केन वालेषु क्रिज्ञधन्याक्यास्त्रीः ४५ ॥ सच्छित्रधन्यः विरक्षे इताबी इतलार्यः । अध्यक्षकतः तो देखीं सन्द्रगवर्षधरोऽसूर ४६ ॥ भिद्वमहत्त्व साद्येन सीहणबारेण मुर्वनि।

तस्याः खक्यो भूजे प्राप्त चफाल नृपनन्दन नती जड़ाह सूली स कोपादरुणलोचन: ह ८ 🗷 विक्षेत्र च ततस्त्रम् भइकाल्यां महासुरः। अञ्चल्यमनं तेओभी रविविष्यमिकामारत् ॥ ९ ॥

द्वाः तदापकचालं वेका ज्ञूलममुख्यतः। तब्बृत<sup>ि</sup> सतवा तेन श्रीवं स च ब्हासुरः ॥ १० ॥ व्यक्ति कहते हैं — ॥१ ॥ दैल्योंकी सेमको इस प्रकार सहस-नहस होते देख महादैत्य संगपति निश्चर क्रोधमें भरकर अधिका देवीसे कुद्ध कानेको आगे वदा ॥२॥ वह असुर रचग्मिमें देवीके ऊपर इस प्रकार चलाईकी बर्च करने लगा. वैसे जबल पेरुगिरिके शिखरपर पानोकी भार बरसा रहा हो ॥३॥ तब देवीने अपने बागीसे उसके बाध-समृहको अनायास ही काटकर उसके घोडों और सारधिको भी गार कला ४४॥ साब हाँ दसके प्रमुख सथा अत्यन्त कैंची ध्वन्तको भी तत्काल काट गिराचा अनुव कट जानेपर असके अञ्जोको अपने बाधीने बॉच डाला ४५॥ धन्य, रव बोद्दे और सार्रविके नह हो जानेपर बड असूर बाल और संलवार लंकर देवीकी ओर दौड़ा ॥६ ॥ उसने सीयाँ। भारवाली मलबारसे सिंहके मस्तकपर चांट करके देवीकी भी बावों भूजानें बढ़े देगको प्रहार किया ७॥ राजन् देवीकी बॉहफ्र फ्हुँचते ही वह इलदार दूद गयो, फिर ही क्राधमे ताल आँखें करके उम एश्वसने मूल हाथमें क्लिया ४८ ॥ और उसे उस यहादैन्यने भगवनी भइकालीके उत्पर चन्नामा। वह शुह आकारासे गिरते हुए सुर्वमण्डलकी म्बॅरि अपने आफ्रासन भुजे साम्ये देवीभप्पतिवेगवान् ७ ॥ तिज्ञां प्रस्विति हो बढात 🔧 ६५ शूलको अपनी

आर राष्ट्रे देख इंडोपे भा जुलक प्रशा किया। क्यो बेगानक्कपुण्यक विकास क वृग्यरिका। इसमें गक्षारक जुलके गैंकको २०८ हो गयं करक्करोगा जिलक्कारक वृजकृतस्य।



साथ हो प्रहादाय विश्वासी भी श्रीजयों उद सार्गे यह ॥ शहे हाथ भी मेटा १० ॥ हो तरिमजदायों यहियान खड़पति । शतकाय नवाक्यश्रामणीयदावरोंन ॥ ११ ॥ वीर्थ प्रवेश पुरंत्राथ देखान्यवीत्वरह हुन्त्। हुंकार्यांन्यां भूगी कारकायां विश्वपत्रम् ॥ १२ ॥ भूगों स्थित विकासमं दृष्टा क्रीकारणीयम् ॥ १२ ॥ सार सिंद स्वृत्या मज्यक्यान्ये विकास । कार्युद्धेय पृत्वे विकासिम्बान्ये विकास । स्वास्थाये नार्यो हु स्वास्थायम् मही मार्गः ।

कराञ्चारेका फिरश्राकरका पुजकारम् ॥१५ । उदग्रहा रचे देखा जिल्हावृक्षादिभिन्नेनः। इजर्ज्ड्जनेश्चेष करामश्च निकारितः ॥ १७ त हेवी कृत्या नकको दुर्जनामम बीद्धानम् व्याच्यानं विभिन्नारोगः व्यापीनमधं स्थापनाम् ॥ १८ ॥ उज्ञाननकृति । प्रतित । काइनुन्। विनेश क विज्ञानिक कारण कामेश्रानि १९५० विकासन्तरिक कामानावाचा है गिरः। दुर्वेत दुर्वृत्वं कोची शरिषेको कालकर्त्। १०४ नहिपानुगर्क केललीत ४० महाच्यक्रनी किस्तके बारे जानपर देवनाओं की पीड़ा दनकाना चाम्या हाचीपर चयुक्तर आया. उसने भी देशीके उत्तर शक्तिका प्रदार किया किन्तु बगदम्बाने उसे अधने हुंबाएके ही आहत एवं निकास करके शरकास पृथ्वीपर गिरा दिया ११ १२ । शास्त्रिको दृदकर गिरी द्वर्द इन्द्र ५ ४१का बड़ा क्रोप हुआ अने उसने शुल चलाया किन्तु देवीरे **तथे की** अपने मार्जेद्वारा कार कारण ३९३ व इसनेवें ही देवीका गिर उडलका हाथांके वयावास पद नैठा और उस देखक शाथ खूब और नगाकर सहयुद्ध करन सम्बद्धाः में दोनी लडने-MS4 हाबीय कुम्बोक्त का गर्व और अन्यन्त क्रामने भाकर <del>एक ट्रानेपर महे ५५७</del>३ प्रहार करने हुए लढ़े लेने ॥१५ । स्टबन्स सिर यदे गंग्से आक्रमानी और उन्नरन और अन्य नगते समय तथने पंजीकी काली जानाना

<u> Participal menderal participal property de la Participal de la Participal de la Participa de</u>

<sup>ি</sup> বুৰ্ছ কল কৈবী ১৯ c এল<sup>া</sup>

कार्य के कार्यकार कार्य अपने १ प्राप्तिकारी कार्यायो उद्ग्येश । अभिनेताकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यका अभ्यत्ने अभ्यत्ने अभ्यत्ने । —के की क्रमीया अभिकारी

पिर चंडरे जेलग का दिशा १६ । "में इकल

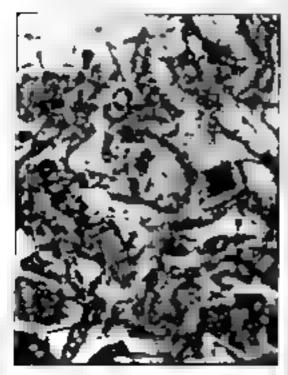

उद्य भी जिला और वृक्ष आदिकी बार खाकर रवाभूमिनें देवोंके हार्थले नाम समा तथा सराल भी दोंली बुक्कों और बच्यकुर्वकी बांटसे धराजाओं हो गया १० क्रोभमें भरी हुई देवीन नदाको चोटल बद्धलका कच्च्यर विश्वास उरला। सिन्दिक्तलरे बाक्कलको स्वास् बाकोंसे लाग और अत्मक्को मौतक पार उतार दिका ११८ म तीन नेजींनाली बरमेशानि ने जिस्तान उज्जान बद्धलीचे तथा पहण्डन् नामक दैल्यको बार साला १९१ नलकारको चोटल बिहानके मस्तकको भटले कार विराध प्रभाव और दुर्मुख १० बानोंको भा अपने बामाँसे भारतीक भेज दिवा १२० म

हर्ग मंत्रीयकारी कु श्वतीओ शहिताक्त कृष्टियेण व्यवस्था जानसम्बद्धाः सन् संस्थान् ॥ ०१

कार्यं सम्बद्धसम्बद्धाः स्वाक्षेत्रभाषायाम् লভুলনাভিল প্রাক্ষামূল্যখা স্বাবিহালিক 👀 -मेचेन कांश्चिद्रवराष्ट्रादेन श्रवणेत व नि श्रामकानेनाताम् श्रमदासाम भूतने ॥३६ विकास प्रमाणकीकमध्यमञ्जल मोधाए । विश्व हर्ग् बहारेच्याः स्टेप् चक्के मध्येत्रविकासः । २ ६ ॥ मोऽपि अनेगनाहाचीर्यः स्तृगत्तुपक्रमद्रीक्षण मङ्गान्त्रं वर्तनानुष्यातिश्वयं य प्रमाय सः। ५८॥ र्वनश्वकतिश्वका व्यो सन्द क्रान्तिक न्यपुर्वेत्रकारमञ्जूषिक प्रवासनायाम् कर्वतः ॥ ३५ ॥ भागपृष्टिभागाम स्वर्धे स्वर्धे प्रपृष्टे क्षानार्थकारम् । प्रकारे निर्देश्वीधारे प्राच्या । १७ ४ क्रिं क्रोधसकाध्यानकावयमं सहस्कृत्। रुष्ट्रा का वरिष्टका कोचे **क्यान क्याकरित्** ३८ व बा देशका कर मैं पाएं ने बसना महासूत्र राज्यात महिन्द कर्य संदन्ति वस्ता बहायुर्व ॥ २५ ॥ न्यः विकारभागस्यो पाननामानिकसः विकार क्रिनीय तात्रम्बय छद्दगामीकाद्यस्य ३०३ तम रकाम् पूर्व देशी विकास बावके ने खडुनसर्वक्षा साञ्ची सन् मीरापूर्णकारण ४ ३४ ४ ब्रोक स मात्रीमा त स्थापं वसते प कर्मनान् दर्ग रेवी खद्रगेन निग्कुमन ॥ ॥ ॥ ननी व्याप्त्री भूगी धान्हेचे वच्चारिक्षण । नवेष श्रीधरावाम वैणीववं सवागदान्॥३३॥ नव वृद्धा क्रममाना औरहवा बावस्थ्यम् । क्षी पुत्र पुरक्षिय अहान्यासमानीचमा ३४३ नर्गा प्राप्ता भी कि प्रान्तीनंत्रदोदशक विकारसभा च चित्राय चरित्रका प्राप्त भूग्याम् н 🖡 N या च कन् प्रदिशंखांग सूर्यसभी एगेन्द्रारे । क्वाच ने *परंदश्नम्*खाणाकृत्वक्षाक्षाव ३६ ॥ इस प्रकार अपनी मेनाका संहप होता टेम्ब

महिकालुरां भैंसंका काप धारण 46 के टेकीके

the tiles married fill or by

मारकर किन्होंक कक सुरांका प्रतस
 क किन्हों किन्होंको पूँछले छोट बहुँकका

कार दिया: ४५ ५३ इस जुलाह राजांकी संताका

NOTICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY

अपटा इसमें जगदम्बाको बहा क्रोध हुआ ४४ डधर व्हापराक्राकी बहिषासुर श्री

A PERSONAL PROPERTY.

• लगा॥ ५५ डसकं अंग्लंककार देकि



कारण ५४४ आदश होकर फरने हासी

लगा २६ हिननं हुए मॉंगॉक आञ्चतन्त्र वि

• • , कड़ हो गर्थ रहानं

प्रवाह अक्षाहर हैं हैं स्त्री । एक इस अभि किया। पा एक्ट्रोंने पाल केंक्कर उस अनेपर उसने कैंग्नेका रूप त्याग दिया रहा। तब अवस्थाने जगदाका ज्यां ही उसका पलक बारनेका उसत हुई त्यों ही वह खड़ाभारी पुरुषके रूपमें दिखानी देने लामा। ३० तस तलकारके साथ उस पुरुषको भा केंथ आसा

सिहका स्रोंक्य और मुजने लगा श्रींक्ते 🖚

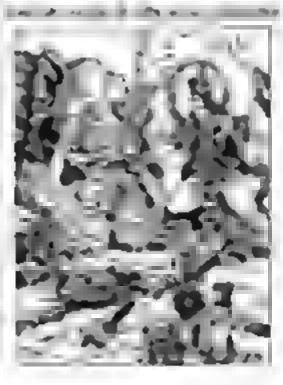

सीची शाकोको जाकुमा करने राजा ॥ ३५ ॥ इस | उद्यानी और उस सारदेशको अस्य यह सभी । विश प्रदेशमें परी हुई अगन्यका परिचान करियार उत्तन मध्या चप करने और लाल जीखें बरके ईसने लगी . Ea ji उपर क्या कर और परकारके गर्नन इन्छन हुआ एकल अपने सोगॉय चन्द्रीके इतर क्षांबंध केवने सब और उपलो समाहरू ह इस मान्य देवी अपने मान्येक अनुर्दित उपने किया हुए परानाको क्यां करता हुई बोली। केलते कल्य उनका युक्त प्रभुके नदवे साल हो एक था और क्ली सदस्यक को भी 834.8

रेम्ब्या १३० १

गर्व गर्व क्षणे पूर का जन्मिकान्यायः सम्बद्धाः स्थापित स्थापित स्थापित । १८० हैवरिके कहा - h Su मा भूद में जनतक

मन् केंद्रों हैं उकाव कु धननाफे रिस्टे कुछ नर्ज में। में इक्के को हैरे पुन्तु हो क्लेक लंब सीय ही देखन की मध्य करेंग ह 5८ म

क्रिकार हे देश ह

प्राकृतका सक्षान साईऽव्यक्त हे व्याकृत्यु। कांत्रकार कर्ण ५ ज्ञातिकात्रक्रा १०० का संतर्भ पर्यासम्बद्धाः विस्तृत्वासः । असीपद्धान्त **एकसीप्रेक** नीवेश संदार ॥ ५१ ॥ अर्थनिकाम एकती कुशको नान्।। सम्बद्धाः क्रिक्ट क्रिक्ट विकासकार विकासिकः व ५५ ॥ तमे इसकृत वर्ष देवलेश काल स्था इन्हर्ग स को कान्यु सामाना देववालाना ॥ ४६ व क्रम्पनं सुन रची व्या रिपोर्वर मिन क्षण्या स्वयंत्रका व - पद्**र**्काधारीमञ्जाः । ४५

अपने पैरबे उसे एकाका समानं सामने असके काठमें आकार किया | उनके पैरत वर्धा हानेपर भी महिकास अपने श्रामी होते करने अहा होते सम्बद्धाः ४० व अभी साथे स्तीपने ही यह स्तार निकारी क्रम्य का कि देवने अपने क्रमणी अने रोक रिवाध ४१ व मान्य निकास होनेका भी कह महारीमा ईप्रोमे पुद्ध करने क्ला 👓 देनी बहुत बड़ी कुल्काचे ३४७३ बद्धक कर गिराक ४२ ६

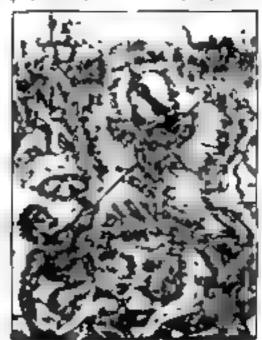

फिर के इक्राक्त कार्य पूर्व रेस्स-य सार्य प्रेय क्रम क्रमें इस क्रमुमें देखन अन्यन क्रमा ही नमें १ ४३ व देशकात्रीर दिल्ल महर्वितीय ज्याप दुर्गादबीका कावन किया गानवीरक खार कारे 

होरे क्षेत्रके मोजनूतम् क्षात्रिके क्ष्मार्थः हेर्लेक्युत्रम् अनेप्रकृतन्त्रं प्रम द्वविद्वारम् । । । Beld 5 mages at han in hannes 95600 हुत प्रकार श्रीवादीच्यूक्यूनरार्थ सम्बद्धित कमनायूक्ती स्थाने, जनांत हेती सहस्रकार्ग 'चहिचात्र' का वाक्य गीतर अध्यक्ष कुर हुआ । ३ ह

१ पन प्राप्ति केवार न स्थितने विक्री प्रतिने हक्ता पह स्य प्राचीन्त्रं १५ व्हेंन्य, समूद्रक्य — उत्तरमं मोहण्यस्य पूजन देनां विकरितः ॥ कैनान्तर्गातम् पूर्वनीत्रः जिल्लां से अवेत्स का तर्व अत्वत्वपूर्वन्ते :'-शून् अविक् सही

## *चतुर्थोऽध्यायः* इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति

### 1000

( ॐक्यलाभ्राभो कटाहैररिकुलभयदा भीलिकक्रेक्टेखां शङ्खं चक्षं कृपाणं प्रिशिखामपि करिरुद्धहर्ना निनेश्राम्। सिहस्कन्थाधिकडां शिभुवनमिकलं निजमा पूरयन्तीं ध्यायेद दुगाँ अधाख्यां विदशपरिवृतां सेवितां निक्किमीः

सिद्धिकी इच्छा रखनेत्राले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओरसे घेर रहते हैं, उन 'जवा' गामवाली पूर्गादेवीका ध्यान करे। उनके ब्रोअङ्गोंकी आगः काले मेवके समान श्याप है। वे अपने कटाओंसे शशुरामूहको भव प्रदान करती हैं। उनके मस्तकपर आवंद्ध चन्द्रमांकी रेखा शोष्मा चाती है। वे असमे हाथोंमें शहु, चंद्रहें, कृपाण और श्रिशूल धारण करती हैं अनके लोग रंग हैं वे सिहके कंभीपर बड़ी हुई हैं और अपन तंजरों लोगों लोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं श्राणिरकार्ष ११४

'ॐ' शकादयः सुरमणा विष्ठतेऽतिचीर्ये तस्मिन्दुरात्मीन सुरारियले च देव्या। तां तुष्टुषुः प्रधातिनप्रक्रियोधसंस्य साम्भिः प्रहारीपुलकोद्रमधारुदेशः॥२॥

देव्या क्या ततमिर्व जगदातम्शक्त्या निज्ञशेषदेवपणशक्तिसमृहमूर्या तामम्बिकामखिलदेवयहर्षिपुर्या

भक्त्या नमाः स्य ब्रितधातु शुभानि सा नः ॥ ३ ॥

बस्या प्रभावधतुले भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च प हि बक्तुमले बलं ब

मा चरिष्डकारियलजगत्परिपालनाय

नामाय चालुभभवस्य पति करोतु॥४॥ गौरी त्यमेय शशिभौतिकृतप्रतिष्ठा॥१९॥

या हो। स्वयं सुकृतियां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्ममां कृतशियां इदयेषु बुद्धि । श्रद्धा सर्ग कुलजनप्रभवस्य लजा स्रोत्वोपना समपरिपालभदेविकिश्वम्॥ ५ । कि वर्णयाम तव रूपभन्निन्यमेतत् क्षि चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि कि चाहर्वपु चरितानि तमाद्धतानि सर्वेषु देव्यसुख्येवपणादिकेषु ॥ ६ ॥ हेतुः सपस्तजगतां त्रिभुणारीप दोपै ज्ञायसे हरिद्वशदिभिरप्यपास। सर्वाश्रयाखिलपिर्द यव्याकृता है परमा प्रकृतिस्त्वमाया ॥ ७ ॥ समस्तमुरता समुदीरणेन तृप्ति प्रयाति सकलेशु मखेषु देवि। स्वाहासि वै दितृगणस्य च तृतिहेत् रुच्यार्थले त्वमन एवं जनैः स्वधा च ॥ ८ ॥ या मुक्तिहेतुरविचिनसम्हरस्या र्ल यभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्वसरिः। येक्षार्थिभिमेत्रिभरस्तसयसदोषै विद्यासि सा धगवती परधा हि देवि॥ ९ ॥

शब्दास्यिका सुविधलर्ग्यजुषा निसान

पंधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा

युष्टीधरम्बपद्याठवत्त्रं स सम्राम्।

प्रयी भगवती भवभावनस्य

दुर्गासि सूर्गभवसम्मरनौरसङ्गा।

कैटभारिहदवैककृताधिकसः

वासी च सर्वजगरा परमासिहस्त्री .. १०।

१ किस्त-विसी क्रीमं अभिस्त य के बाद 'तत सुरतणाः पर्य देशा इश्वप्रीपामः। स्तुतिमारीभेरे कर्नु निहते महिषासुर। ' ३६२: एठ अधिक है।

中の一事 39年61

<u>这种的</u>种类的,这种<u>不是</u>是我们的,我们就是在这种的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这样的,我们就是这种的,我们就是这种的,我们就是这个人,就是这个人, परियुजीसम्ह-**ईषत्महामम्प्र**म विष्वानुसारि कन्द्रहेत्तमकानिकान्तप्। अन्यद्भुते यहतमासरुपा तथापि घक्तं किलोक्य सहस्रा महिषासुरैण॥१२॥ दृष्ट्वा तु वैचि कृपितं भुकुदीकराल-भुराच्छशाङ्कसदृशच्छवि यत्र सतः। प्राणान्मुमोच महिबस्तदतीव चित्रं क्षेत्रींव्यते हि कृपितान्सकदर्शनेन ॥ १३ ॥ देषि प्रसीद परमा भवती भक्षाय सद्यो विभाशयम् कोपवर्ता कृतानि। विज्ञानमेतद्वधूनैव यद्म्तनेत-भ्रोतं वलं सुविपुलं भहिषासुरस्य ॥ १४ ॥ ने सम्मता जनपर्वेषु धनानि तेषां हेर्न यहाँसि न स्र सीट्ति यमेंवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मञभूत्वद्वारा येवां सदाम्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १५ ॥ धर्म्यारिंग देवि सकलानि सदैव कर्मा-ण्यत्वादृतः प्रतिदिनं स्कृती कराति। स्वर्गं प्रवास्ति च तहो भवतीप्रसादा क्रोंकत्रवेऽपि फेलदा नमु दंवि तेन ११६। दुवै स्पृता हरसि भौतिनशोषजन्तोः स्वस्थै: स्मृता मतिमतीस शुभां ददासि दारिहबदु:खभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाम् । सद्दाऽऽर्दविका॥१७॥ एभिहंतेचेगद्रेपति सुखं तथेते क्रबंन्तुं नाम नरकार चित्रय पापप् संग्राममृत्युपधिगम्य दिवं प्रयान्त मत्वेति नुनमहितान् विनिष्ठीस देवि॥१८ । दृष्टैय किं न भवनी प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिष् यहाहिणोषि शस्त्रम्। लोकाम् प्रधान् रिपकोऽपि हि शस्त्रपृता इस्स मनिभंद्रति नेव्हपि नेऽसिसाध्वी ॥ १९ ॥ 📗

**ख़ॠ**गप्रभाषिकरविस्कृत्यीरतश्रीग्रैः शुलाग्रकान्तिनिबहेन दश्केऽसुराणाम्। बज्ञागता विलयमंश्मदिन्दुखण्ड-धोग्याननं तथ विस्तोक्यतां तदेवत्॥२०॥ दुर्वृप्तवृत्तशममं तब देवि शीलं ऋषं तथैतदसिचिन्त्यमतुल्यमन्दैः। बीर्घ स इन्द्र इतदेवपराक्र**माण**े वैरिष्यपि प्रकटिसेन दया त्वयेखन्॥२१॥ कंनीयभा भवत् तेऽस्य पराक्रमस्य कर्प च शत्रुभवकार्यतिहारि सुत्र। **चिले** कृषा समरमिष्ठन्ता से दृष्टा स्वय्येव देवि वस्दे भुवनत्रवेऽपि हरूर॥ त्रैलेक्यमेतदिक्षलं रिपुनःशनेन त्रातं त्यया समरमूर्थनि तेऽपि हत्वा। नीता दिश्वं रिप्गणा भवपप्यपास्त मस्मकमुन्यदशुराध्भिवं नमस्त्रे ११२३ ॥ शुलेन पाहि नो देखि पाहि खडुगेन घान्तिके । घण्डास्थनेन नः पाहि चन्पन्धामिःस्वनेन स ॥ २४ ॥ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चर्षिकके रक्ष दक्षिणे। भ्रायजेनात्मशुलस्य उत्तरम्यां तथेश्वरि २५॥ संस्थानि यानि रूपापि फैलोवये विचरन्ति है। यानि खात्यर्थकोराणि नै रक्षासमीस्तथा श्वाम् ॥ २६ ॥ खडुगञ्जलगदादीनि यापि चास्त्राणि तेऽध्यिकै। करपहलसङ्गीनि तैरस्मान् रक्षः सर्वतः। २७॥ ऋषि सहते हैं--- ॥१॥ अत्यन्त पराक्रमी इरारमा महिषासुर तथा तसकी देंत्यः सैनाके देवीके हाध्ये मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता प्रशामक लिये गदर तथा कंधे झुकाक उन भगवती दुर्शन्त्रा उत्तम वचनोंद्वारा स्तबन करने लगे। उस समय क्रमके सुन्दर अक्षोंमें अत्यन्त हथेके कारण रामख्य हो आहा या ६२॥ (चंत्रता ओलं— )'आपूर्ण

देवताओंकी शक्तिका समदाय हो जिनका स्वरूप

है तक जिन क्वाने अपनी हस्टिसे सम्पूर्ण जगतुको बतल का रख्य के समस्य देवलाओं और महाध्यांको पुजनीय उन कार्यकाको इस र्धां क्रमुर्वेक रामकार काते 🕴 में इक्लागाँका क्त्यान कर । ३% जिनके अनुपम प्रभाव और कन्दवर ज्ञान करनेथे भाग्यान् क्षेत्रनारः ब्रह्माजी नव महद्दवरी भी ममधे नहीं हैं से भगवनी चर्णिक्रका सम्पूर्ण जगतुका पानन एवं अनुभ भयका नाम करनेका विजान करें ३४ औ पुरवन्त्र औड परार्थ स्वयं ही लक्ष्यान्यसे परिचान वहर्ग इतिहासकायमें। शुद्ध अन्त कर संधाने पुरुषोंक इटपर्ने वृद्धिकपने, सन्दरपाने बद्धाकपने तक क्लीन प्रमुख्यें लाजकार्य विकास करती 🖁 उन अहर नगवती दुर्गाको इस नगर+21 **व**े हैं। देवि ' राष्पुर्ग विश्वका पानन वर्गित्रवे ६८ । देवि आपके इन अधिनन रूपका असुराँका नाम करनवाले भाग पान्हमका तथा अधन्त देवनाओ और देत्यांके समझ पुद्धमें प्रकट किये हुए आपके अञ्चल चरित्रोध्य हम किसे प्रयास वर्णन करें ६। जान सम्मूर्ण जगतुकी उत्पक्तिमें कारण 🕏 ज्ञापनी सन्त्रमूग्य रक्षांगुण और वसांगूण— सं राजा गुज मौजूद हैं. तो भी दोनोंक शाम आपका संसर्ग नहीं बान पडता भगवान विष्णु और महादेवची आदि देवतां भी आपका बार नहीं पुने अन्य ही सबका जाइन हैं यह स्तमन काल आपका अल्पून है। क्योंकि आप संबक्ता कादिपुत जन्माकृता परा प्रकृति हैं ७ देवि मामृत पर्जीमें जिसके उच्चारमध्य क्या देनता दृषि लाभ करते हैं. वह स्वाहा आप ही हैं. हराके अतिभिक्षं आप पितराँकी की तृतिका कारनं हैं अलाप्त संब लांग आपको स्वधा भी कहते हैं 🗸 देवि जो मांठलको प्रातिका साथन 🕆 ऑन्डन्थ स्त्राजनस्वरूपा है। समस्य दोवॉसे रहित

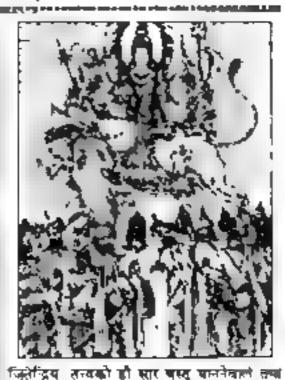

बांकको आधिलाव रश्चनबाने युनिवन जिनका अध्यम करते हैं। वह चगवले चग्न लिबा आप ही हैं। ६। आप सन्दरवरूप हैं। जल्पना निमन चुन्यद् प्रज्येद तका प्रदोधके सरीहा फ्टॉके बंदमें युक्त सामगटका भी भ्राक्षण आप ही हैं। आप तबी बयो जीना येद और घरवरी सर्ही एक्योस दकः। हैं। इस विश्वकी प्रत्यीत एवं पालनके लिये आप ही वार्ना खेली पर्ध आजीविका के संध्यें इकट हुई हैं। आरप भाग्नी ज्ञानुकी चार पीड़ाका नारा का नेपाली हैं।१=१ देवि जिससे समस्त शास्त्रीके सहका ज्ञान होता है वह मेथाकृतिः जाप हो है दुर्गम भाउसमारक्षे पार उत्तरपंचाणी नीकाम्ब इराग्देवी भी आप हो हैं। आलको कहीं भी अनसकि नहीं है। फैटबर्क हन् भगवान जिल्हाक वर्ष स्थलमें गक्रमण निवास करावाची ५१७ महर्म तवा १ वटाल् चन्द्रशंखाद्वारा सम्मानित गौरीदेवी भी आप हो हैं ११ आपका मुख्य वट सुरकान-थे

सुर्गाशित, निर्मल, पूर्व धन्द्रमाने विम्नका अनुसलम् | करनेवाला और उत्तव सुवर्णको अनोहर कान्तिसे कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिशासुरको क्रांध हुआ और महसा उसने उसपर प्रहार कर दिया, वह बहे आक्रमेंकी यात है॥१२॥ देखि! वहां मुख जब क्रोधसे बुक्त हानेपर उदयकालके चन्द्रमाको भीति लाल और तनी हुई भीडिकि मार्थ विकास हो उन्न, वय उसे देखका के पहिषास्।के प्राण तृश्त नहीं निकल गये, यह

रममे भी बद्दकर आश्चर्यको बात है। क्योंकि कोयमें भरे हुए रमराजको देखकर भरत, कौन जीवित स्व सकता है। १३॥ देवि ' अस प्रसन हाँ परभाकस्वरूप आपके प्रसन्न होनंपर बगत्का

उत्काल हर कियने कुलाँका भर्मनात कर डालती हैं, यह बात अधा अनुभवये आयी है, करोंकि महिपासुरको यह विशास सेन। श्रमपरमें आपक कोपसे नष्ट हो गयी है। १४॥ सदा अध्युद्ध

अभ्युद्ध होता है और क्रोधमें पर जानेपर आप

प्रवाप करनेकली आप जिनधर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देशमें सम्मानित हैं, ठन्हींको धन और बहाओ प्रति होती है, उन्होंका धर्म कभी विशेषण नहीं होता तथा में ही अपने हर-पूर स्त्रो पुत्र और

भूत्योंके साम भन्य माने जाते हैं। १५॥ देखि आपको ही कृपाते पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्वन्त ब्रद्धापूर्वक सदा सब ब्रकारके भर्मान्वृत्व कर्म करता है और असक प्रभावने स्वरात्मकों जाता -

उराप समरम करमेपर अब प्राणियोंका भय हर इस पराक्रभक्तें किसके शास नृतना 🐒 सकती

लेको हैं और स्वस्य पुरविद्वार चिन्तर करनेकर <sup>।</sup> हैं। तथा राष्ट्रआंको भय देनेवाला एवं जल्यन्त उन्हें परम कल्याणमधी बुद्धि प्रदान करती हैं। मचहर ऐसा रूप भी आपके फिला और कहाँ है।

सिया दूसरों कीन है, जिसका निष्ठ सपका उपकार करनेके लिये सटा ही दयहां रहता हो ॥१७ ॥ देवि ' इन राधसोंके मारनेसे सम्मरको

दु:श्रा, इत्रिज्ञा और भग हरनेकलो देवि। आपके

सुख निले तथा वे एकस चिम्काशतक नम्कर्मे रहनेके लिये भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संधापने पुरसुको प्राप्त होकर स्वर्गलोकपे अर्थे—निजय ही यही सांचकर आप सत्रओंकः

वध करती हैं ५८० आप शत्रुऑपर शस्त्रोंका प्रहार क्यों करता हैं ? समन्त असुरोंको दृष्टिपात-माउसे हो भस्य क्यों नहीं कर देतीं? इसमें एक सहस्य है. 'यं राष्ट्र भी हमारे शस्त्रोंसे यवित्र होकर उसम लोकों में अर्थ - इस प्रकार उनक प्रति भी

अवस्का विचार अञ्चल ३तम रहता है॥१९॥ साङ्गके रोज:पुछकी भयदूर दीसिने तथा आपके क्रिशुलके अग्रभागकी प्रतीपुत प्रभासे चौधियाकर बो असुरोको औरों फुट यहाँ पथी, उसमें कारण भूगि वा कि वे मनोहर संस्मयों से युक्त चन्द्रमाके

समान आजाद प्रदान करनेवाले आपके इस स्ट्रा

पुरस्का दर्शन करते थे।।२०॥ देनि। अस्पना

शील दुएच१श्योंके बुर बर्धकको दूर करनेवाला है आथ हो यह रूप ऐसा है जो कभी चित्रनमें भी नहीं जा सकता और विसकी कभी दसरोंसे दलना भी नहरं हो सबली तथा आधका बत और पराक्रम तो उन देखांका भी नक करनेवाला है

बी कभी देवताओं के पराक्रमको भी तर कर चुके

है इसल्पि आप तीनों लोकोंचें निश्चय हो वे। इन प्रकार आपने शहुओंपर भी अपना दश मनोवाञ्चित एका दनवाकी हैं।।१६० का एवें ', ही बुक्ट की है। २१ । बादाचित्री देवि । अपके

× संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराण +

am surre end telefic teleferm menn førfattiltenderrekt kropm mm a å blid til elktiltelkereter telefick er fæte हृत्यमे भूषा औ पुद्धमां विष्ठुराग ये दानों वाते गीनों लोक के भीतर केवल भाषमें ही देखा गर्वी हैं ॥५२६ गत्, आपने शत्रुओंका नह करके इस समस्त जिलाक्षेत्री राष्ट्रा की है। ५५ शत्रु भोंको भी युद्धभू समे मारकर स्वरोताकमें पहुँचाया है 1था उभन देत्यांसे प्राप्त होनंदानं हगलागों के भयको भी दूर कर दिया है। आपका हमार नमस्कार है॥५३ देखि अप शुलसं हर में तक्षा करें अम्बिक खड़ासे भी हमारी पक्षा करें तथा रागटाकी ध्वनि और धनुषकी टेंक से भी काप हमलोगोकों ग्शा करे॥ रह मंधिदके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिश ने आप हमारी रक्ष कर नधा ईश्वरि अपने त्रिश्चनको षुमाकर आप उत्तर दिशामें भां हमार्ग रक्ष करें २५ ।: वीची लोकॉम आपके ना पर्म मुखर एवं अत्यन्न भयङ्कर रूप विचरतं रहतं हैं ठक्के द्वारा भी आप हमारी नथा इस भूलोकको रक्षा करे ॥ र६ : अस्बिके अनके ऋर पह्नवॉस शोधा पार्नवालं खङ्क शूल और महा भादि तो जो अस्त्र हो उन सबके द्वारा आप सब शोग्स हमत्योगोंकी रक्षा करं २७ .

क्रिक्सिस ॥ ५८ ॥

एवं स्तुता सुर्रेदियं कुस्पैर्नन्दनोद्भवं । अचितः जगतां धात्री तथा गांधानुलंपनेः २९॥ भारतम्बर्धाः सपस्तैम्बदशैदिंस्यैधूँपैस्तुं धूपिता प्राप्त प्रसादसम्द्रवी समस्तान् प्रणतान् सूरान् 👚 80

अधिकहते हैं २४ इस प्रकर अंब गन्दनवनके दिव्य पुष्या एवं गन्धः चन्दन आतिके प्रसन्न रहे ॥३६ ३७

द्वारा उनका पूजन किया, फिर संबन मिलकर जब भ के क्षेक दिवस घुपोंकी सुगन्ध निवंदन की ाब इंबीने प्रसंत्रवदन होकर प्रणाय करते हुए सब देवगाओं से कहार ॥ २९ ३०॥

देव्युवाध्य ॥ ३१ ॥

ब्रिवता त्रिदशा । सर्वे यदस्पत्तोऽभिषाव्यितम् ॥ ३२। देवी बोर्ली ३१॥ देवनाओ ! तुम सब लांग मुझसं जिस वस्तुकी अधिल धा रखने हो उसे चाँछो ॥३०

देवा कच् ॥३३॥ भगवन्या कृतं सर्वं न किंचिदवशिष्यते ३४॥ यदयं निहतः शत्रुरभ्याकं महिषासुर।

संस्पृता संस्पृता त्वं नो हिंसेशा परमापदः। यश्च मर्त्व स्तर्वरेशिसत्वां स्तोध्यन्यमलानने॥३६

पदि चापि वरी देवस्त्वयाभाकं महश्वरि। ३५॥

नम्य चित्तर्रिद्विभवैधैनदागदिसम्पदाम्। बुद्धयेऽस्मन्त्रसन्ना त्वं भवंद्याः सर्वद्यम्बिके ॥ ३७

देवता बोलें— १३३ - धमवतीय हमारी सब इच्छा पूर्णकर दी अले कुछ भी बाकी नंहीं है ॥ ३४ क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया महेश्वरि इतनपर भी यदि आप हमें और कर देना चाहती हैं ३५० तो हम जब जब क्षापका स्मरण करें तक तब आप दशन दकर हमलांगाँके पहान संकट दर कर दिया क्षरें तथा प्रसन्नमुखी अभिवक जो मनुष्य इन म्होत्रीद्वारा आपका स्तुनि कर, उसे विस समृद्धि और वैभव देनेके साथ ही उसको धन और स्त्रों आदि देवताओंने जगनगता तुराको स्तुति की और सम्पत्तिको भा बदानेके लिये आप सदा हमपर

१ ४१० मैं सुध्यित र पाकेण्डेयपुराशकी आधुनिक प्रतियोमि 'तदाम्यहपतिप्रीत्य। स्तुर्देशंभ सुपुजिता ' इतना पाठ अधिक है। किसी किसी प्रतिमें "कतंत्र्यमपरं यन्त्र दुष्करं तन्त विद्यहं | इत्याकण्यं वची देव्याः प्रभूयुकं दिवाँकस इतना और व्यक्षिक पाठ हैं।



अधिकवारा ॥ ३८ ॥

इति प्रमादिता देवैजंगनोऽशैं नशाऽऽत्मनः गौरीदेवीके तथल्युक्तवा भद्रकाली अभूवान्तर्हिता तृप ३९॥ हुई थीं वर इत्येतत्कश्चितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा मैं उसका देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी॥४०॥ हूँ॥४९ ४४

पुनश्च गाँगेदेहात्सा समुद्धता स्थाभवत्। वश्चय दृष्टदेखार्ना तथा शुम्भिनिशुम्भयो ॥४१॥ रक्षणाय च लोकार्ना देवानामुषकारिणी। तब्दुणुष्य प्रयादक्ष्मत्रातं यथावत्क्षम्यापि तं श्ली ४०॥४२॥ श्रहीय कहते हैं — ३८ राजन् देवताआपि

तब्दुणुष्य प्रयादक्षवातं य्यावत्क्षवाति तं हीं दें ॥ ४२॥

ऋषि कहते हैं — ३८ राजन् देवताओं ने
जब अपने तथा जगन्के कल्याणके लिये
भद्रकाली देवीको इस प्रकार प्रसन्न किया
तब वो नथारतु कहकर वहाँ अन्तर्भाग हो
गर्यी॥ ३९॥ भूषाल! इस प्रकार पूर्वकालमें
तीनों लोकोंका हित षाहर्गवाली देवी
जिस प्रकार देवताओं के श्रारेशे से प्रकट हुई
थीं वह सब कथा मैंने कह सुनायां॥ ४०॥
अव प्रन देवताओं का उपकार करने वाली वे
देवां दृष्ट देन्याँ तथा शुम्भ निशुम्भका वध्य
करने एव सब लोकोंकी रक्षा करने के पिये
गौरीदेवीके शारीस्से जिस प्रकार प्रकट
हुई थीं वह सब प्रसन्ध मेरे मुँहसे सुने
मैं उसका जुमसं घश्यवन् वर्णन करता
हुँ धर्र वह सब प्रसन्ध मेरे मुँहसे सुने

इंत श्रोमार्कण्डंगपुशणं सार्वणिके गन्तन्तरं देवीगाहानन्ये शक्षादिस्तुनिर्गम बतुर्योऽध्याय ॥ ४॥ ग्वाच ५ अद्धान्नांकी २ स्नोकाः ३५ एश्रम् ४२ एश्रमादित ॥२५९॥ इस प्रकार श्रीपाकेष्ठदेवपुराणमं सार्वणिक मन्वन्तरकी कथाक अन्तर्गत देवीमाहानयपँ शाक्रादिस्तुति नायक चौथा अध्याद पूरा हुआ॥ ४॥

アンステルの間でははないでき

१ किसी किसी पांतरी गीरादेहा सा और दहासा इत्यादि जब भा उपलब्ध होते हैं

### पञ्चमोऽध्यायः

## देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड मुण्डके मुखसे अम्बिकाके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुस्भका उनके पास दूत भेजना और दूतका निराश लौटना

### विनियोग

[ॐ अस्य बीउनरचरित्रस्य सदस्यिः, पहासरस्यती देवता, अनुहुत् कंदः भीवा शक्तिः, भागते बीजन्, सूर्वस्तरस्यत्, सामवेदः स्वस्तयन्, पहासरस्यतीद्वीत्यर्थे इत्तरचरित्रपाठं विनिनोषः

3 इस उत्तर चांगंजके तह उद्योग है, महासरस्वाही देवता है अनुहुप् छन्द है भीमा सकि है भामरी भीज है सूर्व तत्त्व है और सामवंद स्वरूप है मह सरम्बतीकी प्रसन्नताके लिये उत्तर चरित्रके पारमें इसका विशिषांग किया जाता है

### **talla**

ॐ वण्टाकृतद्दलाते अञ्चनुसले वकं अनुः सायकं इकार्य्यदेवस्यं वचानां कलस्त्रकोतां सुतृत्वयभाग् । गौरोतेदृसमृद्धवां विजयतामध्यसमृतं वद्दा पृष्ठां वचारावां सम्मादित्तवार्दनीम् ।

जो अपने करकमतीमें घण्टा, सून्य, हत्न, ज्ञानु भूसन, नक्ष, धनुष और बाण धारण करती हैं, सरद् अंदुके लोभासम्पन्न चन्द्रमाके समान जिनको मनोहर कर्मन्त है, जो तीनों स्टोक्सेको आधारभूता और सुन्ध आदि दैन्योंका नाल करनेवाली हैं तथा गौरीके सरिवमें जिनका प्राकत्य हुआ है, तन बहासरस्वती देवीका में तिमनार भजन भरता हैं ]

तक करी अभिन्दार्वकरण

पुतः मुख्यतिमुख्यस्यामस्ययम् सर्वापकः। वैलोक्दं बद्धभावाद्य इतः सटक्ताशयात् २ तावव सूर्यतां लह्नदश्चिकाां तथैन्द्रवस्। क्रीबेरमण याम्बं च ककाते वरुणस्य सः ३॥ तावेव प्रवर्गाद्ध च चकतुर्वहिकर्ग च<sup>8</sup>
ततो देवा विविभृता शहरान्याः पराक्तिः ॥ ॥ ॥
हताशिकारणेक्टरणस्त्राच्यां सर्वे निराकृताः
बहासुराच्यां तो देवी संस्मरन्यपराज्तिसम् ॥ ॥
तवाल्यकं की दसी प्रवाऽऽपसु स्मृतक्तिकः
भवतां परश्चिकारी तत्वायणत्यस्माच्दः ॥ ६ ॥
इति कृत्वा वसि देवा हिम्बन्तं को हरम्
जायुस्तक सती देवी विकासम्बद्धं प्रमृद्धुः ॥ ॥ ॥

ऋषि कहते हैं। १ ॥ पूर्वफालमें शुम्भ और निश्चम्य भासक अस्रोने अपने क्लक चमंडमें आकर लबीपति इन्द्रके हाचसे तीनाँ त्हेकाँका राज्य और बज़भाग छीन लिये ॥२ व ही दोनों सुर्वे चन्द्रमा, कृतर, यम और वरुगके अधिकारका भी उपयोग करने लगे. खाद और अग्निका सार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनॉन सब देवताऑको अपमानित राज्यभ्रष्ट, पराजित सवा अधिकारहान करके स्वगंसे निकाल दिया। उन दोनों महान् अपुरीसं तिरस्कृत देवताओंने अपराजिता दंवीका स्मरण किया और सांचा जगदम्बाने हफलोगोंको का दिया था कि आपनिकालमें स्थारण कारोपा मैं नुम्हारी सब अनुपत्तिनाँका सन्दासन नाम कर दुँगों 🤝 ६ ॥ यह विचारकर देवला गिरिराज हिमालयपर गर्व और वहाँ भगवती विष्युपायाकी स्तृति करने लगा॥७

देश अन् ४८४ यतो देखी महादेखी जिल्लामी सत्तां यमः। यम प्रकृती भद्रायी नियमाः प्रणामाः स्थानसम् १ ॥

र फिली किसी प्रतिमें इसके बादु अन्तरण काश्चिकारण या स्थमपैकाधितिती इतरा पान अधिक है

Marting Constituting of Street or Street Street रीज़री करे जिल्ला गाँव आहे को का न्योत्साचै चेन्द्रकपिक्षं सुस्ताचै सतर्ग तकः ॥ १० ॥ कारणाच्ये प्रवासी कुट्टी विद्युधे कुर्जी को करा। मैजेल्ये भूपूर्ता लक्ष्मी सम्बोध्ये से मनो नक । ११ ॥ दुर्जावे दुर्गपाराचे साराचे सर्वकारियये स्वार्त्य तथेय कृष्णाये श्रुसूचे स्रक्षां १४८ १२॥ अनिस्तिम्बातिरीहाचे नतास्तस्य नश्चे नतः नम्मे जगत्वतिष्ठाचै देखी कृत्यै नमो नम: १३॥ का देवी अर्थपृतेषु विष्णुयायेति शस्टिताः प्रकारको । १४ ॥ जनस्यानी ॥ १५ ॥ जनस्यानी नव्यं करः ॥ १६ ॥ मा देवी वर्जभूतेष चेतपेत्यभिधीयते। नवरतार्वे ॥१७ ॥१९६तामे ॥१८ ॥नवातस्य १मे नवः ॥१९ ॥ या देवी सर्वधृतेष यदिक्रपेण संस्थिता। व्यवस्थाने ॥२० श्रमकाराध्ये ॥२५ श्रमकाराध्ये नही करः ॥२२ ह का दंबी सर्वभूतेषु निहासपेक संविद्यता। नामकर्म ॥ २३ ॥ नवस्त्रस्य ॥ २४ ॥ नामकर्म क्यो क्या ॥ २५ ॥ या देवी सर्वभूतेषु श्रूपारूपेश संस्थिता। नभारतस्त्रं ॥ २६ ॥ ननस्त्रस्ये ॥ १७ । नगरतस्य स्वो काः 🔾 था देवी सर्वभूतेषुक्रायाक्रमेण संस्थिता। क्लार्स्स्य १ २९ अ क्लार्स्स्य । ३० १ मधानाम् क्यो वयः ३ ३९ ॥ या देवी सर्वभृतेषु अस्त्रिक्रपेण प्रेरिवता। कार्डरमे ॥ ३२ ॥ कारास्त्रे ॥ ६३ ॥ वकार्ड्स क्रिके केर् ॥ ३४ ॥ चा देवी सर्वभूतेषु तुष्णारूपेण संस्थिता। क्वान्त्राची । ३०, ४ कारमध्ये । ३६, ४ कारमध्ये नहीं नह: ४ ३० ४ च्य देखी सर्वभूतेष् ज्ञानिकारेण संस्थितः। नक्ततस्य । ३८ ॥ पनस्तन्त्रं ॥ ६५ ॥ पनकृतस्य नाने उन्हः ॥ ४० ॥ वा देवी सर्वभूतेषु जातिकपैण संस्थितः। चक्तर्र्सः ४१ ॥ मजनगर्ने ॥ ५१ ॥ बृहस्तस्ये नम्हे १४६ ॥ ४६ ॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्जरूपेण सॅन्स्टिंग। नकत्तर्यः ४४३ नकस्त्रत्ये ॥ ५५ ॥ चनस्त्रस्ये नमे तमः ॥ ५१ ॥ बा देखी सर्वधूनेषु शासिककेन संस्थित। नकारस्ये ॥ ५० ६ नवस्त्रस्य ४ ५८ ॥ कारतस्य नवो नयः ॥ ४५ ॥ । नहादेवी कियाको सर्वदा नवस्कार है । ५५ ति एवं

का देवी सर्वभूतेषु अञ्चासनेषा स्टिन्छत। कारतार्थं ४५० ॥ प्रमातार्थं ॥ ५१ ॥ वृत्रश्रद्धं नवी वयः ॥ ५२ ॥ क देवी सर्वभूतेषु कान्तिकवेण संस्थित। भारतार्थं (१६६)। नमस्यके (१६४ ) प्रयासकी नमें नमें । १५५ (१ क देखी प्रबंधुरोतु हाइबीक्रपेण संस्थितः। कुमारतस्यो । ५६ - कमारतस्यो - ५५ ॥ तमारतस्य क्रमं क्यः ॥ ५८ ॥ वा देवी सर्वभूतेषु वृत्तिकरोपा संस्थिता। क्यातस्य ५१ - नवस्ताने ॥६० ॥ नवस्तान्ये नवो नव ॥६१ ॥ बा देवी सर्वभूतेषु स्मृतिक्रपेण संस्थिताः नमानकं ॥ ६२ ॥ वयस्यानै ॥ ६३ ॥ १घरमध्ये स्वो स्व: ॥ ६४ ॥ वा देवो सर्वधृतेषु द्वास्थेण संस्थिता। नवारको ॥ ६५ ॥ नवस्तरने ॥ ६६ ॥ नवस्त्रहरी नवो नवः ॥ ६७ ॥ या देखी सर्वभूतेषु तृष्टिकपेश संस्थिता। क्यानार्थे ह ६८ ॥ चयातार्थे ॥ ६९ ॥ क्यानुस्यै नम्। क्या ११७० ॥ का देवी सर्वधृतेषु जातुक्तरेक संस्कित चयकार्त्ये ॥ at ॥ चयकार्थे ॥ धर ॥ चयक्तस्य दाने वयः । ७३ ॥ का देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिकपेश संस्थिता क्यानार्थं । १४ । बमानार्थं । १५ । १५ जुल्पं को उक् १६ । इन्द्रियाणामधिहाती भूतानां आखिलेषु या भूतेषु कराते सामी कार्गिन्देशी पानी पन: अ'स्था ह विकित्योग च कृत्यपैतर् काच विका जन्म्। नकारको । ५८ । समान्यते ॥ ५९ ॥ समान्यते नही रकः । ८०॥ ्यूरे पूर्वपर्शतृत्रंश्रम चवा सुरेन्द्रेण दिनेष् सैवितः। नः शुभद्रेतुरोक्सरे ज्ञुभानि भग्नवसभिक्षन्तु जायवः ग८१।। चौत्यनदैत्यनापित्रै या रस्याधिरीकृतः च स्रिनीमस्थते । च स्पृता स्तक्षणमेच इति पः सर्वाचनी भक्तिविश्वकृतिभिः १८२ देवता कोले — १८ व देवीको नवस्थार है,

६. कुद्रवै स्थादमै च उच्छा देवी की २४: नीर्ड कुमें इस्यन्यकः यह वा जन्मकीरि धणना.. टेपां उच्छानिक्रि च्हीन्तुवन्तार्थं श्रीक्षप्) इति जन्तनन्तं दीकान्तं स्पष्ट्यः 'प्रणाः' इति चहानतन्।

भहाको प्रकास है। हमलोग निवसपूर्वक अग्रदम्बाको नपस्कार करते हैं ९ रीट्राको नभस्कार है। नित्या, गौरां एवं भाजीको खाँदाः नमस्कार है। फ्यांत्सामयी चन्द्ररूपियाँ एवं सुख्यस्वरूपा दंवीको शतत प्रवहम है ॥१० हारजागताँकः कस्यान करनेकालों वृद्धि एवं मिद्धिरूपा देवीको सम पारंबार मध्यकार करते हैं। नैऋती (शक्षसाँकी लक्ष्मी राजाओंकी लक्ष्मी तुवा कंदांजी शिवपत्नी स्वरूप अन्य जगदम्बाको बार बार नमस्कर 🐧 ११॥ दुर्गा, दुर्गपारा दुर्गम् संकटमे पर उतारांबालां सारा (सबकी सारभूता) सर्वकारिकी स्थानि कृष्ण और पृश्लद्वीको सबदा उमस्कार है॥१२॥ अन्यन्त सौम्य तथा अल्यन्त रौद्ररूप टंवींको हम नमस्कार करते हैं ठन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगतकी अवध्यरभूता कृति देवीको बारधार नमस्कार है ॥१३ - जो देवी सब धाणियोंमें विकामायाक रामसे कहां जाती हैं. उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है १४ १६ ॥ जो दवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उनका नमस्कार दलको नमस्कार, उनको सम्बंधार वसस्कार है ॥१७-- १९॥ जी देवी सब प्राणियोंचे बृद्धिरूपसे स्थित हैं उनको नयस्कार उनको नमस्कार उनको बारबार नमस्कार है : २० — २२ 🛭 जो देवी सब प्राणियांमें निद्रारूपसं स्थित हैं उनको उपस्कार, उनको नमस्कार, बनको बार्म्ब्यर नमस्कार है। २३- २५| जा देवी एवं प्राणियांमें धुध रूपले क्वित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारेवार मध्यकार है ॥ २६ 🕝 जो देवी सब प्राणियों में अधारूपसं स्थित 🕏 उपको नमस्कार उनको नमस्कार जनको बारेबार नमस्कार है। २५ जो देवी सब प्राणियोंमें शक्तिरूपसे स्थित है उनको नमस्कार, उनको नघरकार, उनको बारंबार

नमस्कार है।। ३२ - ३४ ह जो देवी सब प्राणियों में तुष्पारूपसे स्थित है अनको नयस्कार, उनको नमस्कार, तनको बारंबार नमस्कार है ३३५ – ३७ जो देवी सब प्राणियोंमें शान्ति (क्षण, रूपसे स्थित हैं, दलको नमस्कार उनको नमस्कार, दनको **स**रंबार नमस्कार है॥३८ 😮 जो देवी सम प्राप्तिपॉर्मे जातिरूपसे स्वित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार, उनको बारिकार नमस्कार है ॥४१—४३ ॥ जी देवी सब प्राणियोंमें लजारूपसे रियत हैं, उनकी नमस्कार, उनकी नमस्कार, उनको बगंबार नमस्कार है।। ४४-- ४६ । जो देवी सब प्राणियों में मान्तिकपसे स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, अनको भारबार अवस्कार है 🛮 ४७— ४९ ॥ जो देवी सक प्राणियोंमें ब्रद्धारूपसे स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको करंबार नमस्कार है ॥५० ५२ जो देवा सब प्राणियोंमें कार्तिरूपसं विधव है उनको रमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नगरकार है। ५३ ५०। जो देवी सब प्राणियोंने लक्ष्मीरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है - ५६ - ५८ । जो देशी सम् प्राणियोंमें वृत्तिरूपसे स्थित हैं. उनको नमस्कार उनको नमस्कार, उनको बार्बार नमस्कार है। ५९ ६१। जो देवी सब प्राणियोंमें स्मृतिरूपसे स्थित हैं अनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उतको बारबार नमस्कार है ॥ ६ र—६४ ॥ जा देवी सब प्राणियाँमं इयारूपसे स्थित है, उनको नयस्कार उनको नमस्कार धनको बारबार समस्कार है। इ.५ . इ.७ जो देवी सब प्राणियों में तृष्टिकपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार 🛊 ६८ ७०॥ जो देवी सब प्राणियाँमें मातारूपसे विश्वत है, उनकी नमस्बक्षः अनकां नवस्कार् उनकां बारबार समस्कार

है ॥ ३१ - ७३ - जो देवी सब क्रांजियोंमें भ्रान्तिरूपसं स्वित हैं. उनको नमस्कार, बनको नमस्थार क्रमको जारेबार नमस्कार है।। ७४-- ७६ ग जो बोवॉके इन्हिक्यपंका अधिवाजी देवी एवं सब प्राणिपॉमें सदा व्यात रहनवाली हैं, उन व्यक्तिदेवीको बारबार नरस्कार है। ७७ । जो देवी बैतन्तरूपसे इस सध्यूर्ण जगत्को स्वाप्त करके क्यित हैं। उनका कारमञ्ज उनको नमस्कार, उनको कार्या नमस्कार है अट ८०॥ पूर्वकालमें अपने अभावकी प्राप्ति होनेसे देवलओंने जिनको स्तृति को तथा देवराज इन्हरे बहुत दिनीतक फिनका सेवन किया जड़ कत्यालको साधनमृता ईश्वरी समारा कल्यान और सङ्गल कर तथा सारी आपरियोंका नारा कर काले ॥८१ - उत्तर दैत्यों से सताये हुए हम सभी देवता जिन परमेखरीको इस समय नगरका। कारी हैं तथा जो भूंकिसे विनय पुरुषोंद्वारा स्मरण की कानपर तत्काल हो सम्पूर्ण विपत्तिथाँका नारा कर देती हैं वे जगदम्बा हमारा संकंट दूर करें ४८० ऋषित्रभाषा ३८३ त

एवं स्त्यादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती सामुग्रभ्याययौ तोये स्वह्नश्या कृष्णन्त् ८४॥ साम्रद्धीतान् सुमन् सुभूभंगद्धि स्तूचनेऽत्र का शारित्योशतकास्ताः समुद्धृतानावीत्वित्या ८५॥ स्तातं वनतन् कियते सुम्भदेत्यन्तिस्तृतेः देवं समेते समो निशुम्भेन पराजितेः ८६॥ सर्गरकोशायासस्याः पार्वत्या निःस्त्यमिनका

काॅरिकोर्ति समस्तेषु तता लंकपु गीयतं ८०। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कात्मिकेति समाध्याता हिमाचलकृताभवा ८८।

ततोऽस्थिकां यो कर्ष विश्वाणां सुमनेहरम्

दर्स करडो मुण्डड भूगो सुम्भागसुम्भयो ॥८९ ॥

ताध्यां शुष्पाय चारायता अतीच सुमनेद्रम कारकारते स्वी बहाराज भारत्यन्ती दिशायलम् ॥ ९० 🕠 नेव सादक इस्तिवृत्तं इष्टे केन्द्रियुक्तसम् ज्ञायलां कारणसी देवी मुहातां चाल्रेका व ११ ॥ लीतलयविद्यार्थकी होतवली दिल्लीस्थया का त गिष्ठति देखेना स्तं भवान् इष्टमईति । ६२ ॥ जनि रत्नानि प्रजबो चलाबादीनि मैं प्राप्ते कैलोक्य तु समस्त्रा**नि मा**म्यतं भान्ति ते नृहं हेलकत<sup>्</sup> समामीतो गजरसं पुरन्दरा**त्**। वारिकानतसङ्घायं तत्रीयोच्छी श्रव्या इयः ॥ ९४ ॥ विवार इससंयुक्तमेतनिहारि तेउड्डाके। रताभृतिमहानीतं । वदासीद्वेषसीऽद्भुतम् ॥ १५ ॥ विधिरेष बहायन्त्र, समानीनी धनेषुरात्। किनुस्कितीद्वे क्विमांलापन्यान्य हुवान्। १६ ३ क्षत्रं ते बाहको गेहे काञ्चनसम्ब तिहति। तकार्य स्थान्त्रनहरो यः प्रस्टउमीन्द्रजापने ॥ ९० ॥ क्ष्योरम्बर्गनिदा नाम शक्तिरात स्वया हुतः। पालः स्रतिसराजस्य भानुस्तवं परिग्रहे॥ १८ ॥ विज्ञानस्याच्यिकाताङ्ग समस्ता रजनस्यः। र्वाह्नरपि ददौ तुभ्यमरिक्तीचे च काससी १९ ॥ एवं दैखेन्द्र स्वापि समस्तान्याद्यतनि से। स्वीरक्षतेचा कल्काची स्वया करमाच गुहारे १०० ह न्नश्ची कहते हैं- 869 राजन इस प्रकार जब देवता स्तृति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गङ्गाजीक असर्थे स्तान करनेक लिये वहाँ आर्थी 🕊 🧸 उन सुन्दर भौड़ॉबाली भगवतीने देवताऑय पूहा—'आपलोग वहाँ किसकी स्तृति करते हैं 2' तब उन्होंके शरीरकोलने प्रकट हुई क्रिवाटेकी बोली ॥८५॥ 'सुम्भदैत्यसे

तिःस्कृत और युद्धमं निक्षम्भसं पर्राजित हो यहाँ

एकत्रित हुए ये समस्त देवता वह मरी हो स्तूर्ति

१ चार समारी प मात्र कोचा 3 पार कोमंको १४ मार सामि

का रहे हैं ८६ म प्रलंतांबोंके जारिकांजर घरमें होना जल है तक यह प्रेप्न रच जो सहसे आध्यक्षका प्राद्धाच हुउत या, इसनिये वे समस्त स्रोकोंने "कारिकारे "कही जाती है। ८८ । कॉर्डकाको इक्ट होनेके अद कर्वतिदेवांका सरोप काले ! श्य± हो गया, जतः मे क्रियालयपर राज्यसम्ब कर्न-स्थादेवीके राजस विकास हुई ४८८ ह सहस्वस शुध्य विश्वन्थके भून्य नगद-मुग्ड वहाँ उद्ययं और उन्होंने परम मनोहर हुए भारत करनेवाली अस्विकादेवीको देखा ॥८९ - फिर हे शुरूषक पास अकर बांके - बहाराज , इक अस्वतः भनां हर र्यो है जो जपनी दिल्ल कामिले हिमालयको प्रकाशित कर रही है ३५०३ वैसा उत्तम कर कहाँ किसाने भी नहीं देखा होगा , असरे बर ! पता राणाहरों, यह देवी कीन है और उसे पन्नक मीजिये ॥९६ ॥ फिक्समें तो बहु रह है। उसका प्राचेक अन्त बहुत ही श्रुदर है तथा वह अपने होअनुर्वेकी प्रधासे सम्पूर्ण दिशाओंचे प्रकार केला हो है। देन्यान्त्र अभी वह हिपालवपर ही भौजूद है. अप उसे देख सकते हैं ॥५२॥१ इची! हीजों लोकामें भाँध, हाथी और पेन्द्रे आदि रियने भी रहा है, वे सब इस समय आपके परसे भोधा करे हैं ॥९३ ॥ इंडियोमें १ अध्य ऐसमत् यह गरिजनका दुव और यह बच्चे: इस भोड—यह सब आपने इंडसं से मिया 🕏 🚉 हंसोंसे जुना 🕬 ५६ विभान भी उगपके औराजर्वे शीमा पाना है यह २४५७ अद्भुत वियान जो फाल इस्ताओं के पान था, अन्य आपके यहाँ लाया नया है। °५ ॥ यह महायद्य राजक विभि अल कुनारे क्रीय साथे हैं। सपुद्रने भी अध्यक्षी जिल्लालकर्ने गमको साल। में औ है जो केसगेंसे हरतेगित है और जिसके कमल कभी क्षमानाते नहीं ।१६३ म्थर्थको वर्षा करनेवामा बहराका सन्न मी आएक।

प्रवागितके अधिकारमें था, अब आपके चाह मॅंज्द है 1९०॥ रेखेक्ट! मृत्युकी उत्कारिक्टा नमनाती साहि भी आपने जॉन सी है हमा थरुमका चल और समूद्रवें हानेक्ट्रों सब प्रकारक स्त आपके वाई निज्ञानके अधिकारमें हैं। अनिक्षे भी स्वतः सद्ध किये हुए दो बस्त्र आवकी सेवामें अधित किये हैं - ९८-५५ ४ दैल्यराज - इस प्रकार सभी एल अपने एकड़ कर लिये हैं। फिर जो यह दिक्योंमें राज्यस्य करणायमधी देवों है, इसे आप क्यें नहीं अपने आंधकपर्ध कर सेवे % १००३

Minutes eres

निराजेति भक्तः सुभ्यः स अहा चयद्वयस्योः। प्रवासका सुर्वातं इते देख्य महासूर्वे ४९०२ ॥ हरि केरे व बकारक सा परना बन्दराज्य ह क्या चा भ्येति सम्बोत्या तथा कार्य त्यका लक् ॥ १०३ ॥ स नह सबा बहारते हैं लोडेशर्जनको भने। सर्वे देवी जो तसः प्राप्त प्रस्कानं सभावता गिरा ॥ १०५७

व्यक्ति कहते हैं— ॥१०१॥ चण्ड-भूण्डका क बचन शुनकर सुम्भने महादैत्य सुप्रीकको दुत बनकर देवांक अभ भेज और कहा—'तुव मेरी आलगे उसके सामने के वे कहें कहन और देश दर्शन करन किससे प्रस्ता होकार वह सीम ही वहाँ आ जान' १०२-१०३४ वह दुन पर्वतके अल्पन्त रभजीय प्रदेशमें, जहाँ देखें मौजूद वीं, एका और संधर बाजोमें कोवल बचन बोला । १०४।

हुत उसल स्टब्स् देवि देखेवर- सुरक्षकेत्रेको कानेवर-। ट्तोऽहं वेषितालेख स्वत्सकाश्रीयहरूकः **८१०५** ॥ अव्याद्यताङ्गः सर्वातु यः सञ्ज देवनोधिष्। निर्फलकिन्दैत्वरिः स बदाई मृजुञ्ज सर् ॥ १०७ ॥

र का इसके यह कड़ी-कड़ी शुरू ३४'व इसना अधिक कहा है २ पा॰ संग्रे देशों हुए।

वा उत्तेवव्यक्तिकां या देश व्यक्तृतः । वाक्रमानां सर्वानुवाक्राति पृष्णं पृष्णं ॥१०८ ॥ प्रतेव गावानं व इत्या वेत्रेव्यव्यक्ति ॥१०९ ॥ श्रीरेव्यक्ति ह्राव्यकां सम्पर्धः । वाक्षे स्वयक्ति क्राचिक्य क्रावित्य ॥१९० ॥ वाक्षे स्वयक्ति क्राचिक्य क्रावित्य ॥१९० ॥ वाक्ष्मानि कृति क्रावे व्यक्षि व्यक्षि ॥१९९ ॥ व्यक्ष्मानि कृति क्रावे व्यक्षि व्यक्षि व्यक्ष्मा । व्यक्ष्मानि कृति क्रावे व्यक्षि व्यक्षि व्यक्ष्मा । व्यक्ष्मानिक्षा वर्षे विद्यक्षम् व्यक्ष्मा व्यक्ष्मा । व्यक्ष्मानिक्षा वर्षे विद्यक्षमानिक्षाम् । वर्षे वर्षेण्यक्षे क्राव्यक्षे व्यक्षिक्षा व्यक्षि । १९४ ॥ वर्षे वर्षेण्यक्षे क्राव्यक्षे व्यक्षिक्षा वर्षे ॥ १९४ ॥

हुत कोला -- ४१ व्या । देवि । देवराध सुरम इस सबस दीनों लाकोंके स्टब्स्ट हैं। मैं उन्होंका भवा हुआ देत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही बास आया हैं।१०६ - डनको अब्दा सदा बच देवता एक क्यारे भन्ते हैं कोई उसका इसक्षा नहीं कर सकता वे सम्पूर्ण टेक्क औंकी भएरत कर चुके है। बन्देंने बुध्हारे सिन्हें जो नंदेश दिन्ह है। बसे मुने ११०७ ॥ 'सामूर्ग जिलोको मेरे अधिकारमें है। देखता भी मेरों जाजाना जानीन चानते हैं। कम्पूर्व करोंकि भागिको में ही पुषक्- ।वक भीनता है १०८ नीनां लोकांमें फिल्मे प्रेप्न रह है वे सब की ऑफ्ट्राने है। देखना ३८०। बहुर हैराका जो ऑपक्री साथ समात है. मैंने क्षीर विद्या है » र => । श्लोरवानरका प्रकार करनेसे भी अञ्चल कर्य करूर हुआ का उसे देनलक्ष्मीमें मेरे पैशंपर पहुला क्रमपित निक्या है।११० । सुन्दरी के के किया और पी जिल्ला रतभूत प्रतर्भ अन्ताओं, पश्यमें और मधीक सम | मोर्ली— (११६):

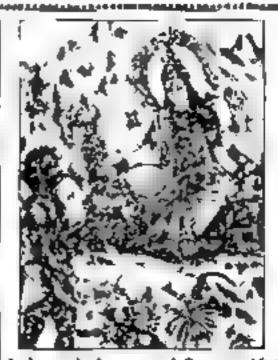

वे वे वन भी ही कार जा नने हैं ॥ १११ ॥ देंगि! इसकोन तुन्ते नंभारकी कियरोंने अन सानते हैं जात- हुन इसते पास आ नाओं करोगंक रहांका उपभीन करनेवानी हम ही हैं १९२ ॥ मझन कशारोंबानते सुन्दारें पूज मेरी का नेते भाई नहापाक्रमां निश्चाभको अनाने का नाजी क्योंकि तुम रत्याक्रमां हो ५११३॥ मेरा बाज करनेते तुन्ते दुन्तवाहित सहान् देश्वनी प्राप्ति होती अपनी बुद्धिते यह जिलार कर दूस मेरी कर्या कर बाओं १९४॥

Military A ( th A

इन्युक्त का सद्य केंग्री कान्येकान संस्था कार्य । दूर्ण भगवानी भाग कोई आवेशे जान्य ॥११६ ॥ कार्य कहते हैं ॥ ११५ ॥ दूरके कों कहर्यका कान्याप्यकारी भगवाले हुसादियी जो इस कारम्कों भागा करनो हैं, भन हो सन गुरुऔर कालक सुसकरायों और इस इकार <del>देव्युक्तक ४११ ० ४</del>

सत्यपुक्तं त्यया नाम विकास विशेषण्यवादितम्। पैलोकपाधिपतिः सूच्यां विश्वपश्चापि बाद्धारः ॥११८॥ कि त्यत्र यस्तिज्ञातं विकास सिक्तपतं कायम् भूयत्वमत्त्यवृद्धित्वात्प्राणिज्ञां या कृता पूरा ॥११९॥ यो जो जवति संज्ञाने यो सं तर्यं व्यापोद्दितः। यो वे प्रतिवातने त्योके स मे भर्ता भविकाति ॥११० सदारण्यानुं सुक्यांऽम विश्वपन्धे या प्रहासुरः। सर्वे जिल्ला कि विशेषणण्य पाणि मृह्यतु वे तस्तु ।११४९॥

वैक्षेत्रे कहा — ११७॥ इत तुमने सत्य कहा है इसमें तितक भी सिक्या नहीं है शुस्म तानों लोकोंका स्वामं है और निशुस्म भी उसीके समान पराक्रमों है ॥ ११८ ॥ किंतु इस विकयमें मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिश्या केसे कहें मैंने अपनी अल्प्युटिक कारण पहलंसे जो प्रतिज्ञ कर नहीं है उसकी सुनी ११९॥ जो मुझं संग्रममें जीव लगा जो मी अभिमानको सूर्ण कर देगा तथा संसारमें जो मेरे समान बलवान् होगा, वही मेरा स्वामी होगा । १२०॥ इसलिये तुम्म अवता पहादैत्व निशुस्म स्वयं ही यहाँ प्रधारें और मुझं जोतकर शिव्य ही मेरा चिलानका कर हों, इसमें विलानको क्या आवश्यकता है १२१॥

दृतः उपलब्धः ११५२४

अवित्यस्ति येथं त्यं देवि वृद्धि यम्बद्धतः । वैत्यंक्यं कः पुम्बंभित्यंद्वेदते शुम्धवित्युक्धयोः ॥ १२३ ॥ अन्येकामधि दैत्यामां सर्वे देशा न वै युधि। तिहासि सम्पृत्यं देवि कि पुनः स्वी त्ययंक्षिकाः ॥ १२४ ॥ इन्हास्त्रः सकाताः देवास्तरस्युर्वेदां न संयुक्ते सुन्धारदीनां कर्षं तेषां स्वी प्रकारपत्ति सम्मृत्यम् ॥ १२५ ता र्ल गच्छ प्रवेशेत्वा पार्च शुरूविशुक्तवोः । केलाकविश्वविद्वातवीरका या गरिकासि १२६॥

दूत बोला अ१२८ १ देवि। धुन मनडनें भरी हो, से कालने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कीन पेसा पुरुष है जो सुन्ध लितुक्थके सामने खड़ा हो सके ॥१२३ ॥ देवि अन्य देखों के सामने भी सारे हेवता पुड़में नहीं तहर सकते, फिर तुम अकेला स्त्री होकर कैसे तहर सकती हो १२४ जिन गुम्भ आदि देखों के सामने इन्द्र आदि देवता भी बुद्धमें खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होका कैसे बाओगी १२५॥ इसलिये तुम मेरे हो कहनेंसे हुम्भ निशुम्भके पास सली बली, ऐसा करनंसे तुम्हारे गीरककी रक्षा होगी अन्वया बंध वे केश पकड़कर मसीटेंगे, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर बाना पहेगा॥१२६॥

देखुक्च ॥ १२७॥

प्रवित्य वसी शुक्तो निशुक्तकातिवीयंकन्। किं करोपि प्रतितः वे यहकालोकिता पुरा ॥ १२८ ॥ सः वो गच्छ प्रयोक्तं ते यहनत्ववीयादृतः । सहस्रकानुनेद्राव सःच पुक्तं कतेतु तत्वि। ३० ॥ १२९ ॥

देवीने कहा ११ १७ । तुम्हारा कहना ठीक है तुम्भ बलवान् हैं और निशुम्भ भी बढ़े पराक्रमी हैं किंतु क्या कहा। मैंने पहले बिना सोचे सबसे बिन्हा कर तो है ११२८ ॥ अतः अब तुम जाओ मैंने तुम्मी जो कृष्ण कहा है, वह सब दैल्यराजसे आदरपूर्वक कहना फिर वे जो उचित जान पहें, करें १९९॥

इति श्रीभाकंप्रदेवपुराणं परवाणिकं यन्त्रनारं देवीकारतान्त्रे रोज्य दूतसंगादी नाम प्रक्रानेऽध्याणः १ ५ ४ उनाच १, विचानान्तः ६६ जनांकाः ५४ सम्ब १४१ समार्गदेवः ४३८८ ४ इस प्रकार श्रीमाकंप्रदेवपुरावार्थे सम्बन्धिता समान्त्रारकी कथातंत अन्तर्गत देवीकाद्द्रसम्बन्धें देवी-दूत-संगद नामक प्रतिवाधी श्रीकाच प्रशास ५ ॥

## *बहोऽस्थायः* सूप्रलोचन वध

( क्षेत्र क्षात्र क्ष

मैं सर्वत्रेक्षा मेरकंड अञ्चले निकास कार्यकानी प्राचीत्रकृत कार्यकारी ऐकोध्य विकास कार्या है से सामान्यके अस्तरपार केरी हैं, बान्तेंक कार्यार्थ पूर्णि कोर्यकारी कांच्योंकी विकास प्राचीत उनकी ऐकार्या उद्धानिय को को है। मूर्वक सामा उनका नेत्र है सेन नेत्र उनकी कोष्य कहा को है। से कार्योंने सामा, कुल्ल, कपान और सामा नित्ते हुए हैं क्या उनके कार्यकार्थ अर्द्धकारका मुक्तर सुरोतिश है।)

व्यक्तिकार्य हु हु ह

सारि सदसे हैं— ह १ ह देगोच्या का सभा मुन्तर दूरको बहा समर्थ हुआ और उसने दैगाया का सभा मुन्तर दूरको बहा समर्थ हुआ और उसने दैगायांक का सकर सब सामाचार विभागपूर्वक कह मुन्तर है है दूरके हम वाचारको मुन्तर दैगायां कृतिक हो हता और उन्योगार्थित भूकार्थकार्थ मिना— ह है ह भूकार्थकार्थ मुन्तर है हम सुन्तर है हम सुन्तर के स

पक्षक्रका प्रमोतन हुए जवादम्बी कहाँ ने आजो 8 8 8 डक्स्प्री १६६ कार्यक निर्मे गाँउ कार्य दूसरा कहा हो तो का देखना, वश्च जनक मुख्यां—कार्य भी क्यों न हो, हमें अन्तरम कर कार्यकां ५ ड



Marie 4 CA

वेनाक्रमकातः जीवं स देखो धूक्तनेकनः। इतः बद्धाः सहत्त्वाकासम्बद्धाः हुनं वर्णः ॥ ॥ ॥ हृद्धाः तां ततो देखीं बृद्धिनाक्यनवर्णिकत्त्। क्यादोकीः क्रमाईर्थन कृतः स्थानित्त्वस्थे ॥ ८ ॥

केन्द्रेस्ताच अवने बद्धारं पृथ्यति।
 को बन्द्रकार्यम् केलाक्यं प्रतिकृत्यम् ॥ ६ ॥
 क्रिकार्य केलाक्यं क्रिक्तां क्रिक्

आणि कहते हैं— ॥ ६ ॥ जुरुग्वेद इस इक्स आज देशवा कह शुक्रमांचन देख काठ हाता इस्मांको संस्था काच लका वहाँसे मृत्य कर्ण

the second test to come certain as likely for the process कह—'शराः' हु शुस्त-निवृत्यके पत्न पत्न। art ye was a computer to combine with of with a fighter of which मर्थाको हुए तुले से चलुँगा H 🖙 🤉 🛭

freedom Albeit down debilder: property word at the first according to the the state over the page that

क्क है। इस ≔न नो सम्बन्ध हो और हन्हों कार नेपाल रेक के हैं। ऐसी नाम पूर्व पूर्व grande a good of 2 mags for an

現成職 常見そとり

higher all constitutions of the contract of partie i au u meriag: m - 1) with first continues and with a and makediplima atomic eres को सुन्तार सारकारिक गर्न पूर्वनाय mathdaparet brit, path montal e se's Magilish Madificial goalballage distinct t Michiga metado ma a milho altrafast di sel o Confidence of the second of तक राज्योर हुन होन्यून के बराज उसके । ५० व Berfelleman fereiter Bertregen General b. ang de paper defiblichen derbagen und er

print major and get the manufacture.

AND STREET OF THE PARTY AND ADDRESS. f their constitute that the or Property for a great of \$4 beauty from the site offered to give the many transfer and district that there White a reserve of the principal flow of the eren wene bieb meh mit mit mit de tions for market that he appeared and the fresh differ and desired the state of the party of the state of the state of and this own will be present a

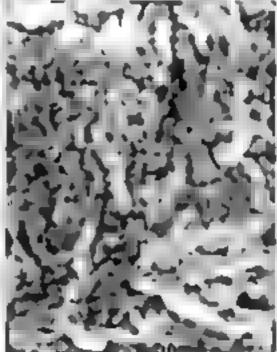

and all many more banets for und harten beg derbedegefen gere mein wir fineren ferbetet i ा । देवन में प्रयोग काल क्षेत्र केन क्षेत्र करने परिचे

क्रालम्भ अस्त का प्रयोग है

हरणकर करणाव अने स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक अस्तर स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक स्वर्णक अस्तर अस्तर अस्तर स्वर्णक स्वरत्य स्वर्णक स्वर

शुम्भने जब सुना कि देवीने धूप्रलोक्स

अस्रको मार डाला तथा उसके सिंहने सारी

संनाका **सफाया क**र डाला, तब उस दैत्यराजकां

बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ काँपने लगा। उसने

चण्ड और मुण्ड सम्बक्त दो महादैत्योंका आज्ञा

दी – ॥ २०-२१ 'हे चण्ड और हे पुण्ड तुमलीप

बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवीके

झॉटे पकड़कर अथवा इसे बॉंधकर शीघ्र यहाँ ले

आओ। यदि इस प्रकार उसको लानेम तुम्हं संदेह

हो तो युद्धमें सब प्रकारके अस्त्र शस्त्रों तथा

समस्त आसुरी सेनाका प्रयोग करके उसकी हत्या

कर डालमा २२ ४३ हम दुष्टाकी हत्या होत

तथा सिंहके भी मारं जानेपर उस अधिवकाको

हिलाते हुए उसने दूसरे दैन्थोंके पेट फाइकर उनका रक्तः चूस लिथा १८॥ अन्यन्त क्रोधमें धरे हुए देवीके बाहन उस महावली सिंहने क्षणधरमें ही असुरोंकी सारी सेनाका संहार कर हाला ॥१९॥ स्रुत्या तमसुरं देव्या निहर्त धूमलोचनम् बलं च क्षमितं कृत्स्वं देवीकंसिरणा नतः। २०॥ सुकोम दैत्याकिपतिः शुरूषः प्रस्फुरिताधरः। आज्ञापधामास च ता चण्डमुण्डी महासुरी॥२१ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुषिः परिवारिती। तत्र गन्छनः गत्या च सा समानीयतां लघु॥२२ केप्रेप्याकृष्य बत्या वा यदि कः संशवी वृधिः तदाशेषास्था स्त्राम्यान्याम्॥२३॥

तस्यां इसायां दृष्टायां सिंहे च विनिपातिते।

त्तीप्रमागम्बर्तां बद्ध्वा गृहीत्वा तामधाष्यिकाम् ॥३०॥ २४॥ | ब्रौधकार साथ लं शीघ्र ही लीट आना ॥ २४॥ इसि औमाकेण्डेयपुराणं साक्षणिकं मन्द्रभरं देवीमाहात्म्ये भुग्गानिभुम्भक्षेत्रानीधूमलोचनस्थां नाम प्रक्षांऽध्यायः ॥ ५॥ डवाच ४. शलीवतः २०. एवम् २४, एवमादितः ॥ ४१२॥

इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणम् सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यम् भूमलोचनं वध' नगम्य छठा अध्याय पूरा हुआ। ६॥

प्रताचन वधा नामका **छटा अ**ख्याच पूरा हुआ। ६॥ *व्यवसम्बद्धाः* 

## सममोऽध्याय:

# चण्ड और मुण्डका वध

### ध्यान

( ॐ व्यावेयं रलपीठेशुककालपठितं भृण्यतीश्यामलाङ्गी यस्तैकाङ्ग्निसरोजेशशिशकलधरां बङ्गकी बादयन्तीप्।

कहारावद्यमार्था नियमितविलसच्चोलिको रक्तवस्त्री मानङ्गी शङ्कपात्रा मधुरमधुमदा चित्रकोद्धासिभालाम्॥

मैं भातङ्गी देवीका ध्यान करता हैं वे रत्नमय सिहासनपर बैठकर पढ़ते हुए तांतेका मधुर शब्द सुन रही हैं उनके शरीरका वर्ण स्थाम

नपुर सन्य सुन रहा है उनक स्नारका यहा स्वास है वं अपना एक पैर कमलपर रखे हुए हैं और मस्तकपर अर्घचन्द्र धारण करतों हैं कह्नार पुरुष्यकी माला धारण किये जांगा जजाती हैं उनके अङ्गमें कसी हुई चोली शाभा पा रही है। लाल रंगकी साड़ी पहने हाथमें शङ्कमय पात्र लिये हुए हैं उनके बदबपर मधुका इल्का-हल्का नशा जान पड़ता है और ललाटमें बंदी शोभा दे रही है।

*ऋषिनवाच ॥ १ ॥* 'ॐ आज्ञसस्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः

चतुरङ्गबलोपेता यथुरभ्युग्धतायुधाः॥३ । ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितम्। मिहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महित काञ्चने ।३ । ने दृष्टवा वां समादातुमुद्यमं सक्कुरुग्धता । आकृष्ट्रचापासिथरास्त्रथान्ये तत्समीपमा ॥४॥

स्तः कोर्प चकारोक्तंरम्बिका तानरीष् प्रति। कोपेन कस्या बदनं प्रशीवर्णनभूतदा ॥ ५ भूक्कटीकृष्टिलासम्या ललाटपलकाद्युतम्। काली करस्ववदक विविक्तान्तस्यादेशी विकिञ्चद्वाङ्गभरा परवाल्यविभूवणाः। द्वीपिष्यर्वपरीधानाः ज्ञुष्यस्यांसातिधीरवा ॥ ७ ॥ **अति**निवस्तारवदनाः । - विद्वालल नभीषणः । नियकः रक्तनसम्ब नाहापृतिनदिशुपुरवा ॥ ४ सः वेरेनाधिपतिता कान्यन्ते बहासुरान्। सैन्ये का सुरारीणामभक्तपत तद्वानम्॥ ९ ॥ भार्निगमाहाकुकुलमाहिकोधकरदासम्बितान् । सम्बद्धावैकहरतेन मुखे चिक्षेप बारणान्॥१० स त्रवेब योधं तुरने रहं सारविना सह। निश्चिष्य वक्ते दलपेश्चर्ययन्त्यक्तिभैरमम्॥११ एकं जबाह केशेषु ग्रीवानायस खापान्। भादेककान्य वैद्यान्यपुरसान्यभन्नेश्रयस् ॥ १२ व नैर्मुकानि थ जभागीय महत्त्वाचि तथासुरः। मुखेन जबाद रूपा दलनैसीयगर्जाय॥१६॥ व्यक्तिनां तद् वलं सर्वप्रमुखर्मा द्वारानाम्। मनर्दापक्ष च व्यान्यानमा हाता इयल्ला असिमा निहताः केचित्वनित्यद्वाद्वनाद्वनाद्विनाः । जन्मविनाकसभूतः वृत्ताक्षाभिहनास्त्रशा ॥ १५ **क्षणेत्र** सद् वर्ल सर्वेषस्**राणां निर्धातितन्** । **तृष्ट्रवाचनदो**र्जभद्**तव तो कलोग**तिभीवनाम्॥ १६ ॥ शरवर्षेभँद्वाभौमेशीमाइति स्तं महासूरः । क्वादबायास चर्कश्च युग्धः सिमे सहस्रहाः । १० राषि चक्ररण्यनेकापि विज्ञानकति दत्युख्यः। **व**भूवेकाकं विभागि क्षेत्रहरि व शैद्धव्या १८॥ । मतो जड़ासामितवा भ्रीमं भैरवनादिनी। काली करालवकामार्द्दर्शदशक्षण्यासा १९॥

उत्काद च महासि 🕏 देवी चण्डमधावत। गृहीत्वा चात्व केशेष् शिरस्तैनासिक्वच्चिनत् ॥ २० ॥ प्राचि कहते हैं— ११॥ तदनन्तर शुक्सकी आहा पाकर ने चण्डा मुण्ड अर्थंट देत्व चतुरक्रियो संत्रके साथ अस्य शस्त्रोंने सुसज्जित ही चल दिवे 🖭 । फिर गिरिशक विमालयके सुवर्णमन केंबे शिक्षापर पहुँचका उन्होंने सिहपा बैठी हुई देवीको हेर्जा वे सन्द-मन्द मुसकरा रही वीं 🖘 🛚 उन्हें देखकर दैन्यलोग तत्परतासे प्रकट्नेका उद्योग करने समे। किसाने भन्न तान लिया, किसीने इलबार सँथालां और कुछ लांग देवीके पास आकर खड़े हो गयं॥४॥ तब अम्बिकाने दन शर्जुओं के प्रति वहा क्रोध किया उस समय क्रीधके केरण उनका मुख काला पह गया॥५ ॥ सलाटमें मीर्ड टेडी हो । औं और बहाँसे दूरंत विकासमुखं कालो प्रकट हुई जो इलका और पान लिये हुए थीं ६ । विचित्र सादकान भारत किने और चारक चर्मको साई। पहने गर मुण्डोंकी यस्तारे विभूषित गाँ। उनके शरीरका मांस सुक्ष गया था, केवल हर्दियोंका ढाँचा था, जिससे में अल्बन धर्मका जान महती याँ उ॥ उनका मुख बहुत विशास वा जोभ लपल्यानेके कारण ने और मा इसकरो प्रदेश हाती थाँ। उनकी आँखें पांतरको भैमी हुई और लाल चीं, ने अपनी भवंकर गर्जनामे सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजा (हो चीँ ८ व वर्ड-श्रड दैन्याँक) वध करनी हुइ वे कासिकादेखी कड़े बेगमे देखींकी उस संनापर दूर पड़ीं और उन सम्बन्धे भक्षण करने लगी । र । ये पार्था ध्वयों अक्रुशभारी महत्त्वता, याद्धाओं और घटामाहत कितने ही हाधियाँकी

<u> Andreas ( Parrichers de Propositiones de Propositiones de la Pro</u>

र पार्रं पार्रं व पार्ट पर्यात । इ. पार्ट्स का वा व क्यान्त्रकी टोकाकार्य प्रश्नी एक इतांक ऑक्सिक चारु चार्या है, जो इस क्रफार है

<sup>&</sup>lt;sup>प्र</sup>थमं शिलीसं देलीनाशके नार्च पुरीन्त्रम्, तेन गाउँ- महता **प्रा**गितं भुजनातान्।

ही श्राथम क्रम्कर मुँहमं हाल
 श्री १० इली प्रकार क्षोडं, रथ और सारांधक

भयांनक रूपभे चक्षा डालही थाँ॥११॥ किसीके काल पकड़ जेहें किसीका गला दबा दहीं किसाको पैगेंसे

दैत्यांकी वह सारी संग सैंद ढाली

कर रिया १७॥ वे आक्षि चक्क दंजीके मुख्यें समाते हुए ऐसे दान पड़े, मानो सूर्यके बहुतेंग्रे मण्डल यादलींके तटरमें प्रवेश कर रहे हों १८ तम भयक्क भजेंना करनेवाली कालांने अल्बन्स

man day but it has been also were to be built and the seat that

हाधार्में ले 'ह का 'उन्धारण करके चण्डपर आवा

an in the second of the part of the

उसका परनक काट डाला 🗤 🔻



औं कित गेंको मार भगाया १४ कोई नतकारकं घाट उतार गर्ग, काई खट्वाक्स पीटे गय और कतन ही अपूर तौतोंके अग्रधारमं कृचलं

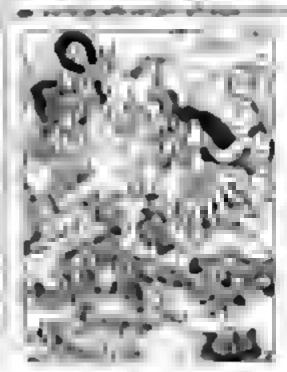

225

यया तकाकोव्यती क्षत्रपुष्टी बहायस्।

**युक्तमके सकते शुरूर्ध निज्ञान्यों क हनिकारित स १४ ॥ अग्रहीने कार्याओं कपूर वाणीओं कहा— १३६ ॥** नकरकी भारत क्या देखा मृज्य भी देखांकी,

तलाबारके नायल करके धानोपर सुला दिया . २० ॥ तुम्हारी तलाति होगी एक ब

महापरकार्य चप्ड और मुग्रहको भारा गया देखा; न्द्रोते वची हुई बाकी क्षेत्र प्रयश्चे आकृत हो।

बारों ओर कर नबी सरश स तदनकर कासीने चर्ड और मुण्डका मस्तक हाथमें से चरितकाके चल **ज**कर अनुरह अहुद्दाश कला हुए कक्का— **३२३** ह

'देनि। मैंने चच्छ और मुख्य नमक इन दो। महापसुआंको तुम्हें भेट किया है। सम युद्धनदार्थ क्ष कुम्प और िकुस्पका स्थन का वध करना ॥२४

अभिकास ३ २५ ड

कवार्यको तते द्वा चण्डन्परी पहास्ती। उदा व कार्यो कर्याओं लोग्सं क्रिन्ड कार्य: ॥ २६ व

कमान्याध्यं च मुपडे च गुडीत्वा त्वमृत्यक्ता।

चापुरदेती एते लोके कारण देवि ध्वीपन्योर दार्थ । १४ 🗉

मापि करने हैं-- अ २५ व नहीं लाने हुए उन

इति जीवाकेण्डेपपुराने कावन्तिके कव्यक्तरे हेनीयाक्ष्यको क्वाइपुण्डवाचे सन समजोऽध्याके १ ७४

क्याच २ अलीवा: २५ एवन् २४ इव्यवस्थित ३४३५४

भीनाकेपदेवपुराधार्वे स्वयक्तिक स्वयक्ति स्वयके सम्बन्ध देवीयहरूकार्वे 'क्या-पुरद-क्थ' पायक सामग्रे अवस्थ पूर हुआ।७॥

देनि । तुम नण्ड और मुच्छको लेकर मेरे कस और दौड़ा। तम दैवीने रायर्थ पश्चर उन्हें भी जानी हो, इसलिये अधार्य वामुण्डाके जानते

चण्ड मुण्ड नामक महादैत्वीको देखका करूकानमधी



# अष्टमोऽध्यायः

#### . रक्तबीज वध

ध्यान

्' के' अरुषो करवातप्रदेशाधी धृतवशाङ्कुशंवानचश्चासाम्। अधिकादिधिरावृतो प्रमुखै स्विमित्येव विभावन भवानीप् ॥

मैं आणिया आदि सिद्धिमयी किरणोंसे आवृत भवानीका भ्यान करता हूँ। उनके शरीरका रंग साल है। नेत्रीमें करूण सहरा रही है तथा हार्योमें पारा, अकूरा, अप और धनुप शोभा पात हैं।)

**ऋषितवान् ४**१ त

'रुके' चारके चा निहते हैं हो मुख्डे चा विनिपातिसे। कहुलेबु च सैन्येबु श्राधितेकासूरेबरः ॥ २ ॥ ततः कोष्पराधीनजेतः शुभ्भः प्रतम्बान्। उद्योगं सर्वसैन्यानां दैश्यानामादिदेश हरू है । अचा सर्ववलेर्देखाः चड्डगिनिस्वायुधा । क्रम्यूनी चतुरशीतिर्विर्यन्तु स्वयलेवृताः॥ ४ : कोडिबोर्याणि पद्माशदशुराणां कुलानि वै। शनं कुलानि धौद्रापमं निर्मकन्तु मभाइया॥ ५ ॥ कालका बाँहेदा मीर्जाः कालकेमास्त्रशासुराः। चुन्त्राय सन्ता निर्धान्तु आज्ञमा स्वरिता मध्य ६ ॥ इत्याद्वाच्यासूरपतिः शुच्यो परवशासनः। **पहासैन्यसहस्रीयीत्**भिर्यृतः ॥ ७ ॥ निर्जगाम अवयन्तं चरित्रका दुष्टा क्षत्रीम्यमतिश्रीषणम्। ज्वास्त्रनैः पुरव्यमास् धरकीगगनतन्तरम्॥८॥ श्रतेः सिह्ने महानादयकीय कृतवान् नृप।

भण्डास्वर्षन् सम्रादमस्मिका चोरम्ह्यद्॥ १ ॥

निवार्त्वशीवर्णः काली जिल्बे विस्तारितानना । १० ॥

देवी सिंहस्तका काली सरीवै. परिवारिताः ११

**बन्**ष्यार्रसेष्ठयण्डानां न्यदापूरितदिक्षुखा।

तं विवादसूपञ्जल देश्यसैन्येश्चनुर्दिशम्

एतस्यानन्तरे भूष विभाशस्य सुरद्विवान्। भवासमरसिंहानस्मतिवीर्यवलान्विकः ॥१२॥ वहांशगुद्धविष्णूनां त्रवेनस्य च शक्तपः। सरीरेक्यो विनिक्तस्य तत्र्पेश्वविद्यतो सपुः॥१३॥ यस्य देवस्य चत्रुपे सराभूषणवाहनम्। सद्धदेव हि सर्वक्तिरसुरान् बोर्शुमायसौ॥१४॥

हंसबुकविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः । आकता सङ्गणः शक्तिर्वहगणीः स्वरिक्रमीयते ॥ १५ ॥ महोश्वरी वृत्राकस्य क्रिजुल्स्वरधारिणी ।

महाहिवत्सकः प्राप्तः कन्द्रेरकाविभूक्णाः॥१६॥ कौमारी शक्तिहस्तः च सपूरवस्थाहनः। बोद्धारभ्यायमी हैन्यानीवकः गृहस्रामिमी॥१७॥

त**र्वेव वै**ष्णावी *शन्तिर्गे*स**डोपरि संस्थिता।** शङ्खानकगदाशार्जुन्कद्वगहस्ताभ्युपाययौ ॥१८॥

यज्ञकाराहमतुल<sup>े</sup> अर्थ वा विश्वतो<sup>र्थ</sup> होरे । अस्कि साम्बायमौ तत्र भाराहीं विश्वती तनुम् १९

नारसिंही पृथिहस्य विश्वति सदृष्टी बपुः। ग्रास्त सत्र सटाक्षेपश्चिसनक्षत्रसंहतिः॥२०॥

क्याहरता तर्ववंद्यो भवतायोपरि स्थिता। प्राप्त सहस्यनयमा सका शकास्त्रवेद सा॥२१॥

ऋषि कहते हैं— ४१॥ चण्ड और मुख्ड नामक टैल्पोंके मारे जाने तथा बहुत-सी सेनाका संहार हो जानेपर दैल्योंके राजा प्रतापी मुस्मके

मनमें बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्योंकी सम्पूर्ण सेनाको पुद्धके लिये कूच करनेको आहा

दी र ३ व ४६ बोरला—'आज उदाधुध नामके जियासी देत्य-सेनापति अपनी सेनाओंके साथ

युद्धके लिये प्रत्थान करें कम्यु नामवाले देल्योंके

<sup>्</sup> ६ पा≉—स च ३, वा० —ताश्रोदानस्थिका ६ पा० जहे वाराह० ४ ५।० ती

<sup>[ 539 ]</sup> सें० बा• पु०—4

भौगाली सेन्यनायक अन्यनी व्यक्तिरोम विदे हुए इन्यन्य बावाह ल कर्मन 🚛 🖘 मान्य काल करें 8 8 म प्रकार कोटियों के कराके और भी । को 🗝 🖚 🗸 😅 🕫 🕫 🕬 🕬 🗷 🗷 🗷 र्थक कृष्ण क्या करणा कर स्थान करणा करणा कि भूषित हो सहीं और पहुँची। १६ µ was and provide the state of th was all regarded from it donners in the pergraph and percent out the expense with the Other ten Other thing is the off and the name of the last and desired to the Park ARREST PROPERTY OF THE PARTY AND PARTY. and more rain and the more CONTRACTOR OF THE STREET देवीक सिंहरे भी वह उस अपन 😂 🖘 आरम्भ किया, किर अभिकृत १ व के स्वतंत्र कर ध्वतिको और भा बढ़ा विकास १०० वनुवका the first end of the state of the feet fa se so see see out out and feel in ages of all the feel to pay you to be the first the first and one breat wants and over obtained they we emitted process to the same of the same spirits help my femiles assures क्लिबे बस्ता शिक्ष, कोर्निकेश, बिका तथा इन्द्र ज़ादि बंजोंको किंका**वाँ** औ अत्यस पर)क्रम of the first of the second feeting इन्होंके कपन चर्षिड़क देवीक भास गर्यी 13 १२ १३ ॥ जिल्ला देवलाका जैला सम्बद्ध जैस्ती बैका भूका और बैका जातन है कीक बैसे हो साधनांसे सम्पन्न हो उस 💕 🕬 🐙 💜 🖜 marker against the order of our root of own to 4 year for by बुद्धार्थी कहते हैं १५ - क्हादंवजीकां 🖭 । वैस्त ही उसका भी 🛍 २१ :

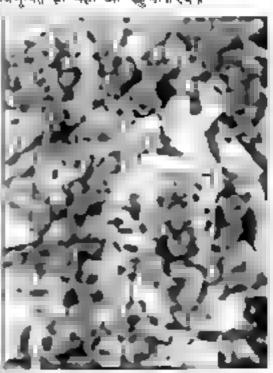

additional affection produces a given an our fair by even along if does and the first of the first staff course the first the term and the second Tenant Pag ag on mysta sa ma and first the bear and approved the shall be printed by the state of made and design the state of the state of CALMED BY A DAMED BAR OF A CAMPA water that have been all the court and the section of the section of the section of the section of become did go was a warmer over the trees become disast and

to the support of the same of providency of the state of the providency of the and defendance before controllers alle printer de la live de la la la constitución de la OF the Opinion in the contract of कि को सम्बद्ध अन्तरम् कर्ता स्ट्रेन्ट्रीयर्ट्स्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट् git you begin to product which t A 1844 MARKET FARE BETTER A P. A. Schooling must be my streps : कृति कृतक कार्याल कोई परिवर्तकार स्थान न transferre tiprot question व्याप्तका एकम् ब्रोक्टकः विशेषितं र ० १०० this begand their may from their reserve Specifically addressed the formation of P . केरिए क्षेत्री कर्ता केर्मा अर्थाकार व्याप्त । modeline models, moneyay print a co ne probably manuflective i things Mutitaliza, Angatanad Poto 4 (P) allow sport and an arrangement of Parallel affenter emmany freitriffen man measure and specifications. Bergertenten bild mered a 12 ft Section States of States 1 Approx Material de de un service e qui e mital lingto am mar bardi. freezen abert da provington egy e Collegementary being beintleich different part statements a sun 4×54xxxxxxxx **CONTRACTOR** production and deposit in particular to be व्यक्तिकारिक क्षाप्तकार अञ्चलको प्रश्नासूराम् क्याप्रात्ती केवन्त्रको क्यान्य्याच्यातार ॥ ३४ ॥

معرشميت أنجنان कर दिल्ला के रकता the plant of the parties or or a set a set of The transfer of the party of the allowed on the passent that has The St. St. May be been and a serie of THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY. बारक जान प्रकार हुई से केवल के दिवसी क्षेत्र अञ्चलका व्यवस्थान विकास का अन्यविकास THE WAY FOR THE PERSON AND THE PERSON क्षेत्र कृष्ट रिक्ट्रिया कर्म हुन क्रमान प्रोहिताल है। हीं है। केनन बर्चन क्क एम स्व ना में राज्य १,28 में ने बहु उपनित्य हैं।

पुरुष्कों भी रह बाक्ष हिंदिये ज्या है है है है दे विकास का कार है है पुरुष्का की और बाव का पिलोफ़ीका राज्य किल पाप और का कार्यका जान को का वर्ष प्रकार कारने क्रम्प का पूर्ण अधिनार एको है के अपने को निवार किया है। स्थान के के कारत है है। इ.स. १ व्यक्त ३० ट्रेसीने कारता का हिन्द्री के समावे कालने निकास हो र रेट र में स्वारंत्व को कार्यात् केन्स्रे मेंट है रेक्टर करन प्रमाण क्रमण का गर्न की का कारणांग्यी जिलालका भी उस और को बारणां ब्रह्म के हैंगा जनकी बर्ज़न व्हाने हो नेपाने कार क्षेत्र प्रदेश और पाने क्षेत्र संपर्धको प्रदे धनुष्पत्ती ४५५२ की और जन्मे बांचे ५५ वर्ग को कर्मका देनीहे कर्मा हुए कर हुन। Mar of the state of the state of the कार्य प्राप्त कर होका स्पृत्तीय पृत्ती कारत विक्रीय करने अने और क्षत्रकार्य हान्या कर्ना process to compare grant and

----

स्तारको में "उसे "उस अंत में हमें उसे उसे और जबने कमण्डलुका मरा कियकको राष्ट्रमंकि औज और परक्रापक 🛷 कर वेली गी।। ३३॥ and the gament and provide about the क्षात्र प्रोपन भी हां कृता प्रतिप्रकार प्रतिको प्रतिकारी रैन्योच्या संरक्ष अध्यक्ष विकास १३५३ इपार्य करे न प्रमाणक निर्मा हो। नेपाई देन राज्य रहाँकी कर बहाने १४ कुम्मीय के ग्ये १६८३ व्यवस्था स्टेब्स विकासीको अस्तरी मु**श्≟ो सार्थ क्ट फिल, हाइकि स**रकर्ता किन्द्र के किन्द्र के किन्द्र के देख प्रकारों जाती विकास हो को राज राज कर्माता थ एक -५ व्य स्टार्टन्सन्त अपने न्यूरेंस् विरोर्ग क्रम कर्त हो। विद्यवहर्त निकार्त ५० जीवनमा र्गाली हुई पृक्ष क्षेत्रले व्हिन्दान वर्ण a re a facti हि सर्वे कुट्टिक्ड स्टाट अवस्था क्रिका धरचीय हो कुल्लेक गैरा पहें होंब मिरवेक उर्द विश्वकृतिके प्राप्तः अस्यातः अस्यातः कार्यः विस्तानः प्रतातः क्षी सम्बद्धाः द्वार्थं सर्वत्रातं सम्बद्धानः। The state of the s

The same are a second facility case and selected in

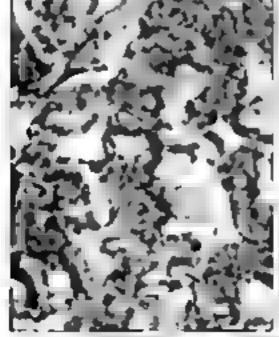

and define for same of the sam

<del>en l'arment min finisie</del> à finis, e have a reg<u>is arment d</u> पुरुष्ट क्रमपतिन इतमस्य शिरो बहा। बकाइ रकं बुरुवास्तती जाता: सक्कार:॥४६॥ वैष्यकी सपरे चैने अक्रेजाभिजधान ह। गदमा ताडमानास ऐन्ही तमसुरेश्वरम् ॥ ४७ वैष्णवीचक्रिमस्य हथिरतावसम्भवै । सहस्वको जगद्भातं तत्प्रमानीमहासुरैः ।४८ शक्तम ज्यान कीमारी बाराही च तथासिना। माहेश्वरी विश्वलंत एकसीलं यहासुरप् ४४० स चापि गदया दैत्यः सर्वा एकहमत् पृथक् । यानुः कोधसभाविद्यो रक्तमीजी महासुरः ॥५०॥ तस्बद्धतस्य बहुया शक्तिशृलादिधिर्भृषि। क्यात यो वै श्वजीयस्तेनासम्बद्धरोऽसुरा: ॥५१ ॥ तेक्षासुरासुनसाम्भूतरसुरः सकलं जवत्। व्यातमासीतको देवा भयमाजानुस्तमम् त५२॥ तन् विवण्णान् सुरान् रहा प्राप्यका प्राष्ट्र सत्वरा। क्वाच कार्ली चामुण्डे विस्तीर्ण<sup>१</sup> बदनं कुरु । ५३ ॥ यक्कालपानसम्भूतान् रक्तविन्यकासुराष् रक्तविन्दोः प्रतीचाः स्वं वक्तेपणनेन वेगिना<sup>र</sup> ॥५४ व **पक्ष**यन्त्री कर रणे तदुरुकान्यहासुरान्। एसमेन क्षर्व दैन्छः श्लीणरको अधिव्यति॥५५॥ **भक्ष्यपाण**स्त्वमा स्रोत न खोरपस्यकि सामा<sup>है</sup>। इत्युक्तक तां ततो देवी झूलेनाभिकवाच सम्॥५६ ॥ पुखेन काली अपृष्टे रक्तवीजस्य शोणितप्। ततोऽसाक्कजवानाव भद्दया सत्र चित्रकाम् ॥ ५७ ॥ म चास्फा बेदनां चक्रे गवापातोऽल्यिकापपि तस्याइतस्य देहत्तु यह सुलाव शोणितम् ॥ ५८ ॥ यतस्ततस्तद्वकोण चामुध्या सम्प्रतीच्छति। मुखे समृदुतः बेऽस्का रक्तपानाम्बहुगसूराः। नांश्चराटाच सामृष्का पर्या तस्य च लोगितम् ॥ ५९ । देवी शुलंग क्लेण<sup>भ</sup> वार्णतसिभिक्षेष्टिभः। बधान रक्तबीर्ज तं चाक्ष्यापीतकोगितम् ॥६०॥

स यक्षात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः<sup>५</sup>। नीरक्तक्क महीपाल रक्तजीओ महासुर:॥६१॥ ततम्ते हभैमतुलयवापुरिमदका कृप॥६२॥ तेयां मातृगयो जाती ननतीतुक्यदोद्धतः १९३५ ॥ ६३ ॥ इस प्रकार क्रोभमें भरे हुए मानुगणांको नाना प्रकारके उपायाँसे बढ़े बढ़े अयुरोंका मर्टन करते. देख दैन्यसैनिक भाग खाहे हुए ३९ - मातृगणीसे पीडित दैत्योंको पुड़से भागने देख रक्तवीज नमका महादैत्य क्रोधमें घरकर युद्धके लिये आवा ॥४० ॥ उसके शरीरसे जब रक्तकी बुँद पृष्वीपर गिरती तब उसोके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैन्य पृथ्वीपर पैदा हो जाता ॥४५ ॥ महासुर रक्तवीज हाथमें गदा लेकर इंदर्शकके नाम बुद्ध करने लग्न । तब ऐन्द्रीने अपने वजसे रक्तवीजकी मारामध्य . बज़री बायल हानेपा उसके हरोरसे बहुत सा रक्त चुने लगा और उससे उसीके समान रूप तथा पराक्रमधाले योद्धा बस्पन्न होने लगे ॥४३ - इसके शरीरसे रक्तको जितनी बुँदें गिरीं उतने हो पुरुष उत्पन्न हो गये। वे सब रक्तबीजके समान ही वीर्यवान, बलवान् तथा पराक्रमी थे ॥४४॥ वे रक्तमे उत्पन्न हानेवाल पुरुष भी अत्यन्त भयकूर अस्त्र-शस्त्रीका प्रदार करते हुए वहाँ पातृगणंकि साथ घोर युद्ध करने अप्रेमक्ष्य पुनः वज्रके प्रहासि वन उसका मस्तक भावल हुआ तो रक्त करने लगा और उससे इजारों प्रवा उत्पन्न हो गये - ४६ ॥ वैकावीन युद्धमें रक्तभीजपर चक्रका प्रहार किया तथा **ऐ**न्द्रीनं **इस दैला-सेनापतिको गदा**से चांत फ्टुँचायी ॥ ४७ ॥ **वैध्यवांके चक्र**के पादल होनंपर उसके सरोरले को एक बड़ा और उश्रम जो उसके बराबर आकारवाले सहस्रों महादैत्य प्रकट

१ मार-विस्तरेत २ मार-विमिता। ३ उसके बाद कही कही 'आपरवाम' इतन आधिक पाउ है। ४ भा: सकेम। ५ मार-अन्दर्शहरियों इतः

इंग्, उ.क. हारा सम्पूर्ण जनम् करता हो गया ह ४८ ह कीमागन जिल्लो, वारक्षांन लानुगर्स और सक्रेश्लीने ित्रपुलसे सार्वः य र कुन्ने तको भावल किया ॥ ४९ ॥ क्राध्यं भा हुए उस पहादेख रक्तकेत्रने भी गलाये सभा मानु शक्तियोग उपका पुरस्क प्राप्त किया हथा शास्त्र और शूल आदिश अनेक कर वायल होनेपर हो उसक जाएसे रक्षको भारत पृथ्वीपर िनी उसमें भी फिल्च हो सेकड़ी असून उत्पन इस प्रका अस पहार्टलके रक्षस प्रकट हुए अस्रॉद्धरा सम्पूर्ण जगत् स्थान हो गया इससे देवताओं को बढा भय हुन्त । ५२ दक्ताओंको उदास देख चरित्रकाने कालांसे मीज़रापूर्वक कहा। मामुष्ट त्य अंपना मुख और भी फैलाओं ५३॥ तथा मेरे शस्त्रपालम गिरनेवाल राज्ञविन्दुओं और उनमें बत्यन होनवाण मह दैन्योंको तुम अपने इस उनावले मुखसे का जाउसे हे ५,४ छ हस प्रकार रक्तारी उत्तरम होनेबारी महादे वॉक अध्यय करती हुई तुम रणमें विश्वरती रहा। ऐसा करनेसे उस टैल्पका सारा रक्त कील हो। जानेपर वह स्मर्थ भी रह हो जामका॥५५॥ ६२ भिर्मेष्ट्र हैं स्थाक जब तुम खा अधीरी ता दृश्य नमें दैल्व उल्कार नहीं हो सकेंगे 'कालीसे बॉ करकर चींग्यक दगान कुल्म रक्तवीक्का मार १५६० और कश्नाने अपने युक्तमं उपका रक्त ले स्थि। नव उसमें वहीं विधिष्टकाया मदासे अहार किया । ५७ किन् रम एक्कानने देवाको तिवक्ष भी बेदना नहीं महीचान्ये एक्रबोटके बान्स्य शरीरक्षे बहुत हा



इति स्रोत्यकेन्द्रेयपुराचे मानानिके मानानी देवीगहालाये रक्तवीकाको जन्महातेऽभावः ४८॥ ब्राह्म १ अधेरातीकः १ जन्मेकाः ६१ एका ६३, श्वासीकः १५०२॥

हम प्रकार औरवर्षण्डसपुरालयं सरवरिक समानाको कथाके अनर्थन देवीयहान्यार्थे 'रक्षणीय-वर्ध' पासक आठवी अन्याय पूरा हुआ ४८

# मक्योऽध्यायः

## निशुम्भ वध

....

(अर्थ वन्यूककाश्वासीय स्वित्यक्षपालां पाराक्ष्मणी च वादां निजवाहृद्ववर्षः। विश्वाणिकदुशकलाभरणः क्रियेन-यथानिककेल्लाभितः वपुराश्यापि॥ व अर्थनारीश्वरके श्रीविधहकी निरन्तर सरम सेता हूँ। उसका वर्षं वन्यूकपुला और सुवर्णके समान एक पीतिविज्ञित है। वह अपनो मुजाओं में सुन्दर अश्वमाला पाल अहुस और वरद-मुद्रा भारण करता है, अर्थनन्द्र उसका आभूषण है उस्त वह तीन नेत्रोंसे सुशोपित है।)

#### सन्देशक ४३४

के विविज्ञमिद्दास्त्रवातं भगवन् भजतः मण।
देव्याकृतिसम्हासम् रक्तवीत्रवधाशितम् ॥ २ ।ः
धूयश्चेव्याम्यहं श्रीतुं रक्तवीत्रे विद्यातिते।
व्यवस्त सुद्ध्ये व्यवस्य निसुद्धशक्तिकोषणः ॥ ३ ॥
दिव्यतं कहा — । १ ॥ भगवन् । आएवे
रक्तवीजकं वधसे सम्बन्ध रखनेवाला देवी चरित्रकः
यह अद्भुत माह।स्य मुझं वतस्यया॥ २ ॥ अत्र
रक्तवीजके मारे जानेपर अत्यन्त कोधमें भरे हुए
सुद्ध्य और निसुन्धने जो अध किया, उसको मैं
सुनन्द व्यवस्ता हूँ ॥ ३ ॥

#### अविरुक्त मध्य अ

चकार कोपमतुलं रक्तनीने निपातिते सुम्बानुसं विश्वपश्च इतेष्यनामु चाइचे ॥ ५ ॥ इन्यकनं सहासन्ते विश्लोकपायनंभुद्रहन्। साम्बान्तिहरूमोऽच मुख्यसभुरसेनका॥ ६ ॥ तस्ताप्रतस्तवा पृष्टे सर्थयोज्ञ भहानुस

संदष्टीष्ठपुटाः सुद्धाः इन्तुं देवीनुपाचपुः॥७॥ आजनाम महाबीर्यः सुरूगेऽपि स्वयलेवृंतः। विदुर्जु विदेशों कांपान्कृत्वा पृद्धं तु पातुर्धि । ८ । ततो युद्धपर्ताकासोदंक्य सुध्यनिशुष्ट्ययेः। **करवर्षभतीवोग्र** मेपयोरिक वर्षतोः ॥ २ ॥ भिक्तेटास्तारक्षांस्ताभ्यां चित्रका स्वलतेकारे:१। ताडयापास चाङ्केषु शासीधरस्टरश्री ॥ १०॥ निज्ञाओं निक्रितं सार्वा चर्य चादाय सुप्रभम्। अनाब्यम्पूर्वित सिंहे देव्या बाहनसुनमम् १९१॥ राकिते बाहरे देवी श्रूरप्रेणासिमुक्तमम्। निज्ञाभस्याम् विकोदं धर्म चाध्यक्षप्रकम् ॥१२ ॥ हिने समीच सहरों स शक्ति निक्रेय सीऽसुरः। सम्बद्धाः द्विधाः चक्रे चक्रेप्याभिमुखायताम् १३ ॥ कोपाध्याती निज्ञासकेश्य जुला अध्यत्न दानवः । अवदार<sup>ी</sup> मृहियानेन देवी तब्बाध्यमूर्णकम् ॥१४॥ आविक्याभ<sup>ी</sup> गर्दा सोअपि निक्षे**ण चनित्रकां** प्रति। स्त्रपि देख्य त्रिज्ञुलेन भिजा भस्मत्वमागळ ॥ १५ ॥ ततः परसूहस्तं तमाधानां दैत्यपृहुत्वम् । आहत्व देवी काणीवैरयातधन भूतले १०॥ तस्मित्रिपनिते भूषौ निज्ञान्थं भौमजिक्तपे । भातर्पतीय संकृद्धः प्रययी इन्तुमस्थितम् ॥ १७ ॥ रवन्यसम्बद्धान्यर्थन्द्रीतपरमाय्**धैः**। भूजेरहाधिरतुर्लेकांच्याहोचे कभी चभः॥१८॥ तम्बद्धानां सप्तालोक्य देवी शङ्कारकद्यम् न्यास्ट्रान्द्रं चार्यि अनुवस्त्वकाराती**न हु**/सङ्ग् ॥ १९ ॥ पूरवायास ककुओ निकायण्टास्कोन छ। समस्तदेत्वसँ-वागःं केनोवधविधाधिना ॥ २०॥ तत. सिंहो महानादैस्थाजितेभव्यस्थिः। पुरस्क्रमास गणनं गर्न रुवैव<sup>व</sup> दिलो दल। २५॥

१ पार-33म् शारेत्वरे । पार-आधान ३ पार-अमदान ४ पार अधानविकी

ततः काली समुनान कर्ण इसायात प्रवत्। सरायां इतिगदेन प्रावस्त्रनासं तिगिहिता ॥२२ । अट्टाप्ट्राक्तियो तिवद्ती ककार इ। तैः राद्धानुगस्त्रेम् जुम्म कार्य क्षे वर्षे ॥३६ ॥ तृगस्त्रीयत् तिहेति कार्यहरणियका वदा। सरा जयन्त्रीभद्दिनं देवैगकाश्मीव्यते १४। सुम्मानात्र्य क ज्ञानिजेनार कार्यामिभीवया। अत्यामी बहिक्टाका क निर्मा कार्यामान्यः विद्यांत्रिन स्वाने वीर्ण विकासम्बद्धानस्त्राम् विद्यांत्रिन स्वाने वीर्ण विकासम्बद्धानस्त्राम् विद्यांत्रिन स्वाने वीर्ण विकासम्बद्धानस्त्राम् विद्यांत्रिक स्वाने क्षेत्रे ज्ञानस्त्राम् सङ्ग्राम् १४॥ स्वान्तान्त्रमान्त्रेति ज्ञानस्त्राम् सङ्ग्राम् १४॥ स्वान्तान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रमा

ऋषि कहत हैं। अ । राजनु युद्धमें रक्तनोज त्रवा अन्य दैत्यके सार ज्ञतेपर शुम्म और गशुम्भके क्राध्यकी सीमा ने रही ५ है अपनी विकास सेना इसः प्रकार मारी जाती देखा निश्नम्भ असर्वसँ माका देवाको और होता उसके साम अस्रोंका प्रभान सेना भी ६ उसका अहारे पोड सन्वा पाश्चभागमें बढ़े-बढ़े असुर थे, वो झोधसे जांत कवान हुए देवीको यस बालोक लिये आने 🤏 महापाकनी हुन्ध भी आभी सेनक साथ सद्दारतासे ৰুত্ৰ কৰে ক্লাপ্ৰয় প্ৰিছেঞ্জী প্ৰাৰ্থক লিঘ ता पहुँचा∦. तब देवीके साव शुस्य और भिन्दस्था भार संयाम छिड गणा वे दोनों दैन्य मंदर्रको भौति बार्गोकी भरकर वृद्धि कर रह हो ह**ै। उन दोनोंक क्लाये हुए बालोको वर्ष** हकाने अपने बागाँकै समृहसे तुरंग काष्ट शाला और जरप्रसम्बद्धांको यथा करके उन दानों देनवयी वीके अक्षांमें भी बोट पहुँचायी १० विश्वासमें तीली तमवर और अमकार हुई उस्प लेकर देवीके देव व्यक्तन सिहक भस्तकभग प्रहार किया । ११ । अन्यने



कहनको बाट पहुँचनेपा देवीने शुरप्र नायक बारामं निशुक्तको ब्रेड नलका तुरह हो काट हामी और उसकी हालको भा जिसमें अस्ट बॉद जड़े में, खण्ड∸खण्ड कर दिवा -१८॥ इग्न और तमवानके कट बानपर उस अधुरने क्रक्ति चलाची किंदु सामने अलेपर देवीने वक्कसे उसके भी दो हकड़े कर दिवे॥१३ अब तो निरुप्त को बसे जल टठा और उस दानधने देवोको प्रारनेक सिवे शुख उटावा किंतु देकोने समीप अलेख उसे भी मुक्केले मारकर चूर्ण कर दिया १४ ह तब उसने गदा चुपाकर चण्डीके कपर चलायी परंतु वह भी देतीके विज्ञालसे कटकर भरम हो गयी १५॥ लदन-तर दैन्पराज निज्ञाभको फरसा हत्वमें लंकर आतं देख दनीने बाणसम्होंसे भावलकर भरतीया न्ता दिव्ह १६ उस भयंकर पराक्रमी भई निरुप्तके बरासायौ हो जानेपर सुरूपको **४**इर क्रांभ हुआ और अध्यक्तका वभ करनेके लिय बह आगे बदा ४२७॥ स्वयर बैठ बैदो हो उत्तम

आयुर्धामे मुग्गिमन अपनी कहा कही रहत अनुषय भूज और समृत्रे जाकणाकी दक्षका नद अञ्चल अभी धार्न लगा। १८ - इसे आने देख देखाने शब्ब ৰালকা औৰ ধনুকতী ভাতজাতা দী সংবাস दुस्सद तस्य किया।१९। माम ही इन्हों चर्तने ज्ञादन की जनकर देन्द गैरिकॉन्स नेत्र नह कार्यकला था, सम्पूर्ण विद्यालाको अपन का दिना ॥२० व नटनचार सिंहने भी अपनी दहाइसं जिसे सुनका ५६ वह राज्याजीका काल् कर हा रो जल्लाका आकाम मुक्ती और दस्ते दिशालाका मुँजा दिला। २१ । फिर का नान भारतक में उपलब्ध अपने द्वार्ग हार्मोंने पृथ्योपन आधान किया। उससे पेना वर्गकर जब्द हुपा किसमें पहलेके सभी मच्ये ज्ञान्त हो तमे २२३ क्याधान् किलान्तीय रैमाजि निर्वे अधिवृत्याच्यक अहत्राम किया हा हामान्त्री मुरका समस्य समृह सर्ग हो कियु शुस्भको बढ़ा क्रांभ हुआ। २३ उस समय देशीने जब शुक्तको मध्य करक करा— भ दुरत्यन् अस्तारत स्त्रहारत, 'तभी बाकाशवें म्बर्ड हुण टेचना बांल इंटे, 'जब हो अध ही 🕝 शुरुभने मही अन्तर क्लान्स आसे बुक्ट अन्य न अथानक सर्विक चलानी। स्वीत्रमय कालक समान जाती तुई उम जांकको इंजोर्ट बाँड भारी ल्केसे दुर हटा दिया २५ उस सबक रूप्यके सिलानालये जानी लांक गूँज ठाउँ गाजन उसकी प्रतिध्वनिसे वंप्रश्नतक समान भगाक सक्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दोंको जीन लिख् ४४६ कुम्मक बरनाये हुए बारगांक इंजाने और रंबाक चलाने हुए बलाँके सुरूधने अपने धनकर बलाँद्रम सैकहाँ और हमस हकड़े कर दिने ॥ २७ - तम क्रोथर्ने भरी हुई चरिडकाने शुस्पको शुलसे मारा रक्षके लायजाने युक्तिक हो 🕬 पृथ्यीपा िंग वहा ३८

Management Management and Association of Contract Contrac

कर्त विश्वकः सक्तावं चेत्रपायककार्युकः १ अन्त्रकार प्रतिरंती काली केसीयां स्वाप १२९॥ कृतः कृत्या कार्याकवृतं स्पृष्टेवरः। प्रक्रम्यूचेन रिनेमाञ्चास्याचारा खोपहरूरम् ॥ ३० ॥ तक भगवणे कुळा हुग्गे हुग्गेनियाशियो। विकाद नानि एकानि स्वशंद वाकातंत्र मन्॥ ३१ ॥ तनी विज्ञाननो वेपेन गराबाराच चरिष्टकाच्। क्रभवाक्त है हुन् कैक्क्पाक्रमावृतः ३५॥ सम्बद्धान स्थानं गरां विकंद वर्णक्रयः। **क्र**वरेष विकासिया स.च. शूर्ण क्याददे ३३ अ ज्ञान्द्रको समायाची निक् हरि विकास सुनेन बेलांट्येन स्थितका । ३ ० ॥ भिक्रभ्य काम हालाच हरवार्षक कृती उपा-काञ्चलो यद्मार्थाचीमित्रश्ली कृषयो वर्त् ॥ १५ ॥ क्रम निकासमा हेची प्रहत्त कानवन्त्र,। निर्माक्षणेत्रं स्वयंग्यः यागाऽव्यवसम्बद्धिः ॥ ७५ ॥ नतः तिरम्बन्धारोपं<sup>द</sup> वंज्ञासुपणनिर्माकान्। अस्तर्गन्तराज्यस्य करानी जित्रकृती मध्यवसम् ॥ ५० ॥ कीवारीधर्गकांश्रीविकाः कवित्रश्रातीहरूपः । सङ्गाणीयनाम्बन् गायेषान्ते विशाकृता ॥ ६८ ॥ याहे स्टोरीक्रमृत्येच स्थिताः वेतृष्टकार्यरे । भागतीन्वद्रवासेच केञ्चिक्यवर्गकृताः पूर्वतः १९॥ खण्डं <sup>\*</sup> खण्डं न सकेण बैगाच्या **स**मसः कृषः । वर्गेण चैन्द्रीयम्पार्णक्षम्केन स्थाने ४०॥ कविद्विभग्ग्या कवित्रका बहाहवाम् भौक्रपञ्चापो कार्ननियम्भौ कृष्टीक्षः 😘 ४५॥ क्ननेमें ही निशुस्थको चंतना हुई और दसने धनुष हायमें लेकर बार्गाद्वार देवी. कार्या नवा सिंहकी कावल की डाला ३९४ किन वेल रैन्याप्यने रस इज्ञान वर्ति बनाकर चळाके बहारसे नॉप्टकाको आच्छादित कर दिशा ३० जब र्गम पाड्रका नाम करनंदानी भगवाने हुगाँने कुष्तित होकार अपने कार्नोसे उन पक्कों सका

THE RESERVE AND A SECOND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO





कथा सिंह के यास अभ गर्चे॥ ४१ ।

NAME AND POST OFFICE ADDRESS OF TAXABLE PARTY.

A SECURIT OF SECURITY AND ASSESSMENT OF SECURITY ASSESSMENT OF SECUR

🕶 🐣 🕶 🕶 नक्सीऽध्याय ॥ ९ ॥

इन्हरा 🗝 ९, ए०म् ४१, एममधीन

## दशमोऽध्यायः

#### शुम्भ वध

('ड-' सम्बद्धानसम्बद्धाः स्वत्यसम्बद्धः वित्रां अनुस्त्रस्युताङ्गुरस्यसम्बद्धाः राज्यभूजिसः स्थातीः शिलकाणिकायो कामेक्से इदि भज्यमि कृतेन्दुलेखान्॥

मैं मस्तकार अञ्चल-६ भारण करनेवाली दिलस्टिस्कारण भगवती कानेश्ररीका इंटर्का लिकन करना हूँ। ये तपाये हुए सुवागेके भयान सुदर हैं सूर्य चन्ह्रपा और ऑग्नि—में ही तीन दनके नेश हैं तथा में अपने मनोहर हाथींमें भनुष-बाण, शहूरा, करा और सूल बारण किने हुए हैं।)

**व्यक्तिमान** हर है

'ॐ'निरुष्णेनिद्दर्गदृष्टा धातरे प्राणन्तविकास्। इत्यापनं कर्त्रं केन शुरूषः कृद्धोऽकवीद्वयः ॥ १ त करवनसेपार्ट्ट<sup>१</sup> तवं का दुर्गे गर्वनायक्। अन्यानां करण्यांश्रेत्व युद्धप्रसं वातिकाणिके ॥ ३ ॥

ऋषि कहते हैं— ॥ १ । एकन्। अपने प्राणीके समान मार्ग आई निशु-अपने मारा गात हैल तथा सारी सेनाका संहार होता जान शु-अने कृषित होकर कहा— ॥ २ ॥ 'दृह दुर्गे' तू चलके अभिमानमें जानम झुठ मृतका अभेड न दिखा। तू बढ़ी गानिनो चनी हुई है किन्तु दूसरी रिक्क्योंके बन्दका सहारा लंकर लाइती है । ॥ ॥

देख्यासम्बद्धाः

श्केताई जगराज दिलीयां का जनावता। पञ्चेता दृष्ट मध्येष विशालको महिभूतवः है ॥५॥। देखो बोलीं — ॥४॥ औ दृष्ट में अकेती हो हैं इस संसारमें मेरे सिवा दूसर। कीन है देख ने मेरी ही विभृतियाँ हैं, असः भु≴में हा प्रवेश कर रही हैं ⊭५॥

ततः समस्तानसः देश्यो बहारणीहम्बुखः स्थान्। तस्या देश्याकानी जन्मोनीनाहानिकाः । ६ ।।

नदनसर सक्षापी आदि समस्त देनियों अभिका देवीके समेरमें लॉन हो गर्वी। कह समय केवस ऑक्का देवी ही यह नयीं॥६॥

देव्यक्तम ॥ ३ ४

अहं विभूषा शहुभिरिह क्रपैयंद्यक्रिता। तत्संहतं नयेकेच तिहाम्याची पैकरो भव ॥ ८ ।।

देशी बोली— ॥ ७ ॥ मैं अपनी ऐश्वर्यशक्तिसे जनेक अपोमी वहाँ अपस्थित हुई था। उन सब क्रवोंको मैंने समेट लिया। अब अकेरी हो युद्धमें साथों हैं तुम भी स्थित हो जाओ ॥ ८ ॥



र पा॰— १९० २ इसके बाद किसी-किसी प्रतिमें कविष्ठवाथ अधिक पात है

ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥

ततः प्रवकृते युद्धं देखाः शुम्भस्य चोभयोः। पश्यतां सर्वदेवानायस्तरणां च दारुणम्भा १०॥ शास्त्रमें शितैः शस्त्रेस्तद्यास्त्रेश्चेत दारुपैः। तयोर्युद्धपभृद्धयः सर्वलोकभयङ्गरम् ॥ ११ ॥ दिव्यान्यस्थाणि शतशो पुसुने यान्यशाम्बका। क्यक तानि दैत्येन्द्रस्ततप्रतीयातकर्तृभिः ॥ १२ ॥ मुक्तानि तेन जास्वाणि दिव्यानि परमेश्वरी। क्थल लीलमैबोग्रहुक्केरोक्यारणादिभिः । १३ ॥ शरशतैर्देवीमाच्छादयतः सोऽसरः। सापि <sup>र</sup> तत्कृपिता देखी धनुश्चिष्केद चेषुभि: ॥ १४ ॥ क्षित्रं धनुषि दैत्येन्त्रस्तथा शक्तिमधाददे। चिक्केट देवी चक्रेण काम्प्यस्य करे स्थिताम्॥ १५॥ ततः सञ्जापुपादाय ज्ञतचन् च भानुपत्। अभ्यक्षावत्तदर<sup>हे</sup> देवीं वैत्याक्रमधियेश्वरः॥१६॥ तस्यपतत एवाज् खड्गं विच्छेद चण्डिका । भ्रम्पूर्कः शितेवांणेश्चर्यं चार्ककरागलम्<sup>र</sup> ॥ १७ ॥ हताश्चः स तदा दैत्यप्रिष्ठवश्चन्य विसारविः। जवाह मुद्दरं घोरमन्त्रिकानिधनोद्यतः॥१८॥ क्रिक्टेदापततस्तस्य मुद्दगरं निश्नितैः शरैः। तकापि सोऽभ्यमावकां मृष्टिमुद्यम्य वेगवाक्॥ १९॥ स मृष्टि पानयामास इत्ये दैत्यपुट्टवः। देव्यस्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताइयत्॥ २०॥ तलप्रहाराधिहतो निपपात महीतसे । स दैत्यराजः सङ्क्षा पुनरेव तथोत्वितः ॥२१॥ उत्पत्य च प्रमुद्धोच्येदेंतीं गगनमारिधतः। तत्रापि सा निराधार युपुधे तेन चण्डिका (१२२॥ नियुद्धं खे तदा दैत्यञ्जविङ्का च परस्यरम् । चकतुः प्रवर्ग सिद्धमुनिविस्मयकारकम्॥ २३ ॥ ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बका सह। उत्पात्य भामयामास चिक्षेप भरणीतले॥ २४॥

सं क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मृष्टिम्चम्य वेगितः ै। अभ्यमावत बुष्टात्मा चरिङ्गकानियनेन्स्या - २५॥ तमायान्तं ततो देवी भवंदैत्यजनेश्वरम्। बगत्यां पातयामास भित्त्वा शुलेन वहासि । २६ त स गतासुः पपातोव्यौ देवीशृक्षाप्रविद्यतः। षालयन् सकलां मुर्क्ती साविश्कीयां सपर्वताम्॥ २७॥ ततः प्रसन्नमस्त्रालं इते तस्यन् द्रात्मनि। जगत्तवास्त्र्यमतीवाम निर्मलं साधवस्यः ॥ २८ ॥ उत्पातमेदाः सोत्का ये प्रमासंस्ते हामं चयुः। सरितो परर्गवाहिन्यस्तवासंस्तत्र पानिते॥२९॥ ततो देवगणाः सर्वे इपॅनिपॅरमानसाः। बभुवृतिंहते तस्मिन् गन्धवां ललितं जगुः॥ ३०॥ अवादयंस्तवैकान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः । ववु: पुण्यास्तवा वाताः सुप्रभोऽभृत्रिवाकरः ॥ ३१ ॥ जन्मसुद्धारस्यः शास्ताः हान्ता दिञ्जनितस्यनाः ॥ उठे ॥ ६२ ॥ ऋषि कहते हैं—॥९॥ तदनन्तर देवी और शुष्प दोनोंमें सब देवताओं तथा दानवांके देखते-देखते भयक्कर युद्ध छिड् गया॥१०॥ बाणींकी वर्षा तथा तीखे शस्त्री एवं दारूण अस्त्रीके प्रहारके कारण उन दोनोंका युद्ध सब लोगोंके लिये बडा भयानक प्रतीत हुआ॥ ११ ॥ इस समय अम्बिका देवीने जो सैकडों दिव्य अस्त्र छोडे, उन्हें दैत्यराज ज्ञाप्पने उनके निवारक अस्त्रींद्वारा काट डाला ॥१२॥ इसी प्रकार शुस्भने भी जो दिव्य अस्त्र चलाये, उन्हें परमेश्वरीने भयक्कर हुकूतर शब्दके उच्चारण आदिद्वारा खिलवाड्में ही नष्ट कर डाला ॥ १३ ॥ तब उस असूरने सैकड़ों बाणोंसे देवीको आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोधमें भरी हुई उन देखीने भी बाज भारकर उसका धनुष काट डाला॥१४॥ धतुष कट जानेपर फिर दैत्यराजने शक्ति हाथमें ली किन्तु देवीने चक्रसे उसके हाथकी शक्तिको

१ पा०---हु०।२ पा०---सा च।६ पा० कत तां हन्तुं दैत्या० ४, इसके बाद किसी- किसी प्रतिमें--- अश्रीधा पातवामास रथ स्वरिधना सह 'इतना अधिक पाठ हैं। ५, पा० वेगवान्। of the franchis walls being their

many of the said decrees it does not decree

med A to one from the foreign and the same party and the same that the and the second control of the control of the second control of per de arrand più un femine a fin embedies in one when an i will P. C. The A. St. His Street Aug. Principal Province operated from a control and the pipe of the state and the second the that there is its my fifth man by Brit bei de die grant in der Sterreit Bellet March waste may be the best of tions and the other are firm a to a fellow कार्य क्षेत्र के राज्य होता स्वर्धिक के पह graffer and depth door and it was to be For an ever all balls per A series providing first by stight-ground of Fre fail appear it great on agreem

Belleg at Light State Specials Street, and the

the Copy was not have to 45 may get.

all affreige famout medium property of

the selection when the selection with

the party of the desire that he despise

the Report a till more today and

教徒 2000年10日 4年 李明 帝の主 4、1-4年 4月8日

and the south to be all the state COLUMN ARIS MINES PONT

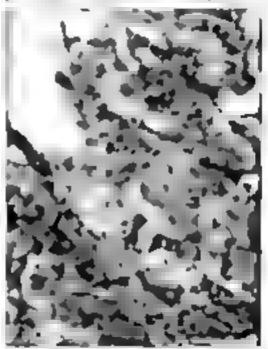

아이의 환자 등록 전혀 전혀 되어 안 되었다. **经收益 医结节性 医多种性 医** programme that with the statement of the production in both of the child केंद्र प्राप्त ने स्वर्थ करी हरते राज्य स्थान र प्राप्त है कुन्द्रों अस् कर्ष में देवस्त्रोक क्षाप एको क कर क्षेत्र का ब्रह्माच्या प्रमुख पीत पूर्व क्ष्मी क्षात्र है हुन्हें the set to all the set of the set of the later ानको करते कराने राज्य जीते कार्याच्यां सामित नाहें। where their states in the last the state of Belle tray appeals are it are not buy high reflection affirmmed high of all are both. विकास प्रमाण करने केराक की प्रमाण केंद्र अपने प्रमाण के उन्हें कर उन्हें के अपने के

विकास कर के के के कि क्षांच्या के पार्टी करका के कि अपने का प्राप्त कर का का की को कर कर है। the absolute and the second section of the section he say, that contact in part amount with many applications कार कर नाम कार्य असार हम है जा राज्य

#### <u>appy spynyyppy try try erukerktykkererekken k</u>tter er er er er er krukkurkurkiter ek

### एकादशोऽध्याय:

# देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा देवीद्वारा देवताओंको वग्दान

•्यान

( बालरविद्युतिमिन्द्किसेटां तुङ्गकुकां नयनप्रययुक्ताम् । भ्यरमुखीं बरदाङ्कवापाशाभीतिकरां प्रथलं भूवनंशीम् ।

मैं भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करता हूँ उनके श्री-स्ट्रॉकी आधा प्रधातकालके सूर्यके ए.सान है मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट हैं। वो रधरे हुए स्तर्नी और तीन नैजेल युक्त हैं। उनके मुखपर पुसकानकी छटा छायों रहती हैं और तथीं में बरद, अङ्कूष्ट्र पांगे एवं श्रेषय मुद्रा श्रीभा पात हैं।)

**कृष**िरुवाच ॥ १ ॥

ॐ' देख्या हते सत्र प्रहास्*रेन्द्र* सन्द्री भुरा वहिषुरीगमास्ताम्। काम्यासनीं तुष्ट्रवृरिष्ठलाभाद्<sup>र</sup>

विकाशिवकाकविकाशिताशा <sup>२</sup> ।२ ।

देखि प्रपन्नानिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य।

प्रसाद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देखि चराचरस्य ३॥

अध्यारभृता जगतस्वमेका

महीस्वरूपंण चन स्थितासि

अपो स्वरूपस्थितया त्वयैत

दाप्याधनः कृत्स्नमलङ्कावीर्धे । ४ ।

न्वं वैष्णयी शक्तिगनन्तवीर्धा

विश्वस्य बीजं परमासि माद्या

सम्मोहितं देखि समस्तमेतत्

र्स्स वै प्रभन्न भृति मृक्तिहेतु॥ य

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदा

स्त्रियः समस्ताः सकला जगन्सु।

त्वरीकया पृत्तिमम्बदीतन्

को ते स्तुतिः स्तब्धपरा परोक्तिः ॥ कः ॥

सर्वभूना यदा देवी स्वर्गभुक्तिप्रदायिनी

न्वं स्नुता स्नुतये का वा भवन्नु परमोक्तयः सर्वस्य वरिवक्तोणः जनस्य वनि संविधने ।

सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते।

स्वर्गीपवर्गेदं देखि नागर्याण नमोऽस्तु तं ४ कलाकाञ्चादिरूपेण परिणामप्रदायिनि ।

विश्वस्योपरती शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ९ क

सर्वमङ्गलमङ्गर्रेये जिल्ले सर्वार्थमाधिके ।

शरणये त्र्यस्थके गाँरि नास**यांचा** नमांऽस्तु ते १०॥ सृष्टिस्थिनिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि

भूषाक्षये भूषावये नारायांण समोऽस्तु तं ॥११०

शरणस्पत्रद्वीत्रार्तपरिक्राणपरायणे ।

सर्वस्यालिहरं देवि नारायणि भयोऽस्तु ते॥१२

हंसयुक्तविमानस्थे सहाप्मीरूपथारिणि।

काँशगम्भ:श्रारिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते १३ :

विशृलचन्द्राहिधरे महांबुषभवाहिनि।

माहेश्वरीस्वक्रप्रेण नारायणि नमाऽस्तु ने १४॥ -

मयूरकुक्कुटवृतं महाशक्तिधरंऽनधे ।

कौमारीस्वयसंस्थाने नाराधणि नमोऽस्तु ते १५॥

शङ्खस्त्रकगदाशाङ्क्षंगृहीतपरमाय्थे

प्रसीद वैष्णवीरूपं नारायणि नमंडम्तु है। १६॥

गृहोतांग्रमहाचक्रे देशोद्धृतवसुंधरे

वराहरूपिणि शिक्षे नामयणि नमाऽस्तु तं॥१७

मृसिहरूपेणाग्रेण हन् दैत्यान् कुनाद्यमं।

्रदेलोक्यत्राणसहिते नागयणि नमोऽस्तु मे॥१८

किरीटिनि महावत्रे सहस्तनवनीञ्चले।

सुत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायिण नमोऽस्तु ते॥१९॥

१ पाठ लम्भार र णाञ वक्त्रास्यु थित ३ षाठ भूक्ति ४ पाठ भाङ्गन्ये

×देवताओंद्वरा देवीकी स्तृति तथा देवीद्वरा देवताओंको वस्त्रन×

शिवदर्शस्त्रक्षपेण -इतदेखमहाबसे । धोररूपं महारावे नागंधिंग नयोऽस्तु ते ।२० दंशकरासबहरे शिरोम्बल्बविभूवणे। च्यमुण्डे मुण्डम्धने नशावणि नमोऽस्तु ते॥ २५ ॥ लक्ष्म सन्ते महाविद्ये शब्दे पुष्टिर्ह्वये धूने। महाराष्ट्रि<sup>न</sup> बहुाऽविद्यो<sup>दे</sup> भारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २२ मेथे सरस्वति वरे भृति बाधिव तामसि। नियते त्वं प्रसीदेशे नास्त्र्यणि नमोऽस्त्<sup>म</sup> ते ॥ २३ ॥ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्ति। भवेष्यस्थाहि नो देवि दुर्ग देवि नमोउस्तु ते ॥ २४ ॥ एतते बसनं सीप्यं लीचनत्वभूषितम्। पान् नः सर्वभीविभयः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ २५ ॥ ज्यात्मकसङ्ख्यात्युग्रमश्रोषा सुरस<u>्</u>द्रम**म्** विशृक्षं धातु मी भीते भेंद्रकासि नमोऽस्तु है ॥२६॥ हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य वा जगत्। स्त मण्टा पातु नो देवि भाषेष्यां उनः सुलानिव ॥ २७ अस्एस्ग्वसापक्रचर्कितस्ते करोण्यलः **शुभाय खड्गो भवनु च**पिडके त्वी नता वयम् १२८॥ रोगानशेषानयहेसि तुष्टा क्ष्य<sup>ा</sup> स् स्वयान् सकलानभी**ह**न्। स्वामाधिकानी न खियश्चराणा त्वामाश्रिता द्वाश्रयतो प्रयानि ॥ १९॥ एतत्कृति यन्कटन स्थयम् धर्मद्विषा देवि महासुराणाम्। कपैर**ेकैर्यह**धाऽऽत्ममृति कुरकान्विके तत्क्रकरोति कान्य ॥३०॥ विद्यास् इगस्तेव विवेकदीप-

च्याग्रेषु बाक्येषु च का खब्न्या

**म**मत्ववर्ते अतिबहत्त्रं कारे

वि√ममस्थेतदत्

रक्षांसि **यत्रोग्रविषाश्च** पश्चारयी दस्युबलानि धन्न। यत तथाक्रिमध्ये द्यवानस्तो तत्र स्थिता त्वं परिवामि विश्वपृ 🗈 ३२ ॥ रवं परिपासि क्षिश्री वि**धेशरि** 

किश्वान्यका अगयसीति विश्वाप। भवती भवति ਕਿਐਂਟਾਰਜ਼ਹਾ विश्वरक्षया में खिय भक्तिनम्राः - ३३ देखि प्रसीट परिपालय चौत्ररिधीते-**नित्यं वशासुरवधारधुनैव सधः।** प्राप्ताने सर्वजनता प्रश्नमं<sup>क</sup> नवास्

**उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गाम्॥** ३४ ॥ प्रणतानां प्रसीट त्वं देवि विश्वातिंडारिणि। त्रैलोक्यवारिमामीङ्गे लोकानी बरख भव ॥ ३५ ॥ अर्ह्य कहते हैं - ॥१३ देखाँके द्वारा वहाँ महादैन्यपति भूम्भके मारे जानेपर इन्द्र आदि

देवता अधिनको आगे करके ७४ आत्मायनी

देवीको स्तृति करने लगे। उस समय अभीष्टकी

प्राप्ति होनेसे उनके मुख-कमल दमक उठ ये और उनके प्रकाशसे दिशाएँ भी जगपगा देही थीं ॥२॥ देवता होले—शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली देखि। हमपर प्रसन्न होओं। सम्पूर्ण जगत्की माता

प्रसन्न होओं विश्वेष्वरि 'विश्वको रक्षा करो। देवि तुम्हीं चरानर जगतुकरी अधीक्षरी हो।३॥ तुम इस जगतका एकमात्र आयार हो, क्योंकि पृथ्वीरूपर्गे

तुम्हारी ही स्थिति है। देखि! तुम्हारा पराक्रम अलङ्करीय है। पुम्हों जलक्रपमें स्थित होका

सम्पूर्ण जगतुको तुस करली हो ॥४॥ तुम अनन्त बहासम्बद्ध वैष्यवी शक्ति हो। इस विश्वकी कारणभूत

**विश्वम्** ॥ ३१ ॥ | यस माया १।। देवि । तुमने इस समस्य जगत्नी

र् पर∞—पुत्रे २ पाल÷ रात्रे । ३, पाल—महायाये । ४ शाल्लअवी होकाकारने वहीं एक श्लोक अधिक पाठ ाम है ओ इस प्रकार है

सर्वतः पणिपादाभ्ते रावेगोऽभ्तितिमुखे अर्थतः प्रवणप्राणे नात्राथि। नागैतस्त् ते 📑

माहित कर रहा है। तुम्हीं हमत हानक हम पुन्नीपर मोक्षमरे प्राप्ति काम्ती हो ४५ व देखि सम्दर्ज विकार्य तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप 🕏 🕏 अन्तर्भ जिलनी स्थिती हैं से स्था नुस्तानी ही मृतियाँ हैं। सगदान एकमा तुमने ही इस विश्वको स्थान कर एका है। तुम्हारी स्ट्रीन क्या हो सकती है? हम को स्तवन करने बोरव चटाओं से एवं पर वाले हो तह । देखि जब तुम सर्वत्रकार एवं स्वर्ग वक्त मोश्र करान करनेवाली हो, इब इसी क्यानें बुन्हारी स्तृति हो गयो। तृष्टारी स्तृतिके लिये इसके आच्छी उन्तिकी अपि क्या हो सकती हैं ? : : व वृद्धिकपने सन लोगोंके इक्ष्वमें विराजकात रहनेवाली तथा स्वर्त एवं मोश्र प्रदान करनेवाली नागवणी देवि! इन्हें मननकार है ३८ । करन, कहा आदिने रूपने क्षापालः चरिकाम (अचरका चरिकार्तन)-की ओर हा कानेवाची तथा विश्वका इपलड़ार करनेवे संदर्भ परावणी। हान्हें नवस्थ्य है ०९ व सहस्रकी हम सब प्रकारका मञ्जल प्रदान करनेवाली बङ्गलबर्ग हो। कल्थानदानने सिक हो। सब कृत्वाचीको मिद्ध करनेकाली, शरणायकासरा, सीप पेप्रोपाली एवं गीरी हो। तुम्हें पणम्कप्त 🕏 ॥ १० ॥ वृष्य सृष्टि, फलन और सङ्गरकी शास्त्रिभूता अन्यतानी देशी, मुज्जेंका आधार तथा। क्रांतुकाको हो। करावनि। तुन्हे प्रकारक है ॥११ ॥ शरणमें अतमे हुए होनों एवं चीड़िनोकी रक्षार्थ सरकन रहनेकानी क्या सकती पीड़ा दर करनेकाली माराज्ञे देवो । तृष्टे नगरकार है ॥ १२ ॥ वाराज्ञेलः बुग ब्रह्मानीका रूप धारण करके इंजीवे जुते इए विकास वैदेशी तको कुछ मिकिन प्रश खिडकमी रहनी हो। तुम्हें ननस्कार है अ१६ H माई श्रेरीकच्ये फिल्ल चन्द्रमा एवं मर्चको भारत कारतेवाओं भवा यहान् वृषधको सैठयर बैठनेवाओं

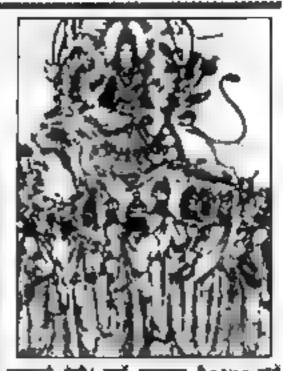

नाराजाची देवी। सुम्हें न्यरकार है ॥१४॥ व्यर्ते और मुगोंसे भिने रहवेचाली तथा चढ़ारान्ति भारम करनेवाली कीमारीकपश्चारियी निव्याचे नारावीय तुम्हें नवस्कार है। १६। सञ्जू, भवा, गदा और ज्ञाईश्ववद्य इत्रय आव्धेको सारम करनेकाली बैच्चची शक्तिकचा जरानमि! तुम प्रमान होओ। तृष्टे राजमात है ॥१६ ॥ हाथमें भवानक महाचार लिये और छड़ोपर भारतिको उठाचे कारातीकपधारिकी कल्यानमधे महार्थाण। तुन्हें भगन्यतः है ४१७॥ भवजूर मुक्तिहरूपसे दैत्यांक सथके तिने उद्योग कानेवाली तथा विभूवनको स्थाने सलाग सानेवाली बारवर्षित्। इन्हें असम्बद्धाः है ॥१८ व जनस्वापर किरोट और हायमें महत्त्वत भारत करनेकारी, महत्र नेप्रोके कारण उद्देश दिखाओं देनेकानी और कृष्टामुक्ते प्राणेका अच्छारम कारेकाची इन्हार्यकरूप क्रमध्ये देवि । एवं क्यावर है ॥ १९ ॥ निकट्रीकार्य दैन्द्रोकी सहनी सेन्द्रका सहार कानेकाली, भणकूर क्य भारत तथा विकट गर्जन कानेकानी बरावर्षि नुग्रें नामकार 🛊 ॥ २० ॥ दाहांके कारण विकास

मुख्यक्षी मुण्डमालासे विभूषित मुण्डमर्दिनी इन धर्मद्रोही महादेखींका संहार किया है वह चाम्ण्डारूपा नाग्रवणि। तुन्हें नशस्कार है ॥२१॥ लक्ष्मी, लका, महर्गकका, बद्धा, पृष्टि, स्वका, भूवा, जहारात्रि तथा महा-अविद्याक्षण नारायणि <sup>१</sup> हर्न्ड नगरकार है। २२। नेभा, सरस्वती, कर (ब्रेडा), भृति (ऐश्वर्यकपा), बाप्नकी (भूरे रंगकी अचना पार्वती), तामसी (महाकारणे), नियता (संवयपरावणा) तथा ईला (शबकी अभीवरी) कृपिणी करायणि! तुम्बँ नमस्कार इं॥२३॥ सर्वस्वकृषा, सर्वेषारी तथा सब प्रकारकी सक्तियोंसे सम्बन दिव्यकृषा दुर्गे देवि। सब भगोंसे इयारी रक्षा करो; तुम्हें चमस्कार 🖁 ४२४ ॥ कारकावनी १ यह तीन लोचनोंसे विभूषित तुम्हरत सीम्य मुख सब प्रकारके भवाँसे हमारी रक्षा करे। वृन्हें क्यस्कार है ॥ २५ ॥ भदकाली - क्वालाओं के कारण विकास प्रतीव होनेवास, अत्यन्त भवकूर और समस्य असरींका संहार करनेवाला तुपहारा जिल्ला भवते इमें बकावे। तुम्हें नमस्कार है ॥ २६ ॥ देवि। जो अपनी ध्वनिसे सम्पूर्ण बगतुको व्याह करके दैलांके देज वह किये देता है, यह तुष्कारा घटा इमलोगॉकी पापोंसे उसी प्रकार रक्षा करे, जैसे माला अपने पूत्रोंको बूरे कमीसे रक्षा करती है ॥२७॥ चण्डिके। तुम्हारे हाचीमें सुशोधित **बाब, जो असुरोंके रक्त और वर्षीसे वर्षित है** इमारा सङ्गल करे। इम तुम्हें नमस्कार करते 🖁 बर८ ॥ देनि ! तुम प्रसम् होनेपर सम रोग्रॉको नष्ट कर देवी हो और कृषित होनेपर मनोवर्डन्छत सभी कामनाओंका नाम कर देवी हो। जो लोग तुम्हारी शरकमें जा चुके हैं, उनपर विपवि तो आती ही नहीं। तुम्हार्य सरवर्षे गये हुए मनुष्य इसरॉको करण देनेवाले हो जाते हैं ॥२९ ॥ देखि। अस्विके !' तुमने अपने स्वरूपको अनेक भागींमें विभक्त करके नाना प्रकारक रूपोंसे जो इस समय बरको में अवस्य देंगी ॥३७ ॥

सब इसरी कीन कर सकती को ४३० ॥ विद्याओं में, **अ**नको प्रवर्ध**श**ङ करनेकले सक्तोंमें राज आदिककों (बेटॉ)-में हमारे सिवा और किसका वर्णन 🕏 ? क्या दुमको झंडकर दूसरी कौन ऐसी रुखि है, ओ इस विश्वकी अञ्चलभव मोर अन्धकारसे परिपूर्ण ममतारूपी गढ़ेमें निरन्तर भटका रही हो ॥३१॥ जहाँ राक्षस, जहाँ भवकूर विववाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरॉकी सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्रके नीचमें भी साव रहकर कुन विश्ववर्ध रखा करती हो ॥३२ ॥ विश्वेशिर ! त्य विश्वका पालन करती हो। विश्वकषा हो, इसिलने सामुर्ज निश्वको भारण करतो हो। तुम भगवान् विश्वनायकौ भी वन्दनीया हो। को लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाडे हैं, वे सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देनेवाले होते हैं॥३३॥ देवि । प्रसन्न होओं जैसे इस समन अस्टॉका वध करके तुमने शीव ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा इमें ऋतुओं के भवसे बचाओ। सम्पूर्ण जनत्का पाप यह कर दो और उत्पात एवं पापीके कलस्वकृष प्राप्त होनेवाले महामारी आदि बड़े-बड़े उपद्रवोंको सीम्र दूर करो॥३४॥ विश्वकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि। इय तुम्हारे बरलॉपर पढे इए हैं, इसपर प्रसन्न होओ। जिलोकनिवासियोंकी पुजनीया परमेश्वरि लोगोंको बरदान दो॥३५॥ देखाकाम ४३६ ४ करहाई सुरगणा कर कन्मनसेव्ह्या। तं वृज्धां प्रवक्तति जनसम्बद्धारकम् ॥ ३७॥ देवी बोर्ली—॥३६॥ देवताओ! 🖣

देनेको तैयार हूँ। तुम्हारे मनमें जिसकी इच्छा हो।

बह वर भाँग सो। संसारके लिये उस उपकारक

CT 375 836 8

सर्वाकाणसम्बद्धः वैमोनयस्वाकालेवरि। वृक्तेन स्वकः कार्यक्रमाईरिक्यास्टब्स् ३२॥ देवतः वंत्ते— ॥३८॥ सर्वेशरिः तुसः वसी

प्रकार ताना लोकोंकी समस्त कामाओंको ताना करो और हमारे लकुओंका चात करती रही । ३९ ०

र्वेष्णुकास २ ४० ॥

वैवस्वतेऽन्त्रे प्राप्ते अष्टुर्ग्वेशतिले क्र शुरुती विज्ञान्धक्रीयान्याक्यवयोते महासूरी ॥ ४१ छ प-द्क्षेपन्द्रे<sup>क</sup> जाता चलोदानर्थसम्भवा। ततस्त्री नकाविष्यानि विनवाचननिकरिस्नी ॥ ४.२ n य-सम्बद्धितरोहेण रूपेण युधिकीराले। अवतीर्व इभिष्याचि वैप्रविकारत् शास्त्रात् ॥ ४३ ॥ भक्षकरमञ्ज सामुद्राम् कैवरियसस्यक्रम्हरम्। रका इता अविध्यति दाहिमीकुमुनोपनः 🕱४॥ सती यां देवता: कर्जी मर्द्यलेके च मानवा: स्त्वन्तं व्यक्रिकानि सत्तं रक्तवनिकानः ४५ ॥ भूष# अत्वार्षिकवातमानृद्धाप्रमञ्ज्ञीत मुनिष्टि संस्तृतः भूमी संश्रीकव्यान्वयोगिका ॥ ४६ । सत: जनेन नेजाकां निरीक्षिकानि बन्धनीन्। मनिर्वेदिकानि वयुताः ज्ञाताशीपिति मां एतः ॥ ४७ ॥ ्रमोक्रमासदेहसमुद्धवै-। एतो इद्रपश्चित्ते । व्यरिष्यापि स्टाः शाकैलवृष्टेः प्राप्तधारकै ॥ ४८ ॥ शाकाभरेति विकारि रहा भागान्यहं भूवि : स्त्रीय व विकासि हुर्गनाको महामृत्यू ॥ ५६ ॥ दर्ज देवीनि विख्यातं तन्त्रे नाम अविकाति। प्तकारं यदा भीने कर्ष करना हिमाचसे ४५० रहासि भक्षयिद्यापि<sup>र</sup> मृत्येलां प्राजकारकात्। क्षत् जो जुलक सर्वे क्रोक्टक्यानसमूर्वयः ॥५३ भीया देखीत विख्यातं तन्त्रे नात्र अधिभाति। यदारुणाञ्चारदेशोयचे भद्रायाओं करिन्यति ॥५२॥

त्रहाहै आवरे कर्ष कृत्वाउनस्त्रोधकर्षवर्षवर्ष। वैत्योधकरण हिताओंच चरित्रकरीय स्वारस्ट्रम् ॥५३॥ स्वरुपित च चां स्वेत्यात्रस्त्र स्वोत्यानि सर्वतः। इत्ये करा वदा सरधा सार्वोत्यतः अधिव्यति ॥५४॥

तदा सदावतीयाँद्वे कारिकाल्यरिसंक्षक्षक्ष रहे ४५५ र देखी बोली- १४०३ देवलको वैयस्कत मन्वन्तरके अद्वादेशमें मुगर्ने सुस्थ और निस्ध्य नामके हो अन्य महादैत्य इत्यम होंगे ॥४१ ॥ तद मैं रत्यगोपके पाने उनकी वली क्लोदाक गर्भते अवर्गार्व हो किस्याक्लमें ककर रहेंगी और उठ दोती असुगंका नाम कर्मेगी #४२ # किर अत्यन भयकुर कवसे पृथ्वीपर अवतार से मैं वैप्रधित सम्बद्धते दानवीका यथ काईगी usp n उप भवेकर यहादैत्वीको अधन करते समय मेरे दाँउ जनारके फुलको भौति साल हो कार्यी ४४४ । तब स्वर्गमें देवता और मर्त्यलोकमें पनुष्य सदा मेरी स्तृति करते हुए मुझे 'बल्लबन्तिका' करेंगे अप । किर जब पुरवीयर ही बर्चीक लिये वर्च रूक जायगी और पानीका अभाव हो जानगर, उस समय प्रतियोक्ति सत्त्वत करनेका वै पृथ्वीपर अयोनिकाः रूपमें प्रकट होडेगो।४६॥ और स्ट्री नेत्रोंसे मन्द्रिको और देशीयै। अब पनुष्य 'सताची' इस समसे मेरा कोर्तन करेंगे hwa s देवताओ। उस समय में जबने शरीरने उत्तम हुए शाकींद्रारा समस्य संस्थाका भरून पीषण कहेंगी। जनतक वर्ष्ट नहीं होगी सबलबा वे हाक ही सबके प्राप्तिकी रक्षा करेंगे ॥ घट ॥ ऐसा करनेके कारण पुरतीपर 'लाकम्भरी के नामसे मेरी स्वादि होगी। उसी अबतारमें में दुर्गय नामक बहादैन्यका वध भी करूँगी ॥ ४९ ॥ इससे मेर नाम 'दगदिका' के रूपने प्रतिद्ध होगा। फिर बच मैं पीयस्थ

१ वट कुले १ ७० स्थापनार्थन। (यार्थायकानि इति का)

स्तृति करेंगै ॥५०-५१ ॥ तब मेरा नाम ' भोमादेकी' **दैत्य तीनों लोकोंमें भारी उपहरा मचायगा ए५२॥ तन अवतार लेकर में शत्रुओंका** तब मैं तीनों लोकोंका हिस करनेके लिये छ . करूँगी॥५४-५५॥

धारण करके मुनियोंको रक्षाके लिये हिमालयपर पैरोंबाल असंस्थ भ्रमरॉका रूप धारण करके रहनेवाले राक्षसोका भक्षण करूँगी उस समय उस महादैत्यका वच करूँगी॥५३॥ उस सब मुनि भक्तिये नतमस्तक होकर मेरी समय सब लोग 'भ्रा**मरी' के नामसे चारों औ**प मेरी स्तुति करेंगे इस प्रकार जन-जब के रूपमें विख्यात होगा जब अरुण नामक संसारमें दानवी बरबा उपस्थित होगी, तस-

हर्ति श्रीयाकंग्डेयपुराणे मायभिक्तं मन्त्रन्तरे देन्ताः स्तृतिनिर्मेश्वादकोऽध्यायः ४११ ॥ वचान ४, अगंत्रसोकः १, क्लोनवः ५०, एकम् ५५, एकमदिकः ४६३० ह इस प्रकार श्रीपार्कण्डेयपुराणमें सार्कार्थक भागनरकी कथाके अन्तरीत देवीपाहारपार्थे 'देवीस्तुति' नामक ग्यास्टब्है अध्याय भूत दुशा ॥११॥

son ANNEW Paren

#### द्वादशोऽध्यायः

### देवी चरित्रोंके पाठका माहात्म्य

ध्यान

( ॐ विद्युद्धमसमप्रभा मृगपतिस्कश्चस्थितां भीषणां कत्याभिः करवालखेटविलसङ्करमभिरासेविताम्। इस्तैशक्तमदासिखोडविशिखांश्चापं गुण्यं तर्जनीं विभाणामनलात्मिको सहित्यसं दुर्गा दिनेवा भवे॥

मैं तीन नेप्रॉबालो दुर्गादेवीका ध्यान करता हैं, उनके श्रीअञ्चोकी प्रभा विजलोके समान है। वे सिहके कंश्रेपर बैंडों हुई पयञ्जूर प्रतीत होती हैं। हाथॉमें तलकर, दाल लिये अनेक कन्याएँ अनही सेवामें खड़ी हैं। वे अपने हाथोंमें चक्र, गदा, क्लभार, बाल, काण, धनुष, पाश और तजेनी मुद्रा धारण किये हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वै भाषेपर चन्द्रमाका मुक्कट धारण करती हैं ) देव्युकास्य ॥ १ ॥

'ॐ' एषि:स्तबेश यो निखं स्तीध्यते यः समाहितः। तस्याहे सकलो बार्था नाराधिकाम्यसंशयम् । २

पश्केष्टभनाशं च यहिषासुरवातनम्। कीर्तियव्यन्ति से तहुद् अधे शुस्मिनशुष्मियोः ॥ ६ ॥ अष्टम्यां च भतुर्दश्यो नवस्यां चैकचेतसः। श्रोव्यन्ति चैक ये भक्त्या यम माइक्रमानुसम्। 🗱 🗉 न तेथा दृष्युक्त किश्चिद् दुष्कृतोत्था न चापदः। भविष्यति न क्रिस्ट्रिशं न चैदेष्ट्रवियोजनस्॥ ५ ॥ शत्रुतो न भवं तस्य दस्युतो वा न राजतः। न शस्त्रमलक्षेयीधात्कदाधिसस्प्रविष्यति ॥ ६ ॥ वस्मान्यमेतनमहातयं पठितव्यं समाहितः। अंतरमें च सदा भक्त्या परे त्यस्थयनं हि तत्॥ ७ ॥ उपसर्यानशेषांस्तु महामारीसमुद्धवान्। तका त्रिविधमुत्पातं माहातम्यं शामयेन्यमः॥ ८ ॥ यनैतरपट्यते सम्बद्धितस्यमस्यते मधः। सदा न तद्विमोह्यामि समिक्ष्यं तथ मे स्थितम्।। ९ ॥ र्वालप्रदाने प्रजायामग्रिकारी महोत्सवे सर्व ममैनकारिनम्कार्य शास्त्रमेष 🔻 १०॥

• संश्रित गार्कप्रदेवपुराण • <u>我们是我们不过我们的大大大大大大,不是不</u>是不是不好,我们就<u>是我们的有一个人的,我们就没有</u>他的,也就会就会这样,我们就是我们的一个人的人,我们就是这个人的人,

जानताऽजानता वापि असिद्जो तथा कृताम्। प्रतिस्क्रियाम्यहं प्रोत्या चहिन्होर्च तथा कुरुम् ॥ १२ ॥ अस्तकारने महापूजा कियते या च कार्विकी : त्रस्था भवैतन्यस्थलन्यं शुल्यः भक्तिसमन्वितः ॥ १२ ॥ सर्वाधावाविनिर्मुको धनयान्यसुतान्वतः। मनुष्यां मक्षासादेन भविष्यति न संस्वयः॥१३॥, श्रुत्या मंगेतनग्रहात्य्यं तका चोत्पक्तयः शुक्षाः । पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्॥१४ निपय संक्षयं यान्ति कश्यानां घोषपद्यते। नन्दने च कुलं पूंसां साहास्क्यं प्रम शुण्डताम् . १५ अ हास्निकर्मणि सर्वेव तथा दुःस्वप्रदर्शने। प्रह्मीडास् भोत्रास् माहात्व्यं भृणुयान्यम् ॥ १६ ॥ उपसर्गाः समं यानि अहपौडाञ्च दारुणाः । **सु**स्वर्धे च नृशिद्धेष्टं सुस्वप्रमुपजावते ॥१७॥ अस्त्रप्रहाथिभूतानां बालामां प्राप्तिकारकम् संघानभेदे स नृजां मैक्करणमुममम् १८॥ दुर्वसामाध्येषाणां जलहानिकरं परम् रक्षोभूतविश्वस्थानां घटनादेव बाहानम् ॥१९॥ सर्वं पर्यतन्माहारूवं मम सन्निधिकारकम्। पर्युक्यार्थ्यधूर्यञ्च गन्धद्वीवैस्तर्शनमेः ॥ २० ॥ विद्राणां भोजनेहाँगैः क्रोक्रणोदैगहर्शिकम्। अन्येश विविधेर्धार्मः प्रहामेंबेस्परेण या॥२१॥ प्रीतिमें क्रियने मास्मिन् मकुत्सुचरिते शुते। ध्रुतं हरति पापानि तक्षाऽऽरोग्यं प्र**पच्छ**ति॥२२ रक्षां करोति भूतंश्यो जन्मनां कीतीनं प्रधा युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैस्यनिवरियम् ॥ २३ ॥ । तस्यञ्जूते वैरिकृतं भर्य पुंसी न जायते। पुर्यात्भः स्तुतयो याश्च याश्च सहाविभित्र कृताः ॥ २४ ॥ प्रहरणा च कुनएस्तरस्तु एक्क्वन्ति शुर्भाः मतिभू । अरणये प्राप्तरे खरीप दावाग्रिपरिवारितः १५॥

दस्यभिक्षं सुनः शुन्ये गृहीतो वापि शत्रुधिः। सिंहत्याचानुदाली का अने या चनहरितथि; ॥ २६ सहर बुद्धेन चाहमी कथ्यो कश्यमकोऽपि वा । आयुर्णितो वा बातेश स्थित: पोते महार्क्व ॥ २७ ॥ पतत्त् चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशस्त्रकणे। सर्वाबायाम् योगस् वेदनाञ्चर्दिताऽपि चा ॥ १८ 🛎 स्मरन्यमेतकारितं करे मध्येत सङ्घटान्। मम प्रधावासिङ्खाचा दश्यको विरिणस्त्रधा २९॥ दुसदेव पलायनी स्मरत्श्वरितं मय देखी बोली--- ४१ - देवताओं जो एकाग्रचित होन्दर प्रतिदिन इन स्टुतियों सं संस्थान करेगा, उसकी सारा याथा मैं निम्चय ही दूर कर र्देगी ⊪२ ⊪ जो मध् कीटभन्द्रा नाश, महिषासुरका वद तथा शृष्भ-निश्म्भके संहारके प्रमङ्गका णठ करेंगे॥३ म तथा अष्टभी, चतुर्दशी और नवमांको भा जो एकाप्रचित्त हो भक्तिपृत्रक मेरे उत्तम भारतन्त्रका श्रवण करेंगे ५४ ध उन्हें कोई पाप नहीं कु सकेतर उनपा पायजनित आपत्तियाँ भी नहीं आयंगी। उनके घरमें कभी दरिद्रता नहीं होगी तथ। उनको कभी प्रेमी जनकि विहोहका कह भी नहीं मोगमा प्रदेगा॥५॥ इतना ही पहाँ, उन्हें मन्सं, लुटेरोंसे राजासे, शस्त्रसे, अग्निसं तथा जलको राशिसे भी कभी भय नहीं होगा॥६॥ इसलिये सवको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस माहात्म्यको सदा पढ़ना और सुनना चाहिये। यह परम कल्याणकारक है । धाः मेरा माराज्य महामारीजिनित समस्त उपद्रवाँ तथा आध्यात्रिक आदि तीनों प्रकारके उत्पातींको शाना करनेवाला है ॥८॥ भेरे जिस मन्दिरमें प्रतिदिन विभिष्ठंक मेरे इस महात्म्यका याठ किया जाता

१ १७० प्रतिद्विष्यांचे १ ४७० सहिबाधा

<u> Maria en Calai e approximantato e esta e esta de esta esta en esta esta en en esta esta en esta en esta en el esta en e</u> ही भेग संनिधार बना रहता है।।९४ प्रसिदान,

पूजा, प्रोम तथा महोत्सवके अवसरीपर मेरे इस चरित्रका पुरा-पुरा पाठ और अवज करना चाहिये॥१० - ऐसा कानपर मनुष्य विधिको

बानकर या विचा बार भी मेरे रिखे जो वित,

पुत्रा वा होय आदि भरेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्ताको साथ ग्रहण करूँगी॥११॥ श्रस्कालमें

वी धर्मिक महामूजा की जाती है, बस अवसरपर जो मेरे इस माहात्म्यको भक्तिपूर्वक सुनेता वह

मनुष्य मेरे प्रसादमं सब बाधाओंसे मुक्त तथा धन, भारत एक पुत्रलं सम्पन्न होगा—इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है। १२-१३॥ पेरा वह

महातम्य, मेरे प्रादुशांवकी सुन्दर कथाएँ धरा मुक्कमें किये हुए मेरे परक्रम सुननेसे मनुष्य

निर्भय को जाता है १४॥ मेरे माहात्स्वका व्यक्ष करनेवाल पुरुषोंके शतु वह हो जाते हैं। इन्हें कल्याणकी प्राप्ति होती तथा उनका कुल

**आर्नान्दत रहता है ॥ १५ ॥ सब्देत्र शान्ति कर्यमें,** 

बुरे स्वप्न दिखायां दनेपर देशा ग्रहजनित भवकूर बीडा उपस्थित होनंपर मेरा माहासम्य कवण करना जाहिये १६ इससे सब विञ्ल तथा भगकूर

ग्रह मीडाएँ ग्राप्त हो अली हैं और मनुष्यांद्वार देख। हुआ हु स्वष्ट शुभ स्वप्रमें परिवर्तित हो जन्म

है।१०। बातग्रहोंसे आकान्त हुए बालकॉके निये यह पाहारक शासिकारक है तथा पनुष्यंकि संभटनमें फुट होनेपर वह अच्छी प्रकार मित्रता

करानेवाला होता है। १८ यह माहात्म्य समस्त दुशचारियोंके बलका नाम करनेव ला है। इसके

जाता है।। १९॥ पेश यह सभ मा**६**००-प मेरे

है, उस स्वानको में कभी नहीं होड़ती। वहाँ सदा | सभीप्यकी प्राप्ति करानेवाल। है। ५शु, पुष्प, अर्घ्य, भूष, दोष, पन्य आदि उत्तम सामग्रियोद्वारा पूजन करनेसे बाह्यप्रोंको भोजन करानेसे होम

> करनेसे प्रतिदिन अधिकक करनेसे, नाना प्रकारके अञ्च भौगोंका इत्यंज करनेसे तथा दान बेने आदिसे एक वर्षतक जो मेरी अस्पन्त की जाता

> है और उससे पुत्रे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्तता मेरे इस उत्तम चरित्रका एक बार ब्रवण करनेमात्रसे हो जन्ती है। यह माहात्स्य

> इवाब करनेपर पायोंको इस लोता और आरोपक प्रदान करता है ॥ २० 😽 मेरे प्रादुर्भावका कोर्तन समस्त भूताँस रक्षा करता है तथा संय

> युद्धविषयक चरित्र दुष्ट दैत्योंका संहार करनेवाला है ॥ २३ ॥ इसके श्रयण करनंपर प्लय्योंको शतुका भय नहीं रहता। देवताओं ! तुमने और ब्रह्मवियोंने

> जा मेरी स्तुतियाँ की हैं ॥ २४ अध्य ब्रह्माजीये जो स्तृतियाँ को हैं वे सभी ऋल्यानमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। बनमं, सुने भागमें अधना द्यवानस्तरे पिर कानेपर । २५ । निर्वन स्थानमें,

> जानेपा अधवा जगलमें सिंह, व्याक का जंगली हाथियोंके पीछा करनेपर २६ कृपित एकाके आदेशसे वह या कन्धाके स्थानमें से जाये

> बानेपर अचवा महासागरमें अलपर बैठनेके बाद भारी तुष्पानसे पावक हमपम होनेपर । २० ॥

> तुदेरोंके दावमें पद जानंपर या शहुओंसे पकड़े

और अत्यन भथङ्ग बृद्धमें शस्त्रीका प्रसार होने ५२ अधवा बेटनार! पाड़ित होनेपर किंबहुना सभी भग्नानक बाधाओंके उपस्थित हो एउ ॥ २८

जो भेरे इस चरित्रका स्थाप करता है। वह पहिमात्रसे गशसों, भूता और पिशाचीका नाश हो | सनुष्य सकदसे मुक्त हो जाता है। सेरे प्रधानसे

सिह आदि हिंसक अन् नष्ट हो जाते हैं तथा

टेब्स भी जबओंके मारे जानेसे निर्भव हो पहलेकी

ही भौति वसभागका उपभोग करते हुए अपने अपने

अधिकारका पालन करने सर्ग संसारका विष्यंस

कानेवाले महाभवद्भर अनुलवसक्रमी देवसम् सुम्य

तचा पहानती निशुस्थके युद्धमें देवीद्वार मारे बानेपर

तेष दैत्व पातःसलोकमें चले आये॥३२—३५॥ राजन्! इस प्रकार भगवती अभिक्रक देवी नित्य होती

हुई भी पुन: पुन: प्रकट होकर अगतुकी रक्षा करती

लुटेरे और शहू भी मेरे चरित्रका स्थरण करनेवाले। देखते देखते वहीं अन्तर्थांन हो पर्यों फिर समस्त पुरुषये दूर भागते हैं ॥२९-३०

क्षप्रकास ५३० ॥

इत्यक्ता सा भगवते सण्डिका चण्डिकमा॥३२॥ पञ्चलानेव<sup>१</sup> देवानां रात्रेषान्तरभीयतः तेऽपि हेक्ट नियतपुरः स्वाधिकाराम् यवा पुरा ॥ ३३ ॥ क्रमागभुषः सर्वे चकुर्तिनिहस्रस्यः। दैत्याञ्च देव्या निहते शुर्ध्य देवरियी युवि ६३४॥ सम्बद्धिकांसिनि तस्मिन् महोग्रैऽभूश्वविक्रमे। निहरूने स महावीयें जेवाः यातालवाययुः ॥३५॥ एवं भक्कतो देवी सा क्लिगाँच प्नः प्नः। सम्भूय कुरुते भूष जगतः परिकलनम् ॥ ३६॥ तर्वेतन्त्रीहाते विश्वं सैशं विश्वं प्रसुपतः। सा चर्गकर व विज्ञानं तुहा ऋदि प्रयक्ति ॥ ३० ॥ कार्त तर्पतत्त्वकले बहुमण्डं अनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारीस्थरूपया ३८॥ सेव काले महामारी सेव सृष्टिभैवत्यामा स्थिति करोति भूतानां सैव काले सनावनी ३९॥ भवकाले नृष्णं सेव लक्ष्मीवृद्धिप्रदा गृहे। सैवाधार्ये तवालश्रमीविनामायोपआयते ॥ ४० n स्तुता सम्पृतिता पूर्वपूर्वनभादिभिन्तवा। **ब्रह्मति दिलं पुर्वाश्च पनि धर्पे ग**नि <sup>व</sup>शुधाष्ट्र ॥ ॐ ॥ ४१ ॥

ऋषि कहते 🖁— ॥३१॥ वॉ कहच्चर प्रचण्ड

हैं 🛮 ३६ ॥ ने हो इस विश्वको मोतित करतीं, ने ही जगतुको जन्म देहाँ तथा ये हो प्रार्थना करनेपर सन्तृष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं॥३०॥ रुपन् । महाप्रसम्बद्धेः समय भटामारीका स्वरूप धारण करनेवाली ये बहाकाली ही इस समस्य बहाएकमें व्यक्त हैं। ३८ ॥ वे हो समब-सम्पद्भर महामारी हानी और वे हो स्वयं अजन्म होतो हुई भी सृष्टिके रूपमें प्रकट होती हैं। वे सनतानी देवी ही समयानुसार सम्पूर्ण भूतोंकी रक्षा करती हैं ॥ इ९ ॥ अनुष्योंके उप्पट्टमक समय वे हो धरमें लक्ष्मीके रूपमें स्थित हो उन्होंत प्रदान करनी हैं और वे हो अध्यक्षके समय दुखिता जनकर विचानक कारण होती है।।४०॥ पुष्प, चुष और गन्ध आदिसे चुजन करके उनकी भनुँत कानेपर वे धन, पुत्र, धार्मिक पुद्धि तथा उत्तम परक्रमनाली अपवर्ती चण्डिका एक देवलायकि , गति प्रदान अस्ती हैं॥४१॥ इति औरमकंष्ट्रेष्टपुराणे स्वार्थकं, यन्त्रन्ते इतिनाहरूकः वनगतुरीनांग द्वारातीरध्यायः ४१२ ४ क्काच २. अर्थक्लोकी २. स्लंका: ३७, एकम् ४१, एकमादिश: ४६७९ म इय प्रकार श्रीपाकैपडेचक्राचार्ने सावर्णिक कवनारकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहास्वारें 'फलस्तुनि नामक बारहको अध्याच पूरा हुआ। १२ ॥

#### श्रयोदशोऽध्यायः

# सुरख और वैश्यको देवीका वरदान

ध्यान

( ॐवारनकंभण्डल्सभ्यसः चतुर्वादं विस्तेचनाम्। पात्रसङ्कृत्वसरभौतीधारचन्तीं रिग्वां धर्भ

भी तदयकालकं सूर्यमण्डलकी सी कार्नित भारण करनेवाली हैं, जिनके भार भुआएँ और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथोमें पास अंक्रुश, बर एवं अभयकी मुद्रा भारण किये रहती हैं तन शिवा देवीका में ध्यान करशा हैं।

अस्तिकारण देश है

'अं एतनं कथितं भूप देवीमाद्वात्यम्तमम्।

इवंप्रभावा सा देवी वयंदं शार्यते जगत् ।२॥

विद्या तवंव कियते भनवदिष्णुमापका।

तया त्वमेव वैद्यक्क तवंवात्ये विवेकिनः ।३॥

मोद्वानी मोदिताक्रीय मोदिमेक्यन्ति वापरे।

ताम्पेडि वहाराज हारणं परमेक्षरीम्॥४॥

असरक्रिता सेव वृणां भोगस्यर्गापवर्णदा॥५॥

ऋषि कहते हैं . १ श राजन् इस प्रकार
मैंने तुमसं देवांक अनुषम बाहात्स्यका वर्णन
किया जो इस जगल्को धारण के मो हैं उन
देवीकां पेसा हो प्रभाव है। २ ॥ वं हा
विद्या जान उत्का करतो हैं। भगवान् विद्याकां
सावास्त्रक्या उन भगवंतों हैं। भगवान् विद्याकां
सेशम तथा अन्यान्य विवेकी जन्मोहित होंगे
हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे
सहाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरीकी रारणमें
भएओं हुने च आंतासना करनेयर वे हो
सन्द्योंको भ्रोग, स्वर्ग तथा स्रोश प्रदान
करती हैं

- बार्कन्डन उक्तम् ४०४

इति तस्य वकः सुत्वा सुरवः स नराधियः ।७।-

प्रिणियस्य सङ्ख्यानं तमृषि इस्सितद्वतस्य। निर्विष्योऽनियमत्वेत बन्यपङ्खान च ॥ ८ जनम बद्धस्तपसे स ब वैत्रको महामुनै। सँदर्शनार्वेषम्बायाः वदीपुलिनसंस्थितः ॥ ९ स व बैश्यस्तवस्तेषे बेबीसूक्तं पर अपन्। तै तस्मिन् पुलिने देखाः कृत्वा मूर्ति महीमसीम् ॥ १० अर्देणां चक्रतृस्तस्यः पुष्यभूपान्धिरपेपै । विराहारी बताहारी तत्यवस्की समाहिती॥११॥ ददतुरती बार्ल बैब निजगात्रास्युक्षितम्। एवं स्थाराध्यतेस्विधिवैधैवंतस्य वे ॥ १२ परिनृष्टा जनन्द्राजी अन्यक्षं प्राह चण्डिका ॥ १३ मरकैपडेयको कहते 🖁 ६ क्रौटुकिकी पेधामृतिके ये बचन सुनका राजा सुर्थने इतम व्यतका पालन करनेवाले उन महाभाग महर्षिको प्रकास किथा वे अन्दन्त ममता और राज्यापहरणसे बहुत खिल्ल हो चुके वे अ≔८४ महामुने। इसलिये विरक्त होकर वे राजा तक वैश्य तुल्हाल नपस्याको चले गये और वे बगदम्बाके दशनके लियं नदीकं तटपर रहकर तपस्या अपने लपे ॥ १ ॥ वे वैश्य उत्तम देवीसुक्तका जप करते हुए तपस्थामें प्रवृत्त हुए वे दोनों नदीक तटपर दंबोकी मृष्मयो सृति बनाकर पुत्र भूप और हचन आदिके हारा उनकी आराधना करने सरी उन्होंने पहाले तो अंतहारको थीर धीरे कम किया किर बिल्कुल निराहार रहकर देवीमें ही यत्र तरणम् एकाचनापूर्वक हनका भिन्तन आरम्भ किया। १० ११ ॥ में दांनी अपने शरीरके रक्तसे ब्रॉक्सित बसि देले हुए लगातार तीन वर्षीनक संबंधपूर्वक अगराधना करते रहे॥ १५॥ इसपर

प्रसन् होकर अगत्को भागण कानेवाली चर्षिहका

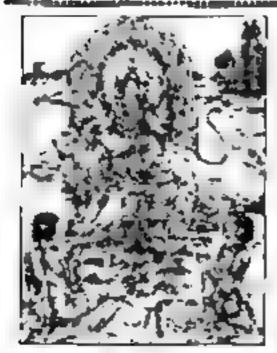

देकीने अल्बंध ४१४ **रेकर क**क्त ४१४४ देखकर ४१४४

कत्वाक्षीने त्याका भूग त्याका का कृत्यक्षात्रः। सन्तानकात्रकार्यः सर्वं वर्षमृक्ता वर्षात्रे का १५॥

हेकी बोरबी— || १४ || राजित् : त्राण जरपन कृत्यको ज्ञानीन्द्रत कर क्याने बीरण : गृह्यकात हिस्स कर्मको अभिनास स्थापे और यह मुख्य कर्मत । मै सन्द्रह हैं, जनह तुन्हें यह इन्त कृता हैनी ॥ १५ त सर्वाचित्र स्थापन १९८० :

कते को पूर्व गण्यनीयक्षणकान्यन। आणि व निर्व गण्यं इत्तरपूर्वनं करतन् ॥ १४ म मोजी केरकान्यं इत्य को निर्वेशसम्बद्धाः सर्वत्वप्रदेशि क्षणः सङ्गीयक्षणिकारकम् १८ म

मार्था प्रदेश के काहते हैं — १६ तम राजाने दूसरे के कर्न तम है जिसाना सम्बद्ध के अपन दस उच्चार्य की अनुआता समाची मान्युक्त तम् क के दूस अवस्था समाच्या कर तसका काला महित्र सहक के केवन में किन अस्तानको असमें देशन

क्ष किरक हो पूजा का और वे वह गुंडमान् में, अंश रूप समय उन्होंने के मध्या और स्वयंत्रास्य अर्थान्त्राम्य नाम कार्यकान्य अर्थान्त्राम्य १८४

**विश्वास्तर ११** ४

व्यक्तिक्षेत्रियोको का राज्यं कावको आसम् ॥ २० ॥ इत्या निष्यापितां अस्य स्था अभिव्यक्ति ॥ २२ ॥ मृत्या भूगः कावत्त्व अस्य केवादिकालकः ॥ २२ ॥ सामानित्यो सामा समुख्याम् भूति आंत्राको ॥ २२ ॥ सामानित्यो सामा अधिकालके सम् अधिकालि ॥ २५ ॥ देवी कोव्यं — ॥ १९ ॥ साम् प्यून वादं में दिन्ती

ए व मोन्दरे साम्बर अपना राज्य प्रम कर नार्ण। अस वर्ष हुम्बरण्डम्य चेन्यरकेषा ॥ २०-२६ अस्ति पृत्युक्ष पक्षम् कृत चण्डाम् विकास-११ भूग १-के अंतर्थ सन्य मंच्या इस पृत्यांच्या स्थापिक मनुषेत सार्थ्य विकास इत्यागि ॥ २२-२६ ॥ वैश्यापार्थ स्थाप भी जिस वरकी पृत्यस इत्य करनेची हुम्बा करे हैं। क्षे करी हैं। कुन्दें नोक्ष्ये वित्ये हुन्य प्राप्त होगा। २४-२५॥

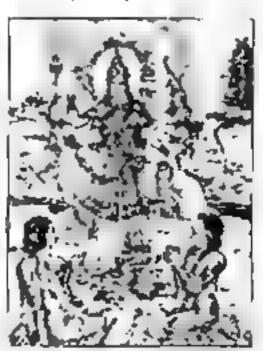

मा**क्रीप**डीय अलाच ॥ २५ ॥

वभूक्यनर्दिता सद्यो धवत्वा सभ्यामभिष्टता । एवं देख्या को सब्ध्वा सुरश्च अग्नियर्वध ए२८॥ सुर्योकन्य सफासक्त सामिविभिक्तिस मनुः ६२९॥ एवं देव्या वर्ग लकका सुरक्ष: क्षत्रिपर्वध: त सुर्योजन्य समान्याश्च सार्वाणि अस्तिता मन्: ॥ कर्ती 🕉 ॥ 🖣 होंने ॥ २७- २९ ॥

मार्कण्डेयजी कहते हैं — # २६ ॥ इस प्रकार इति दत्त्वा त्रवेरिकी व्याभित्तवितं चरम्।।२७७ हेन् टोनोको मनोश्राव्छित वरदान दक्त तथा वनके द्वारा भाकिपशक अधनी स्तृति सनकर देवां अस्विका तत्कास अन्तर्शन हो गर्वो। इस तरह देवीसे धरदान माकर शक्रियोंसे श्रंप सुरथ सुधंसे जन्म है सावणि नामक वन्

इति कोमार्कप्रदेशस्य सन्दर्भिके मान्यमरे वेजीमहत्तरम्ये सुरुषक्रमानासम्बद्धानं राज्य क्रमेद्रातीऽश्यातः १९७ ४ इसके हैं। अर्थक्रमेक्ट, १८, सर्वकर १३, दूबने २९, एकटिया ४१००० व रामस्य उत्पारभन्ता ५७, अवंस्तोकः ४२, क्लाक्तः ५३५, अनुसानानि ४३४ ह इस प्रकार श्रीमार्कपर्टेचपुरापावें सालमिक यक्तवस्क्री कवाके कर्नात देवीपापस्थापे सुरक्ष और देश्यको करदान' नामक देशहर्वी अध्याद स्था हुआ (१२३ ))

Part of the Part o

### नवेंसे लेकर तेरहवें मन्वन्तरतकका संक्षिप्त वर्णन

साविभिक मन्त्रन्तरका भलीभौति वर्णन किया गथा माध्य हो महिकाशुर दक्ष आदिके रूपमें भगवर्ती दुर्गाकी महिमा भी बतलायी गयी। मृजिक्षेष्ठ । अन्त दूसरे साविधिक मन्यन्तरको कथा स्नोः दक्षके एव सावर्षि नवें मन् होनेवाले हैं। उनके समयमें को देशता, मृन्धि,और राजा होंग, उन सबके ग्राम सुनां पहर अरोचियार्थ और स्थम्सं -ये तीन प्रकारके देवता होंगे। इपनेंसे प्रत्येक वर्गमें थारहः बारह देवता हाँगे। इस समय ओं छः मुखाँबाले अग्विक्षमार कार्तिकाय हैं वे ही उस मन्जन्तरमें 'अन्द्रक' नामकाले इन्द्र होंगे। मध्यतिथि, असु, सत्य, ज्यातिष्यान्, सुविमान्, समल नथा इच्ययहर-चे सप्तर्पि हॉने । धृहकेत्, वर्रकेत्, एकहस्त, निरामध, मुध्धक्षा, अर्चिप्पान्, भूरिद्युम्न तथा बृहद्धय—ये दक्षपुत्र शावणि भनुके राज्यक्षमार कॉने

अब दसने मन्के भन्वन्तरका ४र्धन सूनो | यण कामण कहन्त्वदी। विरक्षात परक्रमाँ 'भूप'उनके

मार्कण्डेक्जी कहते हैं--- और्मुकिजी! यह तुमसं | दसवें मन्त्र-तरमें ब्रहाजीके पुत्र जुद्धिमान् सद्यक्तिहा अधिकार होगा। ब्रह्मसावर्षि मन्द्रन्तरमं सुखासीय और दिस्त - थे दो प्रकारके देवता होंगे। उनकी संख्या सी होगी। उस समय सी प्रकारके प्राणी उम्पन्न होंगे इसलिये उनके देवता भी सी ही होंगे। उस पन्तन्तरमें इन्द्रके सपस्त गुजोंसे एक 'सान्ति' असक इन्द्र क्षांगे। आपोमूर्ति हविष्यान्, सुकृत् सन्द, नाभाग, अपूर्तिम और वासिष्ट--ये सप्तर्वि होंगे । सुक्षेत्र, उत्तर्माजा, भूमिसन, बीर्यधान, सतानीक, बृषभ, अन्तीमत्र, जयदव, भूरिधुम्न तथा सुपर्जा—थे म∃के पुत्र होंके।

> अब धर्मके पुत्र सार्वर्णिका मन्वश्वर सुन्ते। धर्मसायोगं मन्वन्तरमें विहङ्गम, कामग तथा निर्माणार्कि -चे कीन प्रकारके देवता होते. इनमंसे एक एक तीस वीस देवताओंका समुदाय है। भास, ऋतु और दिन--ये निर्माणशीन कहारायंगे शांत्रवोक्ती संज्ञा विज्ञुत्ता होगी और प्रहुतंत्रक्कशी

इन्द्र होंगे इजिब्हान् वरिष्ठ अरुणसन्दन ऋष्टि होंगे देवलान्, उपदंव देवश्रेष्ठ विद्राध मित्रवान् निश्चर, अनम्, महामुनि विष्टि तथा अमिनदेव---वे तया मित्रविन्द—यं भावी भनुके वंशज द्वजा होंगे। सात सप्तर्षि होंगे। रुवंत्रग, सुशर्भा, देवानीक, पुरुद्वह, हेमधन्त्रा तथा दृहाय्—ये प्रविध्यमें हानेवाले देवताओं, सप्तर्षियों तथा राजाओंका होनेवाले राजा धर्मसावणि मन्के पुत्र होते। वर्णन सुनो सुधर्म सुकर्मा और सुप्तर्मा हे तीन बारहर्वो अन्यन्तर २६पुत्र सार्वाणं मनुका होगा। उस समयके देवता हाँगे। महाबली एनं महापराक्रमी उसके आनेपर सुधर्मा, सुमना हरित, रोहित और 'क्रिक्स्पति' उनके इन्द्र होंगे। धृतिमान, अञ्चय, सुसर्णः ये पाँच देखाण होंगे। इनमेंसे प्रत्येक गण वत्त्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, धुवपा और निष्प्रकम्थ-चे साव सप्तर्षि होंगे। चित्रसेन, जिचित्र, दस दस देवताओंका होग्ह। महावर्ता ऋत्यामा उनका इन्द्र होगा । शुति, तपस्की, सुतपा, तपोभूति नबहि, निर्भय, दुद, सुनेत्र, क्षत्रजुद्धि तथा सुत्रतः - ये तपानिधि नपोरति प्रया नपोधनिक से सात सर्जाच रांच्य मनुके पुत्र राजा हांगे

<mark>現在在1986年後998日 中<mark>期間日間開発性</mark>最終性を参加し<u>った日間間間間にはは</u>なる数字</mark>

married & All Commercial

#### रौच्य मनुकी उत्पत्ति-कथा

मार्क**ण्डेयजी क**हते हैं। ब्रह्मम् पूर्वकालकी | सन्दर्स पितरोंको तथा अञ्चदन (बलिवेशदेव) बात है. प्रकारित रुचि समता और अहुकुरसं रहित इस पृथ्वीपर विचरते थे। उन्हें किसीसे भय नहीं था। वे बहुत फूप सोते थे। उन्होंने प ता अग्निकी स्थापना करे वी और न अपने लिये घर ही बना रखा था। वे एक बार भौजन करते और विना अध्यमके ही एतते था अन्ते सब प्रकारको आसक्तियाँसे रहित एवं मनिवृत्तिसे रहते देख

पितर बोले—मेट ! क्यिह स्वर्ग और अपर्यावत | हेतु" होनेके कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्य पुरुष समस्त<sup>ी</sup> निधन्त्रणमें रखकर जा यह आत्मेशंवम किया देवनाओं पितरीं ऋषियां और अतिथियोकी पूजा

रुपक पितराँने धनसे ऋहा

करके पुण्यमय लोकोंको प्राप्त करता है। यह नहीं होता ममतारूप कीचढमें सन्त हुआ होनेपर 'स्वाता' के उच्चान्यासे दंवताओंको, 'स्वया' भी यह आत्मा वो परिग्रहशुन्य जित्तरूपी जलसे

आदिसे भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियांको उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम एसा मानते हैं कि गृहस्य आश्रमको स्वांकार न करनेपर मुम्हें इस जीवनमें अलेश-पर क्लेश

उठाना पहेगा तथा मृत्युके बाद और दूसरे जन्ममें

अब 'रीन्व' नामक तेरहर्वे यनुकं सम्हवमें

भी क्लेश की भोगने पहले। **सन्तिने कहा--** पितृगण । परिप्रहमात्र ही अस्यन्त

दुःख एवं पायका कारण होता है तथा उससे मनुष्यकी अधोगति होती है, यही सांचकर मैंने पहले स्वी संग्रह नहीं किया। यन और इन्द्रियोंको

जाता है। वह भी परिग्रह करनेपर मोक्षका साधक

<sup>\*</sup> अग्निहोत्र एवं यप्त-चागादि कममें संयुक्तीक कृहस्पका ही अधिकार है। ये कमें निकानभवासे हों वो मोख दैनेवाले होते हैं और सकामधावस किये आधी तो स्वर्गाद फलोंके साधक होते हैं। जो उक्त कर्न करते हैं उन्होंका विवाह स्वर्ग अपवर्गका साधक है। जो विवाह करके गृहस्थीचित शुध-कर्मीका अनुष्ठान नहीं आरते, उनके लिये ती विवाह कमें की बन्धनका ही करण होता है

प्रतिदिन भोया आहा है, यह क्षेष्ट प्रयत्न है। सियम अन्तर्भे भीक्षको प्राप्ति नहीं कराता; अपित् चितन्द्रिय चिद्धानीको चाहिये कि से अनेक बन्मोद्वाय । अभोगतिमें से जानेवाला होता है। बत्स! तुम तो सिवाद कर्मरूपी पशुमें सने हुए आत्माका विपादते हो कि मैं आल्याका प्रश्वासन करता है, सदासवासपी बतासे प्रशासन करें।

पितर बोले -- बेटा जिते-द्रिय होकर आत्माका प्रसालन करना दिश्वत हो है; किन्तु तुम जिसपर नत रहे हो, वह मोक्षका भागे है। किन्द फलेच्छमहित दान और तुभातुभके उपभूगसे भा पुर्वकृत असूच कर्म दूर होता है। इसी प्रकार दवाभावसे प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है. बह बन्धनकारक नहीं होता। फल-कामनासे रहित कमें भी बन्धनमें नहीं हालता। मूर्वजनमें किया हुआ जानवाँका सुधारुभ कर्म सुक्र इ-सामन भोगोंके रूपमें प्रतिदिन भोगनेपर ही क्षीच होता है " इस प्रकार बिद्वान् मुरुष आत्माका प्रश्नलन करते और उसकी बन्धनोंसे रक्षा करते हैं। ऐसा करनेसे यह अविवेकके कारण पापरूपी कीवहमें नहीं फैसल

रुजिने पुरुष-पिक्तमहो ! बेदमें कर्पपानको अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आपलोग मूझे उस मार्गमें लगाते हैं?

पितर बोले—यह सन्य है कि कमेन्द्रो अविद्या ही कहा गया है, इसमें दनिक भी मिथ्या नहीं है, फिर भी इतना हो निश्चित 🕯 कि उस विद्याको | प्राप्तिमें कर्म हो कारण है। विहित कर्मका पालन न करके को अध्यम मनुष्य संघम करते हैं यह दियों संग्रह करों। ऐसा न हो कि इस लोकका

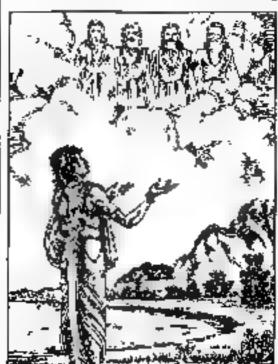

किन्तु बास्तधर्मे तुम हास्त्रविहित कर्मोंके न करनेके कारण पापेंसे दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होनेपर भी विधिके पालनदाय सोमे हुए विककी भीति मनुष्यांका उपकार करनेवाला ही होता है। इसके विषयेत वह विद्या भी विभिन्नी अवहेलनामे निश्चय ही इसके बन्धनका कारण क्षत्र जाती 🕯 📑 क्षत्रः बन्दा ! तुम विभिपूर्वक

(%) (% (%)

नुष्ठते ३ वर्षिकर्रकृते : कलैस्तबोपभोगै अ पूर्वज्ञाने बानेरसूर्ध पूर्व न बन्धों भवति कुर्वतः करणात्मकम् न घ बन्धाम शतकारी अवस्थानश्मिर्शहितम् ॥ पूर्वकर्म कुर्व भौगे क्षोयतेऽस्पितं तथा जुलाहुःबासभीवंताः पुरशायुक्तारमञ्ज पृत्राम् ॥

<sup>ौ</sup>त्रकश्चिक्षीति भ्रमम् कारारकारं चु कारते । विद्विताकरकोट्पूर्वे : क्ष्पेरकं चु किरहाने ।। अविद्यान्युष्कारस्य विवयस्थानते नुष्यम्। अनुविरत्यमुपारेन सन्धानान्धांत हो हि सा ।

स्तर्भ न विस्तानकं काएम तुम्हास क्ष्म निकातन कालै ' ऐसा निश्चन काके उन्होंने कठोर नियमका हो जाय।

कविने कहा ंपितरी ' अब जे मैं मुद्रा हो | गमा भला, मुझका काँग रुजे देगा. इसके सिवा सुब्र कैसे दरिक्षके शिषे रूपीका श्वास बहुत €िंटन कार्य है

विकर कोले - कला। बाँद हमारी कार नहीं कानीरी तो तस्कार्गामांका प्रतत है। जानाम और तुम्हारी भी अश्रीपति होती।

पितर उनके देशने देखरे बावुके बुद्धाये हुए ही जुब कार्योका अनुद्धार करके जब तुम अपने दीक्तको भीत सहारा अस्ट्रय हो गये। पितरीकी अभिकारका न्यान कर दोगे, तब तुम्हें सिद्धि प्रस सात**से रुगिका** मा अहु । उद्दिप्र हु**जा : वे** अपने विवाहके स्टिबे कन्या प्रापः शानेकी इच्छाने | पितर्रिका पूजन करो। में ही प्रसन होनंपर तुन्हें मुख्योपर विचाने लगे। वे वितरीके स्वानका अगिनके दश्य हो रहे में कोई करना न मिलतंपे उन्हें बड़ी भागे जिला हुई। उनका चित्र अल्यन्त न्याकृत हो उठ । इसी अवस्थायें उर्ज वह बृद्धि स्कृते 🏟 'मैं त्याराके हुक श्रीअहत्रमोको भागमना



आत्रम से श्रीवद्धानीकी आग्रभनके निपन्न सी वर्षोतक वार्रे तबस्या को । सुदान्तर लोकपिसामह बह्मकीने अर्हे दर्जन दिया और कहा—'में प्रसन हैं, तुमहारी जो इन्बा ही फॉन लो।' तब सॉबने जगहके आधारभूत बहुद्रजीको प्रजाम करके रिक्तिके कण्यपुर्भार अपना अधीष्ट क्लिटन किया। संस्किते अधिसामा स्थापन अहाजीने उपने कहा—'विप्रकर' तुम प्रजापति होओंगे तुमसे प्रजाबी सृष्टि होगी। मार्कपदेवनी कहते हैं — पुनिश्रेष्ठ ! चें कड़कर | प्रजाकी मुष्टि तथा पूर्वोकी उत्पत्ति करने के स्तव होगी अब तुम स्त्री-प्राप्तिकी आधिलाक लेकर बनोन्सम्बद्धाः पान्तं और पुत्र प्रदान करेंगे। पना, जिला अन्तुष्ट हो जार्य से वै क्या नहीं दे सकते।'

भार्कप्रदेवकी कहते हैं - पूर्व अव्यक्तकका बद्धाजीके यं वयन सुनकर अधिने नदीके एकाल तटपर चितरोंका उपन किया और घाँकरे मस्तक ञ्चकाकर एकाए एवं संबत चित्त हो नीचे सिखे स्त्रोक्षद्र स उरादरपूर्वक इनको स्तृति को--

क्रीय मोले—यो ब्राह्मनें अभिक्रत देवताके कपर्ये निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्धनें स्वधान विचनहार जिनका तर्यन करते हैं। उन पितरोंको में प्रयास करता हैं। शक्ति और मुक्तिको ऑप्स्ताय रखनंवाले महर्पिगण स्वर्गर्य भी मानीसक ब्राह्मोंके द्वरा मिलपूर्वक जिन्हें तुर करते हैं, सिद्धराक दिवय उपहारोद्धरा बाद्धमें जिनको सन्तृष्ट करहे हैं. आन्यन्तिक शमृद्धिको इच्छा स्थानेवाल गुद्धक भी तत्त्वव होका भक्तिभावयं जिनकी पूज करते हैं, भूलोकमें यनुष्यगण जिनको सदा आराधना कार्त 🖡 जा जाळॉभ ब्रद्धापुत्रक पूर्वित होनेपर मन्त्रीशाज्यिक लोक प्रदान करते हैं पृथ्वापर

ब्राह्मजलोग अधिलिपित बस्तुको प्राहिक निवे जिल्ली अनंत्र कार्न हैं तथा को अस्तिन करनेपर प्राजापन्य लांक प्रदान करते हैं, उन फितरोंको मैं प्राप्तम करता हूँ तपन्या करनेसे जिनके पाप भूम गये हैं तथा जो संयमपूर्वक आहार करनेवाले हैं। एस बनवासी बहात्क जनके फल युलांद्वारा बाद्ध करके जिन्हें तुस करते हैं। डथ पितरीकी भैं भरतक **धकाता है नैहिक** ब्रह्मसर्वश्चनका पासन करनेकाले संघत त्या साक्षण समाधिके द्वार जिन्हें सदा तृत करते हैं, श्राष्ट्रिय सन प्रकारक ब्राह्मचयानी पदार्थीक द्वारा विधिकत काद करके जिसको सन्तृष्ट करते हैं, जा तीनों श्लोकप्रेंक्प्र अभोज करन देनेवाल हैं। स्वकर्मपरायण वैज्य भूमा पूर, जल और बल आदिके द्वारा जिनको पुजा करते हैं तथा सुद्र भी क्रद्धोंद्वारा भक्तिपुषकः जिनकी तृति करते हैं और जा ससारमें सकत्नाक नामने निख्यात है, उन फिर्नोकी मैं प्रजाम करता है। प्रजाल में बड़े बड़े दैन्द भी दस्थ और यद त्यागकर बार्डोदारा जिन स्वभाश्रीज्ञा पिनरॉको रहा नृत करते हैं सनवागअस भौगौंको पानेपुरी इच्छा रम्प्रवेदार्थ नगराम रसायमध्ये सस्यूप भागों पर्व ऋदायं जिनकी पूजा करने हैं तथा सन्त्र, भीष और सम्पाननासे यक्त कर्पना भी हमानलमें ही निधिपूर्वक बाह्य करके जिन्हें सर्वदा तुस करते हैं। उन फिल्लोको में नगरकार करता है। जो सम्बन्ध देवलांकमें अन्तरिक्षमें और भूतनपर निवास करते हैं देवता आदि समान इंहधारी जिल्ली पुत्रा करते हैं उन वितरीकी में नक्ष्मकार काना हैं दे पित्स क्ष्म द्वारा अर्पित किये हुए इस जलको प्रहण करें। जो परमहत्र्यस्वकृष पिता सुर्तिमान् हाका वियानॉर्ध निवास करते हैं। अ) अवस्त क्लेशॉर्स फुटकारा दिलानमें हेतु हैं | हा अति हैं व समस्त पितर मेरे दिव हुए पुण्य, तथा जोगोधरणय निर्धल ६८४से जिनका यजन रेगन्य भूप अन्न और यल ज़हिदस तथा अस्तिहोत्रसे

काते हैं। इन फिराँको मैं प्रजास करता है। जो क्षभाभोजी पितर दिव्यलोक्षमें मूर्निमान् ब्रांकर रहते हैं, काम्यकश्चकी इच्छा रश्चनेवाले पुरुषकी समस्त कामनाओंको पूर्व कार्वमें सवर्व हैं और निष्काम पुरुषोंको मोश्र प्रदान करनेवालं 🍍 उनका में प्रकास करता है थे समस्त पितर इस इससे तुस हाँ जो चाइनेवाल प्रवांको इच्छानुसार भीग प्रकृत काते हैं। देवल्य, इन्द्रस्य वेश्वा तससं कैंचे परकी प्राप्ति कराते हैं इतना ही नहीं जी पुत्र, पत्न, धन खल और गृह भी देते हैं जो पितर भन्दभाकी किरणॉर्म, सुवक बण्डलमें तक श्वेत विभागोंने सन्। दिवास काते हैं वे मेरे दिये हुए अल्यू जल और मन्ध आदिसे तुह एवं पूर्ट हों। अगिनमें हॉमच्चक। हथन करनेसे जिनको तृति होती है, जो बाह्मजांके शरीरमें कियत हाका भोजन करते 🖣 तका पिण्डवान कानेस जिल्हें प्रस्तरना प्राप्त होती है जे फिल्स नहीं मेरे वियं हुए अञ्च और बलसे तुत हों जो दक्तार्जीसं भी पुष्टित है तथा सब प्रकारते बाद्धोपयांगी पदार्थ जिन्हें अस्वन्त प्रिय हैं, वे फिरा बही पधारें भी निवेदन किये हुए पृथ्य गन्ध अन्न पर्व भोज्य पटाबाँके निकट उनकी उपस्थिति हो। अ प्रतिदिन पूजा इक्क करते हैं प्रत्यक सप्तक अनामें जिनकी पूजा करनी उनित है, जा अलकाओं में वचके अन्तमें तथा अध्युद्धकानमें भी पूजरीय हैं वे भी फिलर वहीं सुन्नि स्त्रथ करें। जा हारायोंक वहाँ कृष्य और चन्द्रमाके समान हान्ति भारत करके आहे हैं। हात्रियोंक लिये जिनका वर्ण नवादित सुर्वके समझन है। को बैटपाके वहाँ स्वजंके समान उज्ज्वन कानित िचलज करते हैं तथा सुदोंके लिये जो स्वाप वर्गके

हुँ जो वैश्वदेवपूर्वक समयित किये हुए ब्राह्मको पूर्ण तृशिके लिये भोजन करते हैं और तृप्त हो कानंपन ऐश्वर्यको जुष्टि करते हैं वे पिता यहाँ क्षा हों मैं उन सबको नमस्कार करना है जो राक्षमाँ भूतों तम्ब भवत्वक असुरोका नाश करते हैं प्रकारनॉका अमङ्गल दूर करते हैं जो टेवताओंके भी पूर्वकर्ती तथा दंवराज इन्द्रकं भी पूज्य हैं वे वहाँ तुम हों मैं उन्हें प्रशास करता मूँ। अग्निक्वाम पितृगक मेरी पूर्व दिशासी रक्षा करें, बॉहेंबर् पितृ ज दक्षिण दिशाको रहा करें अंग्रन्थय भागवाले पित्रर पश्चिम दिशाकी श्रथा सीमप संज्ञक पिता उत्तर विशाकी रख्त करें। उन सबके स्वामी यमराज राक्षसाँ भूगों पिशाची तथा असुराँके दोषसं राम आर.से मरा रहा करें विश्व विश्वभुक् आराध्यः धर्म भन्य, शुभानन भृतिदः, भृतिकृत् और भृतिः यं पितरोंके औं गण हैं कत्त्वाम, कत्यताकतां, कल्य कल्यतसमय कल्यता-हेतू तथा अन्य वे फिनर्सके छः गण मानं गुये **हैं** चर, वरंण्य चरद, पृष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाला तया भारा-ये पितरॉके सान गाम है बहान् महात्मा महिन, महिमावान् और महाबल पं फितरिक पापनाज्ञक पाँच गण 🐔 सुखद, धान्द, धर्मद और भूतिक वे जितराँके चार गण कहे जाते हैं इस प्रकार कुल इक्तनांस पितृगण हैं जिन्होंने सम्पूर्ण जगत्को स्थाल कर रखा है वे सब पूर्ण हुन्न होकर मुद्राचर राजुङ हो और सदा मेस हित करें

मार्कण्डेषजी कहते हैं—मुने इस प्रकार म्तुनि करते हुए रुचिक समक्ष भहरा एक बहुत कैया तेज पुत्र प्रकार हुआ, जो सम्पूर्ण आकाशमी ब्याह था। समस्त संसारको ब्याह करके स्थित हुए उस महान् तंजको देखकर रुचिने पृथ्वीप

सदा तृति लाभ करें में उन सबको प्रशास करता। युरने टेक दिने और इस स्तोत्रका गान किया-



क्रविश्वाच

अर्जिनानाममूर्जानां पितृष्णां दीप्ततेजसाम्। न्यस्यामि सदा तेवां स्थानियां दिव्यसञ्जाम् । इन्द्रादीनां च नेताले दक्षपारीचयास्तका। सतर्वीकां तथान्येशं तान् नपस्थामि कामदान्। भन्दादीनां भुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा त्तन् वयस्यास्यहं सर्वान् पितृनभाद्यशक्ति॥ नसंबोधित ब्रह्मानां च वास्त्रप्रत्यांनीधसस्तवाः द्यासपृथिकोञ्ज तवा नमस्यानि कृताञ्चलिः । देववींणां जनितृष्ठ सर्वलोकनमस्कृतान्। अक्षरणस्य सदा दातृन् नमस्येऽहे कृताञ्चलि. ॥ प्रजापतेः कङ्ग्यपाय मोम्बय बरुणाय चः चोनेबरेभ्यञ्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि ॥ नमें नवेश्यः समध्यस्तवा लोकेषु सप्तमु स्वयम्भूव नमस्वाधि महाजे योगसञ्ज्वे । सामाधारान् पितृगणान् योगम्पूर्तिभरांस्तथा। ममस्याभि तथा मोर्च पितरे जगताबहुम् ।

the six and a total privile to free property agent gives demanded to a disperse of an absorbate to the six and an arrival of months and annual and and months and annual and and and months and annual and and an arrival months and an arrival and arrival arrival arrival and arrival arrival

the distance and the day went examined and re-busymonic lien Barbal & my women man (in it and estimated by the motor out pasts. of the Engineering of Statement on Section मैं क्रमान करता 🖟 के प्रमु कार्य अवस्थित plant resign all records at most \$ 100 grown factors & get all steple of manage the more the pre- he been a condirect on house of the part of the property The series grown were \$1.00 because proper make station that we will were need upon \$1 per feature \$1. Street steps and \$ \$10000, \$1000 one on which's pull this through the provides pas que ( and Authority ger franchis rouge to 4 displaces more partial year and I would and in the second property of Beille street & street & could street you Charles and the Color of the same of Paradial of your more of soldier of major with after the shows \$ 10 feet and tion of the form of the state and glades and I am a Primary or कार्यक्ष है। या कर्न्स की दिनके हैं। property and the first than I set were

The state of the last of the l

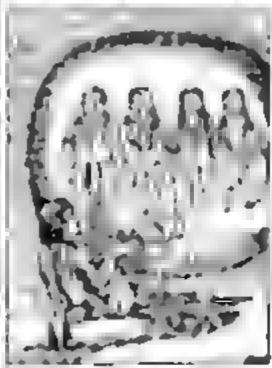

The art of the party and the p

हर्मा क्षा क्षा क्षा कर्म हर्म करना हर्ने अन्तर क्षा कर प्राप्त होती और उसम कर्मन इस्ते कर क्षा करना हुन्य क्षा अने स्वा

ष्ट्रिस्टर् पुत्र सन्त्रनाका स्वामी हो। और मुखसे ही नामपर तांनी लोकोंने रीका के नापसे तमकी क्षत्रभि होती। जलके भी महत्त्रभाषाम् और पराक्षभी करन के समस्या पुत्र होंगे जा इस नुभव क्ष प्रताप करेंगे। यर्गद्राः तुथः भी डक्सप्ति होकर चन प्रमारको अन्य ३५५ करोगे और फिर अफन मध्यम भीग होनेफ भिद्धिको छ। शत्राले। जे भगुष्ट ३५ भोजने अधिपूर्वक द्यारी सनि करेत्र, उसके जयर मन्तुर होकर उपमोग उम नववनिकत भीव क्षेत्र अनुस् अन्यक्षतः प्रदान करने । यो नीरीन सरीर, भन कीर पुत्र-चीत अर्थनची रच्या करता हो, बंद अवर इन स्लेक्ट इयलेन्डियों उनुत्र करे। बंद मोत्र रामनेप्रेमी प्रयक्त पदःस्थान है । मे श्रद्धमें भीन- कानकर्त के बाहराने गाम सहा हो भौकपूर्वक इब क्लेक्क यह करण उसके बही रतेजनजनके द्वेसके इस निश्चन हो उपस्थित होंग और प्रमाने लिये किया हुआ बाद्ध भी नि सन्दर अध्य हो। जाहे ब्रोकिय कारायाचे गाँउन प्राद्ध हो। कति कह किसी दीवसे हॉक्ट हो एक के अवज अ आश्रेप्रांतर भागो किया गया हो अवचा काइफ लिये अयोग्य दुष्टिय मामप्रियोगे उसका अनुस्था 🖫 है। अनुधित अध्य वा अवेरण देशमें हुन्ता हो य इसमें विक्रिया इसल्युष्ट किया गया हो अथवा लंकी क्षेत्र प्रक्रक क दिलके लिये किया हो। ते भी यह साप्त इन्हरू अनेओर प्रदान हजारे होंग कार्नेने शाल होता है। एवं पूरा देनेवान का भोत्र का सद्भी का जल है अर्थ इसलेनोधी मराह जातिक चनो तरनेकाली हरि मान होती है। का अनेत हंगल-ऋतर्वे बाइके अध्या का सुनानेत इन्हें अन्दर अर्थनिक लिए होते प्रदान करना है। इस्त <del>प्रशास्त्र किला कार्ने का</del> कल्याम स्थाप स्थाप स्थाप फीबोम बर्पीरक हो। बरक के हैं। बहक कहूं श्राद्धनें भुनान १ कर कोल्कर चलेनक पुरिकारक

होता है तथा होत्य कर्नुमें पढ़े कर्नेकर भी यह उतने ही वर्षों का शृतिकार स्थान होता है। उन्ने कर्नु-कर्नुमें कि क हुआ बाद गरि किसी अञ्चल विकास हो से भी हम मनेज़ों बादमें पूर्ण होता है और तथ शहरों हमें अध्या तृति होती है। करन्कानमें भी बादका असरस्या कर्न इसका कर ही हो यह हमें चाद वर्षों कर स्तोष क्या निर्माण स्थान है जिस भरमें यह स्तोष क्या निर्माण हो क्योच्यति होती है, जन- सहाच्यत्। बादमें चौतन करनेचाने सार्थां के अपने दुनों का क्योब अस्पन कुराय नाहिने क्योंना यह इसकी तृति करनेवाला है।

क्कांबद्देवको कहते हैं —क्रीशृक्ति में ( तदन यह र्गायक समीप उस नटोके भीतरहे छस्टो अञ्चीयानी नगडर अप्यंत प्रमनीचा प्रकट हुई और महान्या



स्यास सभा वालीनं निरम्बन्नेक बेली—'तनक्रियोर्ने ४८ शोज भेरी एक करम सन्दर्ग करना है जो ४८७कं पुत्र सहात्मा सुन्तरसे जलन हुई है हैं डम सु-दर्ग कन्यको तृष्यं कर्ण क्यानेच नेन्यं तात्र हैं ब्रह्म करे। उसके गर्भने मुख्ये पुत्र महत्त्र्यं सम्बद्धानम् यनुका क्या होत्या। स्य सं-वने 'त्रवास्तु' कहकर क्रमको वात स्थानको अस्त्रेच खद प्रमनेवाने अपनी कन्य वाध्यनीको जलके खहर प्रसन्न किछ मुनिजेब रुचिने पहर्षियोको बुल्डकर गर्धके तरक उसका विधियुक्त वाध्यक्षम् पुत्रका अन्य दुआ जो वहा पुन्यदस्यो पिताके क्रमक 'वैज्य प्रमुक्त क्रमके

ती निकास ६ए। ६०६ सन्तरामें को देखार सर्था तथा मनुद्र कृत्या होतेबारों हैं, उन सन्तरे कम तुम्हें बनायांचे का चुन्हें हैं। इस मन्तर्य-१०६ कवा मुननेवा प्रमुखींन कर्मणे वृद्धि, अश्वेश्वकी प्राप्ति गया बन-भाषा और भूकती क्यांनि होते हैं। इसमें तिनक भी सन्देह वहाँ है। प्रहापुने फिल्डिक स्तवन तथा उनके फिल फिल मलीक वर्णन सुनकर बनुष्य उन्होंके इसावन सम्भूधी कामनाआंको प्रस्न करता है।

## भौत्य मन्वन्तरकी कथा तथा बौद्ध पन्वन्तरोंके अवणका फल

मार्केण्डेवची कहते हैं — प्रशान्। इसके नड'न् अन तुम भीत्व मनुकी पत्पविका प्रयञ्ज सुन्। तथा उस समय होनेवाल देवविंगें और पृथ्वीको पासन करनेवाले यन पुत्रों आदिके नाम नी बनना करें। आंक्रिश भूमिके एक किया के जिनका नाम भूति ना ने बढ़े ही कोभी क्ष्मा होड़ी-सी बानके निन्दे अपराम होनपर प्रमण्ड काप देनेवाले है। उनकी बार्ने कडोर होती थीं इनके जासमयर हवा बहुत रोज नहीं बहती थी। यूप अधिक एमी नहीं पहुँचते ने और मेम अधिक कीयह नहीं होने हो। में। ३२ जल्पन रेक्स्मी फ्रोफी महास्थि अवने बन्द्रमा अवनी समाव किरणीये चरिपूर्ण होनेक भी अधिक सदी भरी गहुँचते थे। समस्य ऋतुर्ध बनकी जाजाने जनने जानेका क्रम होदकर आश्रमके वृशापर कदा ही रहती और मुनिके निन्दे कांत्र कृत्य प्रस्तुत कारती भी अवारता धृतिके भवने जल भी रनके आधानके क्योप मौजूट रकता और इनके कमण्डलुमें भी भरा रहता वा

पृष्ठि पृतिके एक पर्ध थे, तो सुवार्गके नामने विकासन थे। उन्होंने पड़में पृतिको निमान्तिन किया। यहाँ जनको इच्छाने पृतिके अपने पाध बृद्धिकानु सान्तु, जिलीदानु विकीत, मुझ्के कार्यमें सदा संत्यन रहनेवाले, मदावागे और उदम मिल्य प्रियर कार्यन्ते वाहा—'बल्स' मैं अपने पाई सुवयकि वहार्ये कार्यन्तः । उन्होंने मुझे बुलावा है तुन्हें वहाँ आक्रमणा रहना है। वहाँ तुन्हारे निवयं जो कार्यन्त है मुली मेरे आक्रमणा हम्में प्रांगदिन ऑग्नको प्रन्यांगित रहाना होगा और सदा ऐस प्रपन्त करना होता, जिससे आंग बुद्धने न प्राय



गुरुकी भर ५२,३ एकर जन जानि नमक

विकास 'अहत प्रस्का' कहकर इसे श्रीकार है अस्ती समस्त देवताओंके प्राप्त हो तुस्से किया तक अपने क्षेट्रे पाईक क्लानेक पूर्व पूर्व पूर्व किया हुआ इकिया अत्यन्त प्रक्रित होता है। इति वज्रये वले गर्दे। इयर ज्ञानि गुरुर्वाकके किर बही केव बनकर बलकपर्ने वरिका हो जाता बहारों शेकर उन बहारक गुरुको सेवाके लिय है। फिर उस कराने सब क्कारके जल आदि अभवक समिधा कुल और कल मही कुटले रहे। बलक होते हैं , अनिकसार में फिर इन समस्त तथ अन्य आवश्यक काय करते रहे, शबहक अस आदिसे सब बीच सुखपूर्वक कोवन करन पूर्वि हो के द्वारा प्रक्रित अस्ति सामा को गर्नी । करते हैं। अस्तिदेश! तुम्हारे द्वारा बरका की हुई अधिको सन्त हुआ हेल शानिको बहा ६ छ । हुआ, और ने भूतिके भ्यासे बहुत कितिया हुए | देखा तथा राधना तुल होते हैं। हुतासन वन बन्दोंने सान्त 'यदि इस ऑपनेन स्थानमें में पश्चिक आधार तुम्हीं हो। अने आने। तुम्हीं दूसरी अरिन स्थापित करें से अने कुछ प्रत्यक्ष, सबके अदिकारण और अर्वस्वरूप हो। देवता, रेखनेश्वरते येरे एक अन्तरक ही मुझे भएन कर | दारब, मब, देन्ब, मन्धव, राध्यस, मनुम्ब, रह कलोंगे, में प्रापो अवने गुल-क क्रोच और श्रापकर कुल भूग, पश्ची तथा सप—ये सभी हुमसे ही तुस कारण अनुँगार मुझे अपने लिये उतना सोक नहीं। होते और तुन्हींसे मुद्रिको धात होते हैं। तुन्हींसे है, जितन कि नुरुके अनग्रय कानेका शिक है। करिय हान्त हुई देख गुरुदेश मुझे निक्रम हो लाग है। देश। तुम्हों बलाओं सुष्टि करते और कुम्ही दे देंगे जिलके प्रभावारे करकर देवता थी उनके उसको पुतः सोख लेडे हो। तुम्हारे वकानेसे ही शास्त्रभमें सहय हैं वे भुद्र अपराधाको शामसे एए। जल शामियाको पुष्टि करता है। तुम देशहाआंगे न करें, इसके शिवे क्या उत्तर हो सकत है ?"

क्स्पने गुरुके अरसे हरे हुए बुद्धिमानीमें होश्व क्रान्ति मृत्रित इस हरहे अनक इक्षारसे सीच शिवार करके अर्राक्ट्रेकको शरक ली। उसने मनपर संबव किया और पुष्कीपर मुटने टेक इत्य बोद एकग्रवित हो स्तेत्र असम्म किथा।

इएक्टि कहा-समस्त प्रतिभवीके साधक महात्मा ऑग्नरेकको नगरन्यर है। उनके धक, दो और क्षेत्र स्थान हैं। के राजसूब बजरों कः स्वरूप भारक करते हैं। शामस देवलओंको इति देवेवाल भाष त देवस्त्री आभिदेवको गणन्यहर है। वा मध्ये वगत्क कारणसम् तथा कलन कानेवाले 🕏 इन अगिनदेवको उपलब्ध है। अर्थ ' तृत्व सम्पूर्ण देवलाओं के सुक्ष हो। धगवन सुम्हणे द्वारा ब्रह्म किया हुआ इविध्य सम दंवनाओंको तुत करना

na pro a regional program de la facilitation de la Participa de la Company de la Compa जोजधियोंसे पर्वा पत्र करते हैं। व्होंसे देवता, इनको उरर्जात है और कुन्होंन इनका लग होता केन, सिद्धार्मे कारित, नगर्मि जिन और फ्रेंक्सर्ने ताबुक्पसे स्थित हो। अनुन्धीमें क्रोध, यक्षी और भूग आदियें भोत्, बुधाँमें स्विरता पृथ्यीमें कडोरता, जलमें इवत्व बचा जानुमें कलरूपते बुम्हारो स्थिति है। अपने! स्वापक होभेके कारण तुल आकारतये जालाकमसे स्थित हो। अस्निदेव ! तुम सप्पूर्ण भूतोंके अन्त करणमें विभारते तथा सकका पालन कार्त हो। विद्वान पुरुष तुमको एक कहते हैं, तक फिर वे ही बुग्हें तीन इकारका बतराते हैं। तुम्बें आद क्योंमें करियत करके क्ष्मियोंने आदियहका अनुहान किया था। वहाँगियन इस विश्वको बुम्हारी सृष्टि बतलाने हैं। हुतालनः हुम्हारे क्षित्र यह सम्पूर्ण कात् ताब्धल का हो जायाह ऋदान हम्ब सम्ब अदिकं द्वारा स्थारा और 'स्वया'का उच्च (न करते हुए तुम्हारी पुष्प करके

अपने कमोंके अनुसार बिहित वत्तम गतिको प्रात हात है। दलपूजिन आंग्रदेव ' प्राणियोंके परिणास, अल्या और वीर्वस्वकष तुम्हारी प्वालाई तुमसे ही निकलकर सब भूतांका टाइ काती है। परम कार्तिमान् अनिदेवः संसमको यह सृष्टि तुक्तं ही की है। तृष्टारा हो नदस्य वैदिक कर्म सर्वभूतस्य जगत् है। पीले नंत्रीवाले अगिनदेव। तुम्हें नमस्कार है हुताशत तुम्हें नयस्कार है पावक आज तुम्हें नुमस्कार है। हत्यथाहन ! तुम्हें नयस्कार है। तुम ही सावें पीये हुए पदायोंको प्रधानक कारण विश्वके पालक हो। सुपत्ती खेतीको पकानेवाले और अगद्रके घोषक हो तुम्हीं सेव हो तुम्हीं बाय हो और तुम्हीं समस्त प्राणियाँका पीषण करणकं लिये खेतीके हेतुभूत बीच हो भूत मविष्य और बर्तमान सम तुम्हीं हो। तुम्हीं सब जीवोंक भीतर प्रकाश हो। तुम्हीं सूर्य और तुम्हीं अगिन हो। अग्ने दिन रात दबा दोनों सन्ध्वाएँ हर्म्सी हो। सुवर्ण दुम्हारा वीर्थ है। तुन सुवर्णकी रत्यनिके कारण हो। तुम्हारे गर्भमें सुवर्णकी स्थिति है। तुवर्गके समान तुम्हारी कान्ति है। मृहुर्स, क्षण, त्रुटि और लच-सब हुन्हीं हो। जगल्यभी कला काहा और निमय आदि तुम्हारे ही रूप हैं। यह सम्पूर्ण दृश्य तुम्हीं हो। परिवर्तनहोस काल भी वुस्हारा ही स्वरूप है। प्रभां तुम्हारी जो काली भागको जिल्ला है वह कालका आध्रय दनकाली है। उसके द्वारा तुम पापांक भवसे हमें बचाओ तथा इस लांकके बहान् भवसे हुम्हरी रक्षा करी। तुम्हरी जो कराली नामक्टी जिल्ला है वह महाप्रलयको कारणकपा है। बराके द्वारा हमें पार्थी तथा इसलोकक महान् भवतं बचाओ तुम्हारी जो सर्वावचा नामकी जिह्न है वह लिख्या नामक गुणस्वरूप है। उसके द्वारा तुम मातिक इस लोकक महानु भवने हवारी रक्षा

करो । तुम्हारी जो सुलांद्विता नामकी जिद्धा है जह सम्पूर्ण भूतोको कामनाई पूर्ण काती है। उसके द्वारा तुम याची तथा इस लोकके भहान् भयसं हमारी रक्षा करो। तृष्टारी जो सृध्यवर्गा कम्बरी जिहा है वह प्राणियोंके रोग्हेंका दाह करनेवाली है। उसके द्वारा तुम पार्चे तथा इस लो-क्के महान् भवसे इम्बरी रक्षा करी। तुम्हारी वा स्कृतिङ्गिती नामक जिह्ना है जिससे सम्पूर्ण बॉवॉके शरीर उत्पन्न हुए हैं। उसके द्वारा तुम पापी तथा इस लाकक महान् भवसे हमारी रक्षा करां। तुम्हारी जो बिना नामकी जिहा है, यह समस्त प्राणियोंका कल्काण करनेक्सभी है। उसके द्वारा तुम पायों तक इस लोकक यहान् भवसे हमारां रहा करां हताकन ! तम्बरोर नेद चौले, ग्रीवा लबल और रंग सॉबला है। तुम सम्ब दोयासे हमारी रक्षा करों और संसारसे इमारा उद्धार कर दो चहि, सर्वार्थ कृकानु हब्धवाहन आरिन्, पालक सुक्त तथा हुल<del>ाल - इन अहर चानोंसे पुन्तां आनेवाले ऑ</del>स्टेब तुम प्रसम् हो अपअपे तुम अक्षय, अधिनन्त समृद्धिमानु दुसह एवं अत्यन्त तीक्ष वर्द्धि हो। तुम मृतस्यपर्ने प्रकट होकर ऑवनादी कहे जानेवाले सम्पूर्ण भयंकर लाकांको बस्य कर डालत हो अववा तुम अत्यन्त पराक्षमी हो— तुम्हारे पराक्रमकी कर्तीकामा नहीं है हुताशन तुथ सम्पूर्ण जोजोंके हृदय क्रमलमें स्थित उत्तम् अनन्त एवं स्तवन करने केरब सन्त्र हो। तुपने इस सम्पूर्ण चरान्तर विश्वको ब्याप्त कर रह्या 🖡 तुम एक होकर भी वहाँ अनेक रूपोंने प्रकट हुए हो। पातक तुम अक्षय हो। तुम्हीँ पन्ततां और वर्तोसहित सम्पूज पुल्लो आल्बारा, चन्द्रमा, सूर्वतया दिन रात हो। महासागरक बदरमें बहवानलक रूपमें तुम्हीं हो तथा तुम्हों अपनी परा विभूतिके साथ सुयंकी किरणोंमें स्थित हो भगवन् त्व हवन किये हुए

And the second

**अम्पूर्व शिश्चका कृत्वाण कृतते हो। विप्रतम** अभीट कलकी जातिक लिने सन त्रसारा ही गान कित्रका आल्म है अञ्चाधालका अस्थ अस्हा€का हुन्तारों होँ प्रस्कृताकं निक अर्थना न है कर प्राच्या लग्न भूतों के सकती भगवान विष्णु बंधराय इन्द्र अर्थमा जलकि स्वामी करना, सूर्व हजा \*\*
 \* 
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 • ॰ है किनने ही बहान देवलें दूरित बरत् को IN AN ARE NOT SECURED AND AND हो जली है कर नगर रजर क्लाब क है असे स्नाम हो सबसे 💌 🤏 🐣 🧸 👣 राज्याकालको रसस्य किशाव रूपस्य गरेवार कर्मन हैं ज्ञि कलकारों अधिनदेव मुहाकर ऋसन

A PROPERTY AND A SECOND P. P. P.



कर्म का प्रत्यम् में तो कुलार्थ हो अश्रव अग्रवश्रेष्ट दिव्य स्वरूपका व्यक्ति व्यक

क्षन्तिकी पर्व कत सुनका अभिन्दवने कहा-'सहम्पृति । तुसने मुरुके तियां का दो परिच हैं। अको लिये वहां। इसमा तुभपर घेरी प्रसानता और भी मब भयी है। सुमने गुरुके सिये को कुछ चाँक दे वह सब भ्राह होता , उनके पुत्र होता और सम्पूर्ण भूतीके प्रांत उक्को बैजी भी वह जनगी। उक्का मुश्र 'भौन्य' साथसे प्रसिद्ध धर्य सन्बन्धरीका स्थानी क्षेप, राम हो वह महायला, महागराक्रमी और। परम मुद्धिमान् हाला। जो एकश्रान्तित टाकर इस । फ्टोबके द्वारा भेरी स्तुनि करणा बसकी समस्त अधिकावर्षं पूर्व होंको तथा उसे पुष्टको भी प्राप्ति होग्द्री व्हानि पर्वक समय, तीर्थीने और होएकऔं बी धर्मके लिये भेरे इस स्तोतका पाठ करेगा, इसके लिने वह जल्म रा पृष्टिकाश्य होना। होय न करने तना अयोग्य सभयमं होन करने जादिके

भाक्तकोकको कहते हैं- मुने। में कह कर भएकल आर्थिन बलके देखते-देखते बुद्धे दूर दोधक्यी परित तत्काल अदश्य हो गये। अग्निटेयके चले जनगर शान्तिका नित बहुत सन्तुष्ट भार इनके रारीश्में इचके कारण रामान हो आया था। इसी अवस्थानें उन्होंने शुरुक आध्यममें इसेश किया और वहाँ अधिक्टेंचका फालेकी ही भाँति श्रम्मलिक देखा। इससे कर्न मदी प्रमानत हुई। इसी बॉलमें उनके गुरु भी साटे भाईके यहस अपने अध्यक्षको लीटे। शिष्य भान्तिने गुरुके

इसभने आकर बनके चरकोंने प्रकास किया। बनके

दिवे हुए आसन और पुजाको ग्वोब्धर करके

हवा अन्य पर्वोपर मनुष्योद्वारा सूना ५७त मेरा यह स्वोत्र उनके पापांका नाश करनेशस्य होता है।

<u>error a replacem an emplace a replacementa erropa a la especia a emplace da especia especia especia esta esta FRA de</u> जीवॉपर भी गेर। संद बदुत बढ़ गया है। मैं नहीं जारत: यह बका भारत है। यदि तुम्हें मुख्य पता हो। ले महाजाते तम कान्तिने अपने आचार्यन अस्तिके बतने आदिको स्त्र बार्ट बनावस्त्रको कह सुनायौ। यह सुनकः मुक्तके नेत्र क्षेष्ठके कारण अञ्चल हो। अत्ये। बन्होंने शान्तिको इदयसे सम्म लिया और उन्हें अनु इपान्नीसकित सप्पूर्ण नेतिकः ज्ञान कपया। तदनन्तर भृति मुल्कि "पील्य" सपक पुत्र हुआ, जो भोक्ष्ममें पतु होता। इस अध्यक्तरों नाश्रुध, कनिष्ठ पवित्र, ध्राञ्जिर तथा धारावक—ये चौंच देवभण याने गर्ने हैं इन समक्रे इन्ह होंने शूषि जो गहाबली, महापरस्क्रमी तथ इन्ह्रके प्रमस्य भूगोंसे भुक्त होंगे। आग्रोध, आंग्रवाहु, शुचि, मृत्त, साधव, शुक्त अहर अजितः **ये सा**त उस समयक सर्वार्ध होंगे। एत् गभी हु सूत्र, भरत् मी दोष है और अयोग्य पुरुपोद्वारा इयन करनेसे अनुप्रक, स्वीकानी, प्रतीर, किथ्यू, संक्रान्थन, तेकस्था भी दोष अपन हाते हैं, उन सभको वह स्तीत क्तथा सबल-मे यनके युत्र हाँगे सुननेमात्रके शान्त कर देता है। पृणिना, जमाधानक

*ही*ष्टकिकी। इस ५कार पैंके गुमस चौदहः सन्वन्तर्गेन्त्र वर्णन किया। उन सम्बन्ध क्रायश ब्रधन करक मनुष्य पुश्यका भागो होता है तथा उलको सन्तान कभी धीम नहीं होती। प्रथम मन्त्रकात्म प्राचेत्र सुनक्षर मनुष्य भगका भागी होता है। स्कारोजिय मन्धनारको कथा सुननसे उसे सब कामनाओं की प्राप्त होती है। औरस्य मन्धानरके इन्हर्म धन, तामसके सम्बन्ध ज्ञान तथा रेवत मन्कतरके बावजसे बृद्धि एवं मृत्यते स्त्राकी प्राप्ति कोर्वा है। वाक्षत्र भन्त्रतारक बज्जास कारोग्य, कैश्रक्तकं क्षत्रपासे कर तथा सुर्वतान्तरिकं मन्त्रताके ब्राह्मभ्ये गुणकान् पृत्र-चौ शॅवरी क्रांस होती हैं बद्धासायभिक भन्व-तरके धवणसे बहिमा अङ्गी है। भनंसविष्टके बहुवसे कल्यानास्यो पृद्धि प्राप्त होता है और स्ट्रसम्बन्धिक अधनसे महस्य मुहने उनसे कहा 'बरस' तुभपर तक अन्य विजयी होता है। दशशामिकके सम्बन्धे सनुष्य

• संक्षित माळेच्हेयपुराण •

ECONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF STREET PROPERTY AND STREET PROPERTY FOR THE PROPERTY OF STREET अपने कुलमें श्रेष्ट तथा उत्तम गुणोंसे थुक्त होता. मनुके पुत्र तथा राजवंशीका वर्णन सुनकर है तथा रीज्य मन्यन्तरकी कथा सुननेसे वह | यनुष्य सब पापींसे मुक्त हो जाता है। देवता, शत्रुओंको सेनाका संलार कर डालता है। भौत्य ऋषि, इन्द्र राजा मधा मन्यन्तरोंके स्वामी-- पे मन्त सरकी कथा जवण करनपर मनुष्य देवताको | प्रसन होकर कल्याणमनी युद्धि प्रदान करते हैं । भूत्वा प्राप्त करता है इतन ही नहीं उसे बैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुभ कमें करता है आंग्नहोत्रके पृथ्य चवा गुणवान् युत्रोकी प्राप्ति जिससे वह जीदह इन्द्रोंकी आधुपर्यन्त उत्तम होती है। मन्तन्तरोंके देवता, अर्हांब, इन्द्र मन्, गतिका उपयोग करता है

## सूर्यका तन्त्व, वेदोंका प्राकट्य, ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टि-रचनाका आरम्भ

क्रांष्ट्रीक बोले—ड्रिअश्रेष्ठ ! आएने पन्चन्तरॉकी | प्रकार करकपजीके पुत्र हुए ? कम्पण और ऑडिविक भिश्चतिका भलीभौति वर्णन किया और भैनि क्रमश । कैसे उनकी आराधना की ? छनके यहाँ अक्तीण विम्तारपृश्वेक उसे सुना। अब राजाओंका सम्पूर्ण | हुए भगवान् सूर्यका कैसा प्रपाव है ? वे सब वातें बंक जिसके आदि भ्रह्माजी हैं मैं सुरना चाहता चचायंरूको से बताइये मार्कण्डेकजी केले - ब्रह्मम् । पहले यह सम्पूर्ण हुँ, आप इसका प्रधानत अर्पन कीजिये।

मार्क्कण्डेयजीने कहा - वत्स प्रजापति लोक प्रभा और प्रकाशसे रहित था नारीं ओर ब्रह्माजीको आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है | घोर अन्यकार घेरा हाले हुए था। उस समय परम तज्ञा जो सम्पूर्ण जरात्का भूल कारण है उस कारणस्थरूप एक अविनाशी एवं बृहत् अण्ड राजवंशका तथा उसमें प्रकट हुए राजाओंके प्रकट हुआ। असके भीतर सबके प्रभितामह भवित्रांका क्षणेत्र सुनी— विस वंशमें मनु, इक्ष्माकु, ्षगत्के स्वामी, लोकस्त्रष्टा, कमस्त्रयोगि सम्भात् अनरण्य, भगीरच तथा अन्य सैकड़ों राजा, किसीने ब्रह्माजी विराजभान थे। उन्होंने उस अण्डका पृथ्वीका पालन किया था, उत्पन्न हुए थे वे सभी भेदन किया। महामुने। उन ब्रह्माजीक मुखसे क्षभीद्य यञ्चकातं, शृहवीर तथा परम तत्त्वके ज्ञाता 'ॐ' यह महान् जन्य प्रकट हुआ। उससे पहलं थे। ऐसे वंशको वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त**्भू**, फिर भूक, तदनन्तर स्वः –ये तीन व्या**इ**तियाँ पापोंसे खुट जाल है। पूर्वकालमें प्रजापति ब्रह्मने उत्पन्न हुई, जो भगवान् सूर्यका स्थरूप है। ' ॐ' ग्रामा ग्रेकारको प्रकारको अन्यका करनेको इच्छा इस स्वरूपसे शुर्यदेवका अन्यन्त सुर्थ रूप प्रस्ट लेकर दाहिने अंग्रुटेसे दशको उत्पन्न किया और हुआ। उससे 'महः' यह स्थूल रूप हुआ फिन बीचे अँगृहे से प्राप्ती पत्नांको प्रकट किया। दश्को | उससे अन् सह स्पूलकर रूप उत्पन्न हुआ। अदिति नामको एक सुन्दरी करूम उत्पन्न हुई उससे 'अप' और सपसे 'सन्ध' प्रकट हुआ। इस जिसके गर्भसे कश्यको भगवान् सूर्यको जन्म दिया । प्रकार ये सूर्यके सात स्वरूप स्थित हैं. जी कभी

क्रतंत्रुकिने पृद्धा— भगवन् ! मैं भगवान् सूर्यके <sup>|</sup> प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं । यथाल स्वरूपका वर्णन सुगना चाहता हूँ। वे फिस । ब्रह्मत् ' मैंने 'ओम् यह रूप अताया है, तह

मृष्टिका आदि अन्य, अल्यन्त सूक्ष्म एवं निराकार है, बारी परवास तथा वही ब्रह्मका स्थक्षण है।

इक्त अण्डका मेदन होनेपर अञ्चलजन्म ब्रह्माओक प्रथम मुखसे ब्रह्माई प्रकट हुई। बनका वर्ग जपाकसमये समान था। वे सच तेजीमयी, एक-दूसरीसं चुयक अया रजोपन कप भारण करनेकालो भी तत्पक्षात् ब्रह्माजीके दक्षिण मुक्तसे बजुर्वेटके मन्त्र अक्षप्ररूपसे प्रकट हुए। जैमा मुखर्गका रंग हाता है. नेमा ही उनका भी भा। वे भी एक दूसरेसे पुथक मुधक थे। फिर प्रामेडी ब्रह्मके पश्चिम मृत्याने सामवेदक सन्द ब्रक्ट धुए। सम्पूर्ण अवर्ववेद, जिसका रंग भ्रम्स और कजलराष्ट्रिके समान काला है तथा जिसमें कभिनार एवं शान्तिकर्भने त्रयोग हैं, ब्रह्मजीके इत्तरमुक्षमे प्रकट हुआ। दशमें सुख्यम सम्बर्धन तका तथागुगकी प्रधानता है। वह घोर और सीम्परूप है। जानोदमें रजोगुलकी वजुनेंदमें राज्यमृज्यते, सम्पवेदमें तपंगुजको अम्म सध्ववेदमें अमेगुण एवं कत्वमूचकी संधानता है। वे कार्रे वेद अन्वम तेजसे देदीन्वमान होकर पहलेकी हो भौति पूर्वक पूरक स्थित हुए अन्यक्षात् वह इथम तेज, जो 'ॐ' के नामस पुकारा आता है अपने स्वभावते प्रकट हुए ऋलेद्वय हैजको म्बाह करके स्थित हुआ। पहाप्ते! इसी अन्तर उस प्रजासक तेजने प्रभूपेंट ५८ सामग्रेटपय हैजको भी आश्वत किया इस प्रकार उस अधिद्वातस्वरूप परण तेज ठ≥कार्ने चार्ने बेदशय तैय एक:क्को जात हुए। ब्रह्मन्। तदनकार कर मुझीशत बसाय वैदिक तेम परम हेल प्रश्नमके साथ मिलकर जब एकल्बका प्राप्त होता है। तब भवके आदिमें प्रकट होतके काएण उसका भाग शादित्य होता है। महाभाग ! वह आदित्य हो इस

तका अवरक्ककालमें आदित्यको अङ्गभूत यदक्की ही, जिसे इस्परा: ऋकृ, बजु, और साम कहते हैं, नपती है। पुर्वाहर्मे ऋत्वेच, मध्याहर्मे बज्वेंच स्था अपराक्रमें साधनंद रापक 🛊 इस्मिन्द ऋग्वेद्रोता ज्ञानिकर्प पृष्ठीद्वर्षे, क्क्वेंद्रोक पीतिकदर्य नम्बद्धने तवा सामनेदोळ काभिकारिक कर्म अपराहकालमें निश्चित किया गंबा है। उसिम्बारिक कर्य मध्याह और अपराह्न दोनों कालीमें किया का सकता है, किन् पितरिके बाद्ध आदि कार्य अपराहकानमें हो समबेदके अन्तोंसे करने चाहिने। मृष्टिकलमें बद्धा ऋग्वेदमम्, चलमकालमें निष्णु बज्येंदमम तका संबादकारूमें रूद्र सामबेदमय कई गये हैं। अराएव सहस्रवेदको भ्वति क्षप्रवित्र मानी गयो 🛊 इस प्रकार भगवान् सूर्य बैदारमा, बेट्यें क्रिया, वेदविकास्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। बे सन्तान देवता सूर्व हो रजेगुरू और सन्काृण आदिका आश्रथ लेकर क्रमकः सृष्टि, पालन और सहारके हेत् बनते हैं और इन कपॉके अनुसार बहा, फिल्म आदि जान भारण करते हैं। थे देवताओंद्रारा सदा स्तुक्त करने बंगन हैं, नेदरकरूप है। बनका कोई पुचकु कप नहीं है। वे सबके आदि हैं। संस्था प्रमुख उन्होंके स्वकृष हैं। जिल्लाको आध्वरपुरा न्योरि वे हो हैं। उनके वर्म अवक उल्लंकी ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। बै वेदान्तगम्य सुध्य एवं परमे भी पर है।

हैजको भी अन्तृत किया इस प्रकार उस हिम्मा भागान सुर्थक तेजरी नीचे सच्च अधिप्रानस्थलम् परम तेज अन्कारमें चाने बेदभय तेज एक उचको जात हुए। बहुश्ना तदननार कर मुझीशूर वहान वैदिक तेज परम तेज प्रश्नको हात होता है तज सम्मान नृष्टि, पासन और सेहारके कारणभूत साथ निल्कर अब एक जाता प्राप्त होता है तज सम्मान सुर्वके सब और कैले हुए तेजने मेरी स्था आदिस प्रकार होते कारण उसका भाग सादिस्य होता है। पाराभागा। यह आदिस्य हो इस विभक्त आवार प्राप्त है। पाराभागा। यह आदिस्य हो इस विभक्त आवार प्राप्त है। पाराभागा। यह आदिस्य हो इस विभक्त सुर्वक के सुर्वक के

वृधि को हो नहीं सहाती—ऐसर विश्वप्रकार हरेक्टीकरक जन्मन् ब्रह्मारे एकट्रांचन हरेकर भागवाद व्यवेषी अर्थन कार्यन की



इक्कारी संग्रे- यह यह कृष 'सरका १९०५ 3 जो प्रचारत है सरपूर्ण देखे जनका मागि है। हो जब आणि स्वयंत्र हैं क्या संबंधन (उन्हर) महार करते हैं। इन अन्तर) शुक्रमा में नामकर काम है। यो प्राप्तातन हैं अनुसेन्य अधिकार है अभ्यत्वे स्ति है जिल्ही संचय दिना गाउँ हो सरामा, बा स्थानकर्यन होन बहारा है क्रांश्राहीक्षक्षक वेद्यानकारों प्रकृत कथा करने भी भी सुदि औ

यो 🕇 राज्ये अल्ल इन ४००० विकास प्रारंतकर है में अर्थान करकार करता है। अर्थान को अन्यक्षानिक है। प्रयोक्ती द्वीरमध्ये में उनके कर अर्थन कम् ४-के देशक नक रूपन Mich रूप प्रस्ता पुरियो १५५ काम है। इन्से क्रमा शास्त्र और संस्था ने में उस अञ्चलका प्रत्यक्ष हो करता है। जनने इंबर्ड की अध्यक्ष सब हो स्रोक्टिक है। बार पर बन बोध की है का है पूर्ण हवा स्टब्स्स पुरंह करत 💰 आप हो स्टब्स्टनो कर अध्यानकार है एक शाम हो है। प्राप्तिकी कारका पुर्वकाने पानन सम्बं है। मुन्दर्भः respectable and Paper you and pro-विन्युरक्षण अन्य ही वर्षेष्ठा प्रकार करते हैं रक्षा भारत्व प्रतिकारी इत्यूप स्कृतेकाले विकेतिका कीन क्षेत्र सर्वे इस प्रत्यानकृष्या ही अनाने संपर्ध f Corner graft them ? Age. ment year \$ at 4 & the transference का कर्त नवायात है। इस्ते भी कृष्टि का नहें नेतरे रका है और साला का नेप एक पहिला जिल्लाक को एक है। इस अपने इस है करें प्रमट सीजिये।

क्रफेन्ट्रेक्टी कहते हैं ... प्रत्याने क्रांट लेक हर प्रस्ता स्कृति कारण प्रश्नाम् सूर्यः अस्ते महत्त् प्रकार प्रदेशका प्रकार नेपाली हो परिच क्षेत्र कृत-कार्य प्रकारो अर्थका है इस से दिन्दा का क्षानीने कृतकरणार्गीय अनुसर क्रोचे के ५५ कड़ायाल है उन करना कर्तनी गृष्टि अल्ला की व्यापुर्व स्थानी क्षेत्री देश करकार है। के रह अन्य समक्ष कार्यकों से और १५७३मी, असूबी स्थानों মাগৰ সৰু টুৰ প্ৰশিক্ষণ কৰে ভাইছ বনু বলিকা কৰা ভাইৰ কৰু কৰিবলৈ

### आंद्रतिके गर्भसे भगवान सूर्यका अवतार

स्रोते करके ५ ध्राजाने पुराह अकि अनुसार धर्म। पर्याजन क्या विभूयनके राज्याधिकारके कवित अन्तर्य, बनुह, अन्तर और द्वीसका विभाग किन्स । तथा उनका बढ़भाग सिन गया देख साथ औदिहै देवटा, देख तहा अब आदिके अप और स्थान भी। अत्यान सामग्रे पीड़ित हो वर्गी। अवनि भनवान् परलंक हो धीर प्रमार प्रक्राजीक मरीया सुर्वको अस्तवको लिये बहान यह सामध्य नामक विकास को दूर में, उसके पुत्र करवय | किया | ने नियमित अवसर करती हुई कडोर हुए। उनको हेरह चॉन्स्स्य ६६ में सन-को-नव प्रजापनि ६६७८ सम्बद्धी अनमे देवता. हैल और राम आदि बहरा-न एवं उत्पन्न हुए, अस्तिति विभूताने स्थाना वेचकाओंको सन्ध दिया दिविने देखींको तथा दानी महास्यक्तानी ६व चन्नक द∻लेको ∞च्छ किया। विद्यक्षश्री और राभाग हुए। कहुन नागेंको और वृत्तिन गन्तनीयो जाम दिया। क्रोभाने कृष्यार्थं तथ ≰र्वभक्षणी करफा किया। समाके प्रथल कोओ श्राप्ति कामार्थि पेदा हुई उन्हाँके तुत्र हुईन कृथ तथा प्रचास अल्पकन्तु उत्कार ८ए। कारका अध्यानेके निर्म अब आन् सोद्दरेको उच्छा होत हैं

मार्थक्रकेवर्ग करते हैं। भूने ! उस काल्को | हुई : अपने पुत्रोंका देखों और दावसेके हारा विषयोंका करान और आकारायें स्थित हैकोशींन भगवान् सुनंबा क्टबन करने रस्मी।

अदिन केली---भागप् । अप अस्पन स्था समानी अल्पाये युक्त दिला सरोर भारत संस्ते हैं अपको न्यानाह है। आहे हेज हमस्य, हेजनिवर्षके हंधा हेक्के आपन एवं सकान कुल हैं e ८ और समग्र—हो एवं हुए। श्वसाने पुत्र थक्षा आवामी प्राप्त है। गांपते अथ्य कातुका उपक्रम नक्षेत्र स्थि वय अपनी किरणंते प्रयोक्त वस बहुण करत हैं। इस मन्दर आपन्य सो सीत रूप क्रांग्हामी अपन्न में बारण हुई। असे पंगानत अर्थद | प्रकट होता है, जमे में मध्यकार कारते हूँ। अर्थ महीचांत्रक श्रामण साकी प्रदान करनेके निमे अन्य को अपना लेक-सम धारण करते हैं, उसे मैं (बाज), भारत और भुक आदि पश्चे हुए। इलारे । धनाव करती 🜓 भारकर। इसी अस्पूर्ण रसकी मुनिज अदिविक । भैसे जो सन्तर्न हुई उनके अस बस्य आक्का वो तुरिकारक सेवकप अकट पुत्र चीत्र, टीहिंड तथा उपके भी भूजें प्रदिसे यह | इत्या है। उसको मेर नगरकार है। इस प्रकार काम जोसार करार है। कारवंपके पूर्वार्थ देवसार असको जवारी क्रायम हुए सब प्रकारक असीको प्रथा है। इसम्बाह्य के साहित्या है, कहा शतन , प्रकारके नियं आप जो अन्वार कर धारण करते हैं और कुछ प्राप्त हैं। सहजंबाओं के पानेशों हैं। उसे में इसमा करते हैं। सन्दे। नदश्य प्रकारत ब्रह्मानंत देवलायोंको ब्रह्मायका धीक विश्ववदी वृद्धिके लिये जी आद पाला रिपाने एका विश्वकरण अराजी चराधा, कन्यु उसके | अर्थिक कारण अराज्य सीतान कथ धारण करते भी तमें चार्ड देन्यों बालवी कीर क्ष्मलीने कुछ काथ है, इसका जेन कारकार है। सुनीत्व। यसका विश्वकर अन्ते कह रहें क्या आरम्भ कर दिया । कार्य जा सम्बक्त सीम्य कप प्रकट होता है। इस इतुम्य एक इत्या दिव्य बर्बान्ड उनमें बड़ | वितने न अधिक नवी होती है न अधिक वर्दी, भगकुर बुद्ध हुआ। अन्तर्भे देवाल पर्राचन हुए उसे मेरा बार्रकार करावार है। जो सन्पूर्ण और बलवान् देन्तों हवा दललीको दिजब प्राप्त देवताओं दक्त फिरार्रेओ तुन करनेबाला और

अन्यजनी क्यानेवात्व है, अक्षेत्र क्या क्रमध्ये । क्या, कम्, वन्त्रम, अभि, अफाम, क्षेत्र और नारकार है। जो रूप रम्लाजों और पूर्धीका एकमा जेपनदाव तथा मनुष्यम 🛊 मिर्ग टेक्ट और विकर कर करने हैं। जाएने उस साम-कामको नमस्कार है। आध्यक पत्र निश्चाल बन्धन कर को की प्रदान करनेकरों जानि और मोर्ग्य हारा कार है, शायको स्थानक है रिचनको । आपका जो कम चाक, पत्र और मानध्य नेजीभी एकताचे इस विश्वयो इयात है क्षा के बेटपनीयका है, उसकी केंद्र कारकार ी तथा जो उससे भी उत्कृष्ट क्षेत्र है जिसे *क*े करकर पुरुष्ता क्या है, को अस्त्रुल, जनम और निर्मल है। उस संस्कृतको प्रमुखात है

दिन-रात सुन्दिककी स्तुति करने सभी कनको सम्पूर्ण जगत्का संकार करते हैं। केवल रेजका अपराय दिखानी है (हा 🖫 दिखाना ' मुक्तक पूरम् कोडिये, निसर्व अपनेक प्रमाध दर्शन का गर्ने। नवायान्तर प्रयो में आयाने नक हैं करन की पूर्वोंकी एक क्रीनिने। साथ ही बहुत होन्यर इस निवासी सुद्धि करते हैं। जन्म हो कलन [ करनेक लिये उदाव होधन इसकी १६८ करते हैं बच्च अन्तर्भ कर क्रम फूछ अलमें ही स्मेन होया है करम्भ लोकमें अवच्छ नित्ता दूसरी कोई मांत नही है। सन ही कहा, निष्णु, निम, इस, फुनेट, पन,

समुद्र है। आपका देश सम्बद्धा आपन्त 🛊 आपकी क्या प्रतृति की जाय। यहेक्स' इतिदिन अपने धर्मने तमे इन प्राप्तम भीति भागिक पर्याने आरको स्तृति कार्त हुए वजन करते हैं। कि होने जन्मे जिल्हा बतर्ने का रिल्ड है ने नोगीन्ह कुल बोलकांसे आकडा ही कहन के दे हुए परमण्डको अब होते हैं। जान निश्वको कम देने बसे फ्यारे जनकी रहा करते और उमे भरम कर इक्तरे हैं। फिर अप ही जल लीत भीवल फिरन्पेंट्राव इस निश्रमी प्रकट करने और अनन्य देन हैं क्यान्त्रीत बहाके समर्थ अप हो हरि करने हैं। अन्त्रन (बिन्सू जनमें जार ही धालन करते हैं इस प्रकार देखे आदिने निकानुर्वक स्कूबर<sup>े</sup> हमा कल्पायाने स्थ-कम भारत करके अप ही

अन्तरभाषाको इन्छान्ते से प्रतिदिन निरम्भन हो रहती | अन्तर्भ प्रदेशको अपने हैं — प्रदर्भनी भगवान् पूर्व चीं। सहकतार **बहुत सम्ब** क्वारित होतेवर धनका<sub>रें</sub> अवने अथ तेजने प्रकट हुए। इस मानव ने तनापे क्षिते रक्षकत्म अर्थिकारे आकारणे अवश्व कांन<sub>। हु</sub>ए त्रिकेट समान कावित्वानु दिखानो देते हैं। देवी दिया। अन्तितिने देखा, आकारानो पृथ्वीतन्त नेजकर<sup>े</sup> आदिति उत्तवा गरीय करके करणीर्ने तिए वर्डी अब एक बहान दुख रिजन है। उद्दीव ज्यान्याओंके, जनकार बुर्जने कहा:--'देन्दि: गुफारी की उच्छा हो. कारक इकको और देखक कठिन हो रहा है। उन्हें जब बर मुझसे भीन को।' उन देखे अदिवि गुटनेके देखका देवी अदिस्थित करा पत्र हुआ। में बलमें पुत्रीक वैद्य गर्मी और मंदरका नवाकर बोर्ली—मेको । आप मुक्तक प्रथम हो । मैं फारों । प्रथम कर्ने कारावक प्रमान लागे मेली । 'रेक । काळाटाचे काएको जिल इकार टेक्सी भी मैसे आप प्रसार हो अधिक बनावान् देखों होंग दा-स्वेने क्षाच करें देख करो। इस काम पर्दी प्रात्तार मुझे <sup>|</sup> मी पुत्रिक शावने विभूतकार कमा और पराचन सीन लिये हैं। गोसी, उन्हें बस कमाने निर्मित अस्य भूत्रका कृत्य करें। सम्य प्राप्ती अंग्रामे देशकारीक क्या होकर इनके राष्ट्रलॉकर शत को । (१४वे ) आप हेलो कृषा करें, किसने की पुत्र पुत्र पश्चनाके भीका तथा विभूवनके स्वामी हो जातें "

> **३-४ जनकम् सूर्यमे अर्थद्रतिमे प्रमन्न होका** क्का--'देवि। मैं अपने सामा अंग्रांयरित तृष्टी नक्षे अकरोने होतर कुक्तरे पुश्के समुखेंक। जस क्ष्मेंन्सर्' प्रत्य कारकर प्रत्यान पूर्व सन्तर्धन हो

to the shift of service when high is such tion street has a refinement good again amountains profession may et Care ditte till date gi teas **经货 医原物工作 化油 油 电设置 植** para apertación de apertariones. to their spire to be all as the spirit कार्रा कर कृष्ण होका बहा-'तुम हिन्द Printed their serial write ground and the to die to make at the Physi-

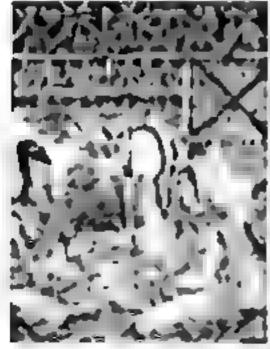

क्त का गर्भका क्या: मैंने को क्या 💕 🕻 🗤 👓 ह अपने सन्धानित मारनवाला होना।'

of many that which has being young बार्टिक के दिया। यह अपने केवल अन्य कर हा the trace next year first de effe THE WILL SELECT THE SELECT COURSE COME OF र रहे प्रसूप व रेक विकास स्थाप हुई हुई विकास कर कार है सकता है है सुरक्षा है

1.1.25 (1.1.1) arrespondent from the reference of the contract of the contrac वर्धन क्षाच्याच्या स्थान स्थान हो। वे स्थान नेजी कर्ष प्रकारिक एवं उनका का है \$ array when weeks and and are tigh tree reals with represent given the first alleged with a principle with the कार्ग प्राप्त पर्देश हैं हम सरकार क्षेत्र व **प्रा**क्षिता क्षण्या के राजारण किया के राजीको उत्तर WE THE WORLD WIND THAT APP. STATES STONE DATE OF THE R. THE gree pee of our to system mister ar med Gert genite men if uter 

> ent for the energy of the manager विकास १८६ वर्ष स्थापन साम से १४% mare early food at the first of food at the ANTICO AND ADD APPROPRIATE THE STATE OF STREET NAME AND POST OF STREET THE TOTAL CONTROL OF SHIP THE REAL PARTY. विभेक्ष तिवासी करण हो कि कहरण साथ आसर Breit was C 19 He was a way a fee! are a ref with both and even where the rise received from the debts अपने अधिकार और बड़के कल क्रान हो गवे। water out of the series abreading to the series war at the set was been at the way. are amount our under a d o क कारण मोलाकार अधिनिधिक्यके सम्मान है। man was not present some

broken laws to wide a new way

tral was 4. fortened as a visit

been net na en breit unt

#### सूर्वकी महिमाके इसहमें राजा राज्यवर्धनकी कथा

क्रीपृक्ति क्षेत्रे—धगवन् । आक्रो आदिरः। भगवान् सुर्वेक महाराज्य और न्याकारक विवासस्त्रीक नजन किया अन्य में इनकी महिमाना नगन सुनना चाहता 🕻 आप प्रकल होफा बढ़ानेकी ∉श कों

वार्कनकेकनीने कहा —बहुत् ' मैं तृजी अर्धाद्य सूर्यका पाइएकर बहात 🐍 सुन्ध। पूर्वकालने दमके पुत्र कण्यमधीर कई जिल्लाक राज्य हो पर्ने है। वे अपने राज्यका धर्मपूर्वक करना करते थे, इमोनिये कली थन-जनको दिसाँदन खुँड होने स्त्रो। देश राजके जास्तकानमें समस्य सर इक सार्वे और पबिकें लोग अरकन स्वस्य एनं प्रमान (हमें में। वहीं कार्य कोई उत्पाद नहीं हाता का होग भी नहीं अलला मा क्लीपेक काटपका नमः अनानुष्टिका भव भी नहीं या। राजाने बहे महे यह किने जानकों हो दान विने और नगक अनुकास गहकर विवर्णीया उपभीत किया। इस क्रकार गण्य काने तथा प्रकारः भनेभाँत चलन मधी हुए उन राजके का हुआर वर्ष एने मीउ मदे, माने एक ही दिश व्यक्तीर हुआ हा। दक्तिम देलक राज विद्रारको पूर्व मान्यो गन्धवर्धनको कनी भी। एक दिन बढ़ युक्ती तजाके मस्तकमें नेश समा गर्ग को उस क्या का सब्दानगरेना है। देखते देखने आँम् काले लगी. रामोके आँम्ऑको ब्रिजन गुजान शरीत्पर न्द्रीत उसे मुखपर ऑन् बहानी देख उन्होंने मानिनीके पुरामः दी । यह करा ?' स्थानीके इस इकार पुस्तपर उस मर्जन्म के कहा— इन्हें नहीं । प्रदाराजन जन्म च्या पुरस् तम उस स्न्यतेन न कको करणांतर्ने इंड १४५ कर दिखाया और वदा—'राजन्। यह इतिको। क्या वह गुरू अध्यक्तिके सिन्ने खटक , इतिसामिको अध्यक्त स्वयन अस्तिके काहिते.

निधन हों है?' यह सुनकर बजा हैपने नमें। उन्ह<sup>र</sup>् वहाँ धूकरंतह हुए समस्य राजाओं के सामने अपनी पहाँसे हैंग्स्कर कहा। सुधे शौककी बना बात है ? लुन्हें रोज भूगें चर्गरूपे। बन्ध पूर्विद्ध और परिचान आदि विकार सभी जीवधारियोंके होत हैं मेंन हो सम्बद्ध हैदीका जध्ययन किया इक्टों २३ किये, ब्राह्मयोको राम दिशा और धरे का पत्र भी हुए। जन्म यनुनाके नियं जे अस्पन एर्मभ हैं, ऐसे इतम भंग भी मैंने कुन्हारे ग्रन भेग भिने। क्ष्मीका भरीभाँत चलन किय और बुद्धवें घलीभीति अपने वर्धको निभाग। बंदे। और और बा ऐसा मुध कम है। जो पैंट नहीं किया। किर इस क्या कलों से तुम क्यों अन्ते हो। शुप्ते मेरे बाल यक अभी करीरमें श्<sup>रा</sup>में पड जानी तथा बढ़ा बेहा भी दिखिल हो जान काई चित्रा नहीं है। मैं अपने कर्तन्सका बलन कर कुदा है। बहुबाओं। तुमने मेरे कालकाक जो कार कल दिखाया है, अब बनवाम सेकर उसको भी दश करत हैं। यहने अल्बाक्तक और कुरस्टकार्यने उत्करहीका कार्य किया जात है, फिर मुख्यान्यमें कुँक्वोंक्न कर्च होते हैं तक बुदापर्य बनका आप्रय लेना उचित है। धेरे पूर्वजों तका उनके भी पुत्र होने ऐक ही फिला है. जा भी तुम्हारे औनु संक्षानेका कई कामचा गर्ही हेलागा। यक बाय्यका विकाली देख हो भी किये महान् अध्यदयकः कारण है।

महाराजको ५६ लाह सुपस्तर वर्ल उपस्थित हुए अन्य राज्ञः पुण्यानी नवा पाश्यवर्गे सनुगर काल शांकिपूर्वक क्रेले 'चन्द्' अपन्ने इन महारानोच्या रोवको कावल्यकतः हर्ति है। एना स क्योंकि अब ६में खंडकर वनकास लेगेकी बात भूँको निकास रहे हैं। सहागान! आपने हभार लालन-वासन किया है अवसे यहाँ वालेकी बात सुनकर इसार प्राप्त निकले बाते हैं आपने भार हजार वर्षोक्षक इस पृथ्वीका पासन किया है। आब आप वनमें रहकर वा नपस्या कोंगे, यह इस पृथ्वी-वासनवांशित वृष्यमंत्री मोतकावीं करवके बरावर भी नहीं हो सकतो।

राज्यने कहा---'मैंने सत र जर नवीरक १म

पुर्व्याका फाला किया, अब मेरे रिश्वे मह

वनवासका समय आ गया भेरे कई पुत्र हो गरे। मेरी सन्तानीको देखकर बोडे ही बिनोंने वनराज भेश वहाँ रहना नहीं सह सन्देशा। नागरिकां ' मेरे मरवन्त्रक औ 😘 सफेट कल विकास देश है. हमें अत्यक्त भवातक कर्ष करनेवाली पुरस्का दुध समक्षे अतः मैं राज्यपर आसी पुत्रका आधितेक करके सब भौगोंकी त्यान हुँगा और बनवें शहका तपस्य करूपः। अवतक वयराजके सैनिक नहीं अप्ते, वशीतक वह सब कह भूते कर ले<del>वा है।</del> सदयनार अवर्षे जानेको उन्हार्च महाराजने च्येतिपिपीको ब्रहाका और ५०के राज्यभिवेकक लिने कुण दिन पर्य लग्न पुने शन्तकी यात सुनकर वे जारवहरों ज्योतियों स्थाकृत हो गये। उन्हें दिन लान और होता आदिका ठीक हान न हो सका। इदलकर अन्य नगर्च आधीनका एक्वी इन्स ३४ स्परमें भी बहुत से हेड़ आश्रण आय और कार्षे अलेक लिये उत्पन्न करा गरकार्थनमे मिन्त । उस रहपा उत्तबप्र भागः स्वीप उत्ता से मोले—' सुजन् इपयर प्रमम होत्रवे और पहलेकी भीति अब भी हमान पाला कोश्रिये आपके वय कले करेगः समस्य अगर सङ्गदर्भ कड आधार अब जाप हैला कुल 📲 विसमें बनाहको कह क होते हैं

इसके कर मन्त्रियों, रेक्कों, बुद्ध नागिकों और ब्राह्मणोने मिलकर मनाई को, 'अन्न यह<sup>र</sup> कर करना पाहिते । तका तक्कापंत्र आधन भाषिक ये. उनके प्रति सक् लांगीका अनुसम था, इसस्यि समाह करनेवाले लांगांगें यह निश्चय हुआ कि इस सब मोरा एकार्याच्य पूर्व भर्ती पीर्ति कानवरास्त्र होका उपम्याद्वारः भारतम् **स्**र्यको आरम्बन करके इन बहुए।जुके लिये आएकी प्रार्थना करें।' इस प्रकार एक लि*ल*य करके कुछ लोग अपने बर्रोपर निधिपृतक अर्ज्य, उपनार आदि इपहारोंसे भारतानु भारतस्यो पूजा करने लगे। इसरे लोग मॉन रहका ऋग्वेद, बजुर्वेद और जाननंदके जपसे युगदेकका सन्तर करने रूपे। अन्य लोग विग्रहण स्टब्स नदीके तरफा निष्णस करते हुए तककाके द्वारा भगवानु सूर्वको आराभनामें लग गये कुछ लोग अधिनहात का वे कुछ दिन-एन सूर्यसूक्तका तठ करते और कृत्र लोग भूगेंकी और दृष्टि क्लान्कर खडे रहते थे.

सूर्यको आराधनाक लिमे इस प्रकार गया करनेवाले इन लोगोंक समीप आकर लदाम नयक गम्मनं कहा—'द्विज्ञाने। बाँद जानलोगोंको सूर्वदेवको आराधना अधाह है नो ऐया कीर्निये जिससे भगवान् धास्कर प्रस्त्र हो सकें आपलोग यहाँसे कीन्न ही कामरूप पर्यक्ता जाहपे वहाँ पृत्रविशाल क्षमक वन है, जिसमें सिद्ध पुरुष निकस करते हैं। वहाँचर एकताबित होकर आनत्त्रम सूर्वको आधानन करों। वह करन हिल्करी सिद्ध क्षेत्र है वहाँ आधानन करों। वह करन हिल्करी सिद्ध क्षेत्र है वहाँ आधानन करों। वह करन हिल्करी सिद्ध क्षेत्र है वहाँ आधानन करों। वह करन हिल्करी

न्दाभाको यह बात मुक्तर है समस्य द्वित्र गुर्तवसाल बगर्मे १वे। वहाँ उन्हेंनै स्पेटेनक र्याच्य सर्वे सुन्दर शॉन्टर १५०। इस स्थानक बाह्यम अदि सीने पाणिके स्था मिनाहारी एकं

+ संक्षित यार्क्यकेषकुराज्य + kada a riyay di **1914 ATAN** Filik a biray yayiyi <u>CARN II A MAFF birayay di di Fili 1914 AK</u>A AKA AKA AYA <u>1914 BEN MEN AKA AYA</u>

एकार्क्रवत हो एका चटन धूप, गन्ध जप, होस, उक्त और दीप आदिके हारा भगवान् सूरकी । हास्पर प्रस्का हो। जिन अजन्मा जगदीश्वरके पुजा एवं स्तुति करनं समे।

साह्यण बोले— देवता, धनव, यक्ष, ग्रह और पक्षत्रोंमें भी जो सनसे आधिक तेजस्वी हैं उन भगवाभ् सुर्यकी इस शर्ग लेते हैं। बां देवं सर भगवान् सूर्व आकाशमें स्थित होकर चारा और प्रकाश फैलाल तथा अपनी किर धोंसे पुरुवी और आकाशको ब्याह किये रहते हैं उनको इम शरम संबे हैं। अस्ट्रिस, भारकर, नम्, संवित्त दिवाकर पूरा अर्थमा स्वधान क्ष्म दोन**-दो**श्चित— यं जिनके नाम हैं जो नारों कु ेका अन्य करनेवाले कालानि 🐍

नवा बज़के देवत और जिनकी स्थिति है, जा अक्षर परम युद्ध तक साक्षके उत्तक हार हैं, चिनके उदयास्तयनरूप रथमें छन्टोमय अहा जुते हुए 🦸 तथा जो उस २४गर नैटकर स्त्वके हेतु तथा रूप्यूर्ण जगतुके विजयकेत् हैं मंरुगिकि ५५%मण करते हुए आकारायें। आप की सबक रक्षक, प्रक्के पूर्ण, सम्पूर्ण

जिनकी और देखना काँटन हैं। जिनकी इसको । जन्तमें भी गति हैं, जो योगोधर, अ*गन*, रख,

पीत कित और अस्ति हैं। अर्तवयंकि अरंग्नहोओं

जिनके स्वरूप हैं। जो भिन्न-भिन्न पुण्य तोद्योंके कपमं विशाजमान हैं, एकभाश जिन्हर इस विश्वको रक्षा निर्धर है। जो कभी चिन्तनमें प्रसन्न होकर सब लोगांसे कहा--'हिवगण'

अरण लत हैं जो ब्रह्म महादेव विक्राः प्रजापति बायु, आकार जल पृथ्यी पर्वत, समद्र, ग्रह नक्षत्र और नन्द्रमा आदि हैं। वनस्यति, मुश्र और अविधियाँ जिनके स्वरूप

टन भगवान सूर्वको हम करण सते हैं। बहुता स्थिर थीननवास हांकर देश हजार वर्षोतक किय नधी बिक्ष्युक्त कर रूप हैं वे आयक्त ही जीविन रहें '

अक्रमें यह सम्पूर्ण जगह स्थित है तथा जो अवत्के जीवन हैं, वे अववान सूर्व हमका

🐔 जिनके तीन स्वरूप हैं, वे भगवान् पास्कार

प्रसन्न हाँ। जिनका एक परव प्रकाशयान रूप ऐसा है जिसको ओर प्रभा पुस्नकी अधिकताके अपने देखना कविन हो जाता है हया जिस्का द्सरा रूप चन्द्रमा है, को अल्पना सौम्य है, बे भगवान भारकर हमपर प्रसन्न हों। इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तवन और पूजन

करनेवाले उन दिलापर तीन महीनेमें भणवान सुर्व प्रसन्न हुए और अपने मुच्छलक्षे निकलकर उपाके समान कार्निन भारण किये वे नाचे उतर और द्देश होते हुए भी उन सबके सम्पन्न प्रकट हो एवे। 📣 उन लांगाँने अज्ञान। सूर्वदेवके स्पष्ट रूपका दर्शन करके उन्हें अक्तिये विनीत होकर प्रणाम किया उस समन् उनके शरीरमे संमाक और कम्प हो रहा चाः वे बोले— सहस्र किरणीयाने

सुर्यदेव ! अस्पको अस्पार् नमस्कार है। आप विजरण करने हैं। अनुत और ऋत दोनों ही। यजेंकि आधार तथा योगवेनाओंके ध्यंय हैं। आप

इमध्य प्रसम्ब हो :

**मार्कण्डेयकी कहते हैं —तब भगवान् सूर्वने** न्हों औ सकते, उन भगवान भारकरकी हम आपको जिस बस्तुकी इच्छा हो वह मुझमे माँगें ' यह स्टकर खाह्यण आदि वर्णोंक लोगोंने उसै प्रधान करक कहा— अञ्चल्हारका ग्रश करमञाले भगजान् भूयदेव! पाँद आप हमागै भक्ति प्रजन हैं से इमरे राजा राज्यवर्दन हैं, जो व्यक्त और अञ्चल्क प्राणियों में स्थित हैं | बीरोग, शहुविकापी, मृन्दर केशों से युक्त तथा



'तवास्तु का कर वनवान सून अन्तर्शां को गये में सब लोग भी सरोकान्धित वर पाकर प्रशासनपूर्वक बहाराजके पाक लीट आवे कर्ती उन्होंने सूर्यरों कर धाने अनीक्षी सब वार्ते क्यान्त्र कड सुरायी कड बुनका धानी पारिकोका बड़ा हुने हुआ, पान्तु राख्य बहुत ने क्यान्त्र पिन्त्रमें पहें है। वे उप को बीने कुछ प को ने व्यवस्थित हुन्द कर्मने थर। हुआ क्या वह बीने व्यवस्थित हुन्द क्यान्त्र का वह स्थान क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान्त्र क्यान्त्र क्यान क्यान क्यान्त्र क्यान क्यान क्यान्त्र क्यान क्यान क्यान क्यान्त्र क्यान क्या

राज्य कोले—क स्वापी। तेरा आध्युद्धा कैलं | उपधीन कर सङ्गार। वर्षि । बुआ। तुम नेय ऑध्यक्टर कर्षे कार्य हारे क्या करने से मैं उसी कामका इजार इजार दु सा प्रता हो से हैं जान पत्रमा रहकार इकाक सकता करीन किरोड़ियां नधाई देश कार गीका शाम जाता है / जीवनकर अन्य न हो साथ।

वै अनेत्व हो हो वस हथा वसीतक वीतित
रहेंगा। मेरे काम हुम हो नहीं महोती। क्या दुस्तारे
करनेतर पूत्रे हु का नहीं होना? पुत्र कीन समीत,
रह कर्यु कामक, धन्न, सेक्क हचा रिजन्नने स्त्रा मेरी अतिहोंक सामने मेरेने। उस नमन
मूझे अपत पु: बाका कामक करना प्रदेशः जिन
मानानि सामना पुर्वत होसर सरीतको नाहिनी
सुन्ता सुद्धाकर मेरे लिखे समस्या की, मे संग
हो धरेते और में भीत भीगते हुए जीवित गहैगा
ऐसी दश्यों कहा में विकास हैनेश्रेष्ट की
है? सुन्दरी इस प्रकार मुक्ता का स्वापित स्व मानाने सेरा स्वाप्त मानान करना करना करना
हम स्वाप्त करा मानानि स्व

जापिकी जीतनी—ज्याराज आप जी कहते हैं यह सब दीका है। मैंने तथा पुरवासिकोंने आपके हेजवल इस होपकी और नहीं देखा है तरनाच ऐसी अवस्थानें क्या करना चाहिने, वह आप ही सीचें, क्योंकि धरमान् सूर्यने हमल होकर जो कुछ कहा है, वह अन्यमा नहीं हो समस्य।

क्रमाने कहा — देनि! मुस्तानिकों और नेक्कोंने प्रेमकर मेरे क्रमा को उपक्रम क्रिया है, उसका महता कुकाने क्रिया में क्रिया क्रमा भीन भोगींग यदि मनवान् पूर्वको देशी कृषा हो कि सम्बद्ध क्रमा, भूत्वकों, हुन, अपने पुत्र योज प्रयोज और भिष्म को क्रीकिट वह सको को में सम्बद्धिकानकों केंद्रकर क्रम्मनापूर्वक मीर्गाका उपभोग कर सक्ष्मा। वहि वे ऐसी कृषा नहीं करने से में उसी कामक्ष्म क्ष्मिया क्रिया रहस्य उस्मक सक्ष्मा क्ष्मिया, स्वतंतक कि इस जीवनका सन्धा न हो साम।



एजन्के में करनेपर यनी भारतीय कहा—'यस हो हो ' फिर बह भी करायरके साथ करकर प्रतिपर कतो र भी अहाँ पहुँचकर राजान फर्नाक मान सूर्वपर्दिशों ज कर अवश्वरायश हो भगवान् भानुकी जारायन जारम्य की दोनों दल्ली उपवास करने करते हुवंस हो गये। सही, गर्मी और वायुका कह स्तरत करते हुए होनाने भीर रायस्य की सूर्वकी धूजा और भारी हरास्य करने काने जब एक वाली जांधक सबय कराने हो एक नव भगवान् प्रस्कर प्रयान हुए उन्हांने राजाको समस्य केनकों पुरवाध्यों और पुत्रों जादिक निये इक्यानुसार बाहान दिखा वर प्राप्तर राजा अपने नंगरको लीट आये और वर्मपूर्वक प्रमाणा पालन करते हुए नहीं प्रमाणाके साम रंग्या करने तमी धर्मन गान्तमे बहुत से नज किये और दिन-रात खुले हाम दान किया में अपने पुत्र, पीत्र और भूत्य आदिक साथ योजनको दिश्यर रहाते हुए दस हजार वर्षोत्रक चौरित रहे। उनका यह महित्र देखकर मृगुवंसी प्रभानमें विस्मित होका यह गांधा गान्ती 'अहो मगवान् सूर्वके धाननकी केसी शक्ति है जिससे गाना राज्यवर्द्धन अपने नथा स्वजनोंके नित्ये आयुवार्द्धन सन श्रंथ

को पन्च्य हान्नार्गोके भूजनो प्रवान सुर्वक इस उनय याकानयस्थ श्रमण तथा भ्रम्त करता है बह साल एनके किये हुए पार्थासे मुन्त हो आहा है। मुनिश्रेष्ठ इस इसकूमें सूर्यदेवके यो मन्त्र आवे हैं। बदमेंसे एक एकका भी यदि तीती सञ्ज्ञाओंके संभव जा किया जाय हो वह समस्त प्रतकांका नरा करनेवाला होता है। भूबके किस मन्दिरमें इस समूचे पातान्याका पाठ विका जाता है, वहाँ भावन् सूर्व अपना साम्राज्य नहीं क्रांत्रते अन क्रकान्। यदि नुम्हें महान् पूण्यकी प्राप्ति अभीष्ट हो तो सूचके इस उत्तव खडारव्यकी सन ही सन धारण एवं जय करते की दिवलेंड जो सानेक सौंग और अन्यन्त सुन्दर शरास्वरूपी दृश्यक गांव द्वार काला है लवा को आपने मनकी संयुक्त रहाकर तीन दिन्तिक इस सहात्र्यका काय करता है। उन दोनों को असान हो पुर्यापनाकी प्राप्ति होती है

#### दिष्टपुत्र माभागका चरित्र

मार्कव्येक्टी कहते हैं—इश्लाह, नाम्ल, रिट, नरिकार, नाभाग, पृथक और धृष्ट—वे वैदास्वट मनुके पुत्र थे, जो पृथक पुश्रक् राज्यके पालक हुए इन सबकी कीर्ति बहुत दूरतक फैली हुई यी और में सभी कारविद्या तक करविद्यामें भी पराञ्चन थे। विद्वार्तीयें ब्रेष्ट मनुने एक ब्रेड पुत्र प्राप्त करनेकी इन्हासे विज्ञाबलन गमक बढ़ किन्ता। उसमें होताके दोवधे विपरीत आदृति पदनेके कारण पुत्र न होकर हत्य गामको सुन्दरी कन्या क्रफा हुइ। कम्म उत्सम हुई देख मनुने भित्र और करणका स्थवन किया तथा इस प्रकार कहा--'रेक्क्से ! वैने इस उद्देश्यसे बड़ किया वा कि आप दोनोंकी कुमसे मुझे एक विकिट पुत्रकी प्राप्ति हो, किन्तु वह सम्पन्न होनेपर कन्याका जन्म हुआ। बदि आप होनें प्रसन हैं और मुझे बर देना चाहते हैं तो मेरी यह करूर ही आप दोवेंके प्रसादसे अन्यन्त गुणवान् पृत्र हो साद (" दन दोनों देवताओंने 'तबास्त्' कहा। विससे वही सन्ना इला सरकात ही सुद्धान्य नामक पृत्रके रूपमें परिवर्तित हो गर्नी। मनुक्रमार सूच्य एक दिन क्लमें जिस्तर खेल रहे थे। वहीं महादेशकी कोपने उन्हें पूरः स्वीकपने हो यहन पहा। उस समय चन्द्रवाके वृष्ट वृष्टने इलाके गर्थसे प्रकरक नामक अकावती पुत्र उत्सव किया। पुत्र हो जानेके बाद राजः प्रदासनमे अध्यनेथ नामक महान् पत्र करक एकः प्रथम-कर प्राप्त कर लिखा। सहस्तके तीन यह ६२, जो इत्काल, विजय और एकके नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्ममें यन लगन्यर इस कुलीका चलन किया। एवा सूच्य वश स्त्रीके कवर्षे दे, इस उनके वर्षके पुरुषकका बन्य मुनान, ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। हों, अन्य

हुआ। पुरुषक पुश्के पुत्र थे, इसलिये उन्हें सुद्धाःकं राज्यका धान नहीं मिला बदनकार थसिहजीके कहनेसे पुरुषकाच्ये प्रतिहान रायक उत्तम नगर है दिया गना

दिह नामके एक शजा थे जिनके प्रका सभ नाभाग<sup>र</sup> वा **बॉबनके अहम्भनें** ही दसकी दृष्टि यक बैश्य कन्यापर पद्धी, जो बहुत हो शुन्दछे मी। उसको देखते ही नाधानका मन कामके अधीन हो गया। इसमें उसके पिताके पास -सकर वह करण कींगी। बैश्वने देखा, राजकुमारका मन अपने बक्तमें नहीं हैं, वे कलके अधान हो चके हैं। तब इसने हाथ बोड़कर वनसे कहा – राजकुमार । जन्मलीन राजा है और हमलोग का देनेवाले पूर्व में आपके बराबर नहीं है, फिर इच्हों साथ अरप वैवाहिक सम्बन्ध कैसे करना चाहते हैं

राजक्रकारने कहा-करन और मोह अस्टिने भागव सरीरको समानका सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पर्सद है, अतः उसे मुझे दे दें, अन्यक्ष मेरा का सरीर जीवित करी रहे सकता।

केल केल्ड--इम और अप दोनें ही राजके अधीन हैं। पहले जाप जपने फिराकीसे जाज ले लांजिये; फिर में करण दीव और आप वहण कर सर्विजयेन्द्र :

राजकुमारने कहा—गुरुवनेंकि आधीन रहनेवाल प्रत्रोंको उच्चित है कि वे अन्य अभी कार्यीमें पुरुजनों से पूछ, किन्तु ऐसे काधीमें पुरुख डीक नहीं। ऐसी कहें से उनके सामने भूखरे निकालना भी करिन है। कहाँ कामचर्चा और कहाँ पुरुवनोंको

र में 'मध्यम' यह दुव ग्रन्थमंत्र किर है।

कार्योंके लिये उनसे पूछनेमें काई हज नहीं

**बैहब बोला—टीक है**। भीप अपने पिताजीस पुष्टें तो आपके लिये यह कामचर्चा हो सकते हैं किन्तु मेरे लिये यह कामधान को है, अनः मैं हो पृष्टुंगा।

बॅश्यके यों कहतेपर राजकृतार चुप हो है गये। तब उसने एउकुमारका औ विचार का, वह सब उसके पितासे कह सुनावा। तब राजकुमारके पिताने ऋचीक आदि श्रेष्ठ बाह्मणी तथा राजकुमारको भी महलमें बलाकर पनिवासि सब बुत्ताना निजेदन किया और कहा—'इस विषयमें जो करंड्य हो, उसके लिये आएलोग आजा दें हैं

**ऋषि बोले---**राजकमार ! पहले तम्हारा विवाह किसी मुद्धांभिषिक राजाकी कत्यास होना व्यक्तियं . तसके बाद यह वैश्य-कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है ऐसा फरनेसे दीय न होगा अन्यथा पहले ही वैश्य-कन्यका अपहरण करनेपर तुप्हारी रुकुट जाति चली अध्ययी।

फर्कण्डेयजी कहते हैं-यह सुनकर क्रपायन उन महारपाओंकि अधनकी अधहेलना कर दो और **घरसे निकलकर उसवार हाथमें ले वह खेला--' मैंने** रामन-चिताहके अनुसार इस कैस-४-अवस अपहरण किया है। जिरुकी सामर्थ्य हो, वह इसे मेरे हायसे छुड़ा है। । वैश्यने उस जानाको राजकमारके **चंगुलमें पड़ी देख**ें शहि. आहि ' कहते हुए उसके **पिताको शरण** रहे। ४० राजन्ममध्ये फिराने कुर्पित होकर बहुत बढ़ी सेनाको आजा दी 'दुष्ट नाभाग धर्मको कलाङ्कित कर रहा है असा उसे ट. इ.स. १ ( हाले राजाकी आजा फकर केनाने राजक्रमारके साथ ५,६ आपम्य कर दिया

नाध्यम अस्त्रॉका हाता हा, उसने अपने अस्त्र-अस्त्रीसं अधिकांश सैनिकांको यार गिराया एजकुमारके द्वारा सेवाके मारे जानेका समान्वार सुनकर राजा अपने सैनिकोंको साथ ले स्वयं ही युद्धके लिये गये। फिर तो उनका अपने पुत्रके साथ संग्रहम छिड गया। उसमें अस्य जरतीक प्रयोगने राजकुमारकी अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े चढ़े सिद्ध हुए। इसी समय सहस्र आकारासे परिवाद पुनि ३४१ पडे और राजासे बोले 'महाभाग! अपने पुत्रके साथ युद्ध बंद फोबिये, यह अपने धर्मसे ४५ ही नुका है। पुरुष अपने बर्गको कन्याके साथ विदाह न करके जिस जिस होन जातिकी कन्यका गाणिग्रहण करता है, उसी-उसीके बर्गका वह भी हो जाता है अतः, आएका यह मन्दबुद्धि पुत्र अब वैश्य हो। गया है इसका श्रियके साथ युद्ध करनेका अधिकार नहीं है इसलिये अब आप युद्धसे निवृत्त हो जाइये ' तब राष्ट्रा अपने पुत्रके साथ युद्ध करनेसे इक गये उसने भी उस वैश्य-कन्याके साथ विवाह कर तिया। वैश्यक्तको प्रष्टा होतेपर उसने राजाके परस जाकर पुछा-'भूपाल! अब मेरा जो कर्तव्य हो, उसके लिये अञ्चा दीजिये।"

भक्षाने बद्धा--- बाधक आदि हपस्यो धार्मिक -मानके लिये नियुक्त हैं, वे तुम्हारे लिये जो कर्म थपानकुल कतावं, बसीका क्षनुप्रान करो।

तत्र राजसभामें रहनेवाले भाष्रध्य आदि म्नियाने नाभागके लिये पशुपालन, कृषि तथा वाणिक्य ये हो उत्तम धर्म क्तलाये । गजाकी ञाजाके जनसार उसने भी श्रेसा ही किया। नापायक उथ वैश्य-क-यासे एक पुत्र हुआ, जिसका भाग भगव्य पा

# बन्सप्रीके द्वारा कुजुम्भका वय तथा उसका मुदाबर्ताके सन्ध विवाह

कार्कश्रेक्षण करने हैं—हम प्रमाण निद्धार करके एक राजा हो चुक हैं उपका कार्नि बहुर दुग्तक केली हुई को उनके दें पूक के—मुक्ति और सुकति एक दिन र अ निद्धार विस्तार अल्डेने नियो कार्ने करें। कहाँ यह एक विस्तार

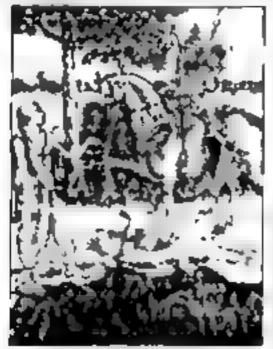

महा दिखानी दिया, जो पृथ्वत्य तृष्ण मा इत्तर होता था। उसे देखाना राजने माना तह भगवत गूना है, पृथ्वीया सामारण गर्म नहीं इत्यन्त थीं पृत्ता नहीं यान पर्याः। उसे पार्चन नत्त इत्यन्त थीं पृत्ता नीयने-विनाली हुए गणाने यहाँ कुछ। सम्बद्ध सम्बद्धी सामारणी असे देखा और विकार आनेश काली सामारणी असे देखा और विकार ही नहां है इत्यमी पृथ्वीया श्रीतर्ग भर दिखा औ

ा **व्यक्ति कहा**— राजना कता आप इसे नहीं जनने रे**डम कुल्लो**का स्टेक्क भारती कर राज

गामको बान्टर पार्टियः (Middel) उक्त महारमकानी परकः दक्त राज्यस काल है। यह प्रवासि होन्स जिल्लाक कर दे हैं है लिए हमें कुछार सहये हैं। नरभर) तह पुन्नांकर प्रश्नास स्वर्गये जो कुळ करण है, असभी अञ्चलते आप वर्षे जारी रसरे पूर्वकानवें निवयमां किया निर्माण फिला था, कह जून दे नवजा ५४ल इस स्ट्रांसनी **४८९ लिया। उन्होंने मुद्धमें यह अनुश्राक्त सह**य करत है। उनानक अंदर साकर वस मुक्ताने ही वह इस कुम्बांको क्रिटीची का देश है और इस इका सन्तन अनुरोके आने जानके रिन्ते द्वार यन लेख है। जब अन् फिल्लके भारत शालवाले इक्त १९५७ - फर करन, तथी जास्तकों सम्पूर्ण गृथ्वीके म्बर्गहास& १४४- ४५ मुक्त<del>को बन्दाको</del> विषयमें विद्या पूर्ण एक कहा है। के भीद और एको यह मुख्या हु दे हो एक उस दिन निर्माण ही जन्म है। फिल् दूसरे दिन रिस्ट हुनवह अथन हो माना है। पुरुषको को लियोक रचनारी उपन्यो माणिक राम हो काराया जो ८५ वा प्रभाव है रमं वह दुवनान देल यो वहीं व्यवसा भूतल। अनक रामक समीव हो ३४ने वह पृथ्वीचे हेर किया है। जिस की आप विश्वित करों है।

इतन कालन क्टर्ल कृष्य करा एवं कको भी ज्यार करायें जाकर भन्तनंत्रा स्रोत्यांने प्राथमी किए और कृष्यमंत्र व्यवस्थ के कृष्ठ सूत्र का का जय कर्त कृष्यम हजीने कृष्यकर का प्रभाव को कि स्थापित क्ष्मण क्षमणे स्रोत्यमा द्वार को साम क्षा भी क्ष्मण अन्त का रिम मनव हजा काला कृष्य काल क्षमणे कर हो में उस नवर हजारों काला मुद्रावारी की कर हो मेंनी उसा कृष्ट पून रही भी सामाना कृष्य दिनोंके बाद कुन्मभने महिल्योंसे पिरी हुई उस ( नक्षणको उपवनसे हर लिया थह बात सुन्तर एकके नेत्र को धर्म नश्चल हो उठ और उन्होंने अपने डोनों पुत्रोंसे को चनके पाम धर्मीधीति जानते में कहा— तुप्ताम शिक्ष बाजों। ६स डामबने निविन्धाक तटपर गढ़। बाब रहा है उसीके मार्गसे समालामें जाकर बुदाबतीका अपहरण करनेवासे उस दूहको मार्ग बालों।

तम अत्यन्त क्रोधन परे हुए दोनो राजकुमार हंश नर्तके कर्नमें सेनामहित रक्षतममें का पर्नुचे और कुनुष्पते पुद्ध काने तमे। उनमें परिष् कड़ रुक्ति भूत काले तक बावाँकी मार्ज निश्नार अस्पन्त भ्रपायक संदाम होता रहा किर बानको बली दैल्थने बुद्धमें उन होनों गजकुमार्गेको बीध स्तिका जीर उनके समस्त सैनिकॉका संहार कर काला ४६ समाचार शकर राजाकी बहुत हु:ख हुआ। उन्होंने अपने सभी बोद्धाओंसे कहा—'जो इस टैन्यका वध करके मेरे दोनी पुत्रोंको सुद्राः लायेगा उसकी में अपनी सन्ता काढ़ हुँगा।' भारतको हुत कसप्रोते औ का मोचका पूर्ती। वह बलवार, अस्य रस्त्रींका द्वारा उक्ष सुरक्षर का। उसने अपने निनके प्रिथं भित्र राजा विदूरमके क्रम ऑक्**र ४-हें एकाय किया और विनी**त भानसे कहा—'ग्लामाय। पृत्ते ज्ञाजा दोजिये, मैं अल्पक ही देजमें इस दैन्यको भारतर आपके दोर्च पूजें तथा कन्याको हुन्हा साकैन्त " यह सुनकर राजाने जापने च्यारे स्थितके ४४। युजनो प्रत्यनतापूर्वक क्रालीये एका सिदा और कहा—'बन्ध' जाजो तुम्हें अपने कं धर्में शकताता प्राप्त हो

ातदन नर और कल्पनी साह्य और अनुवाले, ऑगुनियोंने गोकके क्षमंत्रे को हुए दस्ताने प्रत्यकर



पूर्वोक्त शहेके मार्गसे तुरंत प्रातालमें गवा। वहाँ नमने अ ने धनुकको अयंकर दुरुस सुनावी, जिससे सारा पाताल गुँब तठा । बह ट∦स सुनकर दानवराव क्यूस्थ अपनी सेना आध ले बड़े क्रोधंके साथ नहीं भागा और राजकुमारके साथ पुढ करने लगा। दोनॉक नास अपनी-अपनी मेनाएँ चौँ एक बलबान्का दूसरे बलवान् चीरके शब पुद्ध हो यहा का। सकतार बीच दिनोंतक करसान पुढ़ होता रहा, ४४ वह बारच अस्वन्त क्रोधमें चंग्कर मुसल लानेके लिये होजा। प्रवादति विश्ववनाका क्षणम हुआ वह मुसल मदा अन्त:-पुरर्ने रहना था और मध्य, माना बना नूप जादिसे व्रतिदिर नेसकी मूजा होती थी। राष्ट्राकृपारी भुदलको उस मृत्यसकं प्रभावको जनते वी। अतः उसने जापना नप्रतासे भस्तका जुवाप्तर इस हैत मुमलको स्पर्श किया वह नहान् दैन्य सकनक तस मुम्मलको हाचने ले जनतक ही उसने न्यस्कारक बहाने अनेक बार तमका स्पर्ध कर लिया फिर उस दैल्यगबने बुद्धपूर्विमें बाकर



and of protect for our sufficient

We was and have them the

THE RESIDENCE OF REPORT AND PARTY.

with a street or the

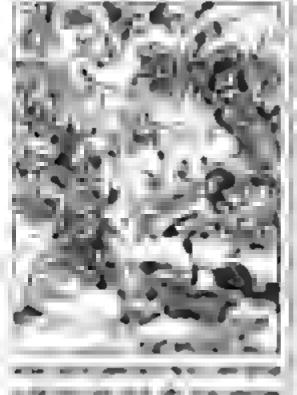





set our de les

and the faithful and place of the con-

had been been been been

per to be a few orders of the few or the

AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T

AND RESIDENCE INC.

a angle<u>rne pang</u> onum b<u>alanggeleng o</u>num a <u>alamanggang</u> 4 on ang<u>ananggang papangganggangga</u> on A रमणीय प्रदेशी तथा महरतांस विश्व ८ करने लगा । सानक ( बद्धकी तथा करता बार बसके राज्यमें कुछ कालके बाद उसके बुद्ध दिला भनन्दन बर्गलकुर सन्तानकी उत्पत्ति यहाँ हुई। कभी इतमें बत्ते को और कराजी तजा हुआ। उसने किमीको सुरश्च, यार्जी तका दुश्तेका कर वर्जी सद्य ही प्रकार धर्मपूर्वक पालन करते हुए एक। इसके शासनकार्ने जिसी इकारके बत्यानका सनेक बड़ा किये। यह प्रजानमें कुमका और। थी भग नहीं ना।

وسيساكو الكوافا إسيسي

#### राजा खनित्रकी कथा

मार्थक्षेत्रको कहत है—मुनन्तर्क १५८ मत्त्रज्ञांके अध्य पुत्र हुए, जिनके अभ इस प्रकार इं पोत्, प्रकीर शुर् सुनक विक्रथ ±म वर्णाः कलाक, चण्य, प्रचन्द्र, १, ५७ म और स्वरूप थे सभी बहाधर संप्रभावनयी ये. इनये सहारशक्तमी क्रमु चेन्न है, अब न हो राज दूर। इस काई मक्कारी भाँत उन्हों अद्धांके अधीन रहते है। **४५के पहुंचे इतक धन दान दिया गया कि** बाहाओं तथा विद्यवनंक लोगोंने भी राशि-गाँज हत्य काह दिशा। विशेषक होतेके करण साथ न ते ज समेर्य का अभी द्रव्य प्रकारत प्रश्न रहा चया, जिसमे इस पृथ्याच्या "नश्च धरा" (अन भारण कानेवाली) कब सावक हुआ। वे प्रधानी औरन यत्र ही भीति पाला अस्ते के उनके साकालमें जो करता है। यदि कोई पृथ किसीका योडा भी धन पुरुष्टित बील या उपके ६० उन्होंने जो। अहित करता है के वह निश्चम ही उभक्त करत म्माद्धां यह सम्बन्ध किये, उनकी कोई एक्स्मा नहीं। भगाता है, अमेकि करत बदा कर्नको ही फिनली है। प्रामुक्ते ५५ इन्हर्ति थे। प्रमातके खनित्र अर्थाद बींच कुछ हुए। 4-4में प्रस्के को स्कृतिक राजा हुए। रे रही । इससे इस लोकमें धार कहीं करेका और वे अपने पराक्रमके लियं विश्ववात के खुनिक बदं तुन्हें हरण लोकांकी प्रवि होगी। खुद्धियानी। ये ही जान्य, मन्धवादी जुरबीर, समास्थ अगरवाँके जा यह लाह र हैं कि आज जो मुझसे स्नेह रखता हित्रम् को क्लेक्टने, स्वधमप्राक्त, बुद्ध ५०५।के. हैं। उसका १५ वृष्यापर एक हो कल्याय हो तक सेवक, अनेक साम्बर्क विद्वान्, बका, विशवसाना, । जो एक एकेक भेरे आध द्वेष रखता है, यह भी जन्म-अध्योग प्राप्त, जीय न (विजनमार्ग और किट्यामका को भाग क्ले।<sup>(स</sup>

यक स्तंत्रीके दिन के। के बिल-गर करी करनत क्रिक्ष करहे थे—' उपन्त जाने जनम के। दमरीक भी क्षेत्र रहें। सब बीओंक बल्यम हो। सभी निर्भव हो। किसी भी प्रायोको कोई व्यक्ति एवं माननिक्त न्यामा न हो। समन्त प्राची समके प्रति विकासके केवर हा, कथार्थका करका है। कर्को परकर हेम को। तब बनौकी दर्जात हो। क्यांक कर्जीने सिद्धि प्राप्त हो। लोग्डे ! सब भूतके प्रात हरहारी बुद्ध क्रम्यानकची हो। तुमानार किस प्रभाग अपने मध्य अपने गुलीका सम्बंदा हिन चहते हो, अभी प्रकार दल प्रतिभागों हति हिल-नुद्ध रख्ये हुए बजंब करो। यह बुन्हारे लिये अस्यन दिनको बाग है। कौन फिरहकर अश्वय है। लोड़ी! यह विज्ञास्त्र सम्बद्धे द्वति संयत्र साम

<sup>&</sup>quot;अन्तरम् वर्षभारति विश्वकन् विक्रोचाचि स्वरूपान् वर्षभूमेव विकानुगरं सम् च क क्यांक्रिस्ट मूनान्यामको न भवात् च वैक्यानेशकृतिक पृथ्यत् असते को ।

राज क्यांनिक एवं १८ के। व सरका पूर्ण के कारणी और कृत्या है। ३०६ वर पर प्रशासक सम्बद्ध कुर्मान्त्र है। इन्हेंने अन्त करणेकी हैंग्यूर्वक पुरुष्क पुरुष्क राज्यांची स्थापनाथ कर विकास स्था and delicand funtar tent. Bry out उदारे पूर्व दिलाने लगा च्या स्थिती स्रीतन रिकार्ग स्थापनुष्यं, चौत्रामां पुरस्को और उन्हों पहारको अभिनेत किया। स्थापन वर्तनी यात गर्म एक सुर्वतान विकास ने काल मुनि पुर्वादेश हुए और से ही संस्थानक क्रानस मानी भी होते अल्बा दश मारी करत लागे अपने शासका प्रपर्धात काले कर्न कर्नन ४-कार्य कर्म है। ये को पूर्णने कार्य है। कुरू । पूर्व हर को करने का प्रकर क्रमान व्यव पृष्टिकी भन्ति क्रमा स्थाप थे। उक हिर गण हो" है हनके मध्ये विश्ववेगीय yasadi कश— राजपु सुद्रे अन्यव कृति कर्नन ने विकास अभिकारी **का** कर कार्य कर्ना है । अन्त कार्य अन्य का राज थे हो है। या वे वय होता हो है। इसके पुर की क्या करता लोग के Been dan die fil billeg von banden ! Many design that the Cago series became कर मेरिको एक इस गांधनी हो अन्तर्भ व्यक्त **व्यक्ति सक्ते हैं, क्**रलोकर्ने नहीं '

हम हमोद्र प्रभावत किन्द्र प्राप्ता प्रक्रिया प्रभावत । जनतः हमोद्र स्वर्धिनवर्तिन क्रमेश्री पात्र कृ

haling day — that is the desire tepade. का अंश्व कर गम्बाका का सन्तरिके हुए अन्त को भाषी पूज ३०० औरवेक व्यव ' के प्रतिकों हुम्मा स्थानक वे क्**रान्त**ी सह क्रोट वर्डका केर केला



न्त्रकारके इस प्रकार सम्बाधिक संविध परहरे क्षेत्राचे अनुस्ता काम कर्मको क्ष्रीक को यह कार्योपे इसके अन्य भारतीयो की बाजने क्रमा होते अन्तर्भ क्ष्म अन्तर्भ स्था है। क्षा के क्षा क्षा कर कर कर कर है और प्रशासन के भी कर के कर है कर के नहीं कुछ है के हर्मान देशों पूजारे और इस्ता स्वयंत्र एको है कि | स्वयंत्र स्वतिनों हेम्पू प्रवृत्त पूजार करने

का स्थापनीय दिवित का ग्रीन्यूद्राच्या इति काम मनसंबु के स्टेब्ब: ३४/५४ र

विभागम् विकारित अभिन्या अध्यान् कर्याः सर्वयानि विकारम् व सर्वयान्। - <sup>६</sup> क्या हुने क्रिक्टीक्क्य सर्वेत : ाव: हित्यक्रियों **की का अंश्रामयक्रम**ी। में क्षण-क्षणि २५४ क्षातिर्द्धि पूर्ण क को के पह विद्यार के के के किए जा है जिस है है । इस पह है । इस के किए की देख पूर्ण के प्रार्थ के प्रार्थ के प्र

मीटका वर्ष दशन्त पुर्वविगेषा ही दट पर्वे क्रमाओंने जन करों कुरेड़िनों तथा सीरिके दक्ष मानी निश्नोदीको यो कलावा कल कर दाला।

इस ६८ वर्ष सब मोनोको बहा विकास हु।स क्वींक विक्र-विक्र कारीने निकास करनेवार ने बची दुवेदिय और चची एक ही काम ना हुए। माराज करियों भी जब युव कि अवस्थि पुर्वदेश्य कर नारे और बच्छे किंद्रवेश्य को करकर । कन्तको भी विकास 🛊 क्योंकि में क्यानकि चला हो नरे, तब इन्हें बढ़ा जिल्ला हुआ। प्रकृति भोजा वह क्या करा हो नवी. वह लगको इसका कुछ भी कार्य नहीं मानूम हुआ तम इन्होंने आपने चाचर चनते शुप नशी नांस्टास



हापूर्व हुई। वे सच्चे विकास, यह यह मूलकर्ता | पूर्व = 'कास्' अपूर्वके पृथेदेश और यन्त्री में इस देखाओं अन्तर परपूर की अनके अनोने 🚾 हो गई, इसका एक फारव है?' इसके उस भवाक एवं विकास जिल्ला का ये राजी वक्त प्रकार पुरस्का सरापुरि व्यक्ति का पृत्राच स्तरितके चार अभी हास हान् पून्य है, अस जिल्ह-तील चल दिश शीरिके सनीते में भारतीने इनक पुरुष-बार्युक्त में परायन हो शर्मी उत्तर बेट अरुपीकारी बाम कही को और हरियने जो इना दिख का प्रांग्डिमीने औं आध्यात कर्म ंभिक रचा जिस स्वाप्त उनकी मृत्यु हुई से अस को क्लिन निकेटन की यह कर समानार सुरुवा स्वान्त्र स्वान्त्र कश—'नुष्ट पापी, भाग्यांन तथ पूर्ण विकार है, जिस्से कान चर इक्क्रचेचरे इत्या हुई। मेरे बच्चमी विकास है का मान् राजनीक कुल्ले लिये हुए विकासका कराच वन सका वे पुरोदिक हो अपने नवानी जेरे पञ्चरीका कार्य कर रहे में, उस रागर्ने प्रत्या कृत्यु हुई है। अब दूर वे पर्दे हैं मैं हो दूह हैं क्योंकि मैं हो उनके नालका कारण बना 🧗 हैमा बिकार करके महागाव क्षानिक अपने श्रुष पालक एकको सम्बन्ध आधिक काके नीची परिचारिक स्वय क्रमानके लिये बर्ग को को है कालको निकारि हमा थे, तक करने ककर उन्होंने आई डीन थी वर्षोडक क्षेत्र प्रकाश की। स्वयनको समीरको ट्वंग करके कामा इन्द्रियोको शेककर वनकर्म रोक्तरे अपने प्राप्त त्यान दिवे इसमे वे सम्पूर्ण क्रमनाओंको पूर्व करनेवामे अक्रय पुरुषनोधीनै तमें इसकी होनी परिनर्श भी उन्होंके वाप प्राण न्यानका इन्हें होकोंने नहीं नहीं की वर्तनाका वह परित्र पूर्ण और पहनेक् अनुवर्तका कर सा कार्यकाल है। अब शूपका जुलान जुलै।

क्ष्प, विविंश, खनीनेत्र, करन्धम, अवीक्षित तथा मरुत्तके चरित्र

मार्कपडेयजी कहते हैं-राज) खनित्रके पुत्र श्रुपने भी राज्य पानेके बाद पिताकी ही भौति धर्मपूर्वक प्रजाजनोंका पालन किया। वे दानशील तथा अनेक यहाँके अनुष्ठान करनेवाले वे। उन्होंने व्यवहार आदिके मार्गर्षे अन्नु और मित्र दोनोंके प्रति समान भाव रखा एक दिन महाराज क्षुप अपने राज्य सिहासनपर बैठे थे। उस समय सुतों एवं बन्दीजनीने कहा—'महाराज! पूर्वकालमें जैसे भूप तमके राजा हुए थे वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्माजीके पुत्र थे। अनका चरित्र जैसा या, वैसा हो वर्तमान महाराजका भी है पहलेके महाराज क्षुप मौ और बाह्मणोंसे कर नहीं लेते थे तथा उन महात्माने प्रजासे प्राप्त हुए छठे भागके द्वारा इस पृथ्वीपर अनेक यञ्च किये थे।' राज्य बोले-- 'मेरे-जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा एजाओंका पूर्णरूपसे अनुसरण कर संकेगा,

तथापि उत्तम आचरणवाले पुरुषोंके समान कार्य करनेके लिये उद्योग अवस्य करना चाहिये। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे सुनो—मैं महाराज भूपके चरित्रका अनुसरण करूँगा तथा खेतीका अभाव होने या उसका अभाव दर होनेपर तीन-तीन यज्ञोंका अनुष्ठान करूँया। मेरी यह प्रतिहा सम्पूर्ण भूमण्डलके लिये है। आजके पहले मी और भ्राह्मणॉने जो राजकर दिया है। वह सब उन्होंकी सेवामें लौटा दुँगा।

ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा सुपने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जानेपर तीन-तीन यहाँका अनुष्ठान करते हैं। पहले गी-ब्राह्मणींने पूर्वके राजाओंको जितना कर दिया था. उतना धन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रमधाक गर्भसे बोर नामक उत्तय पुत्र हुआ। उसने अपने

आवादी अधिक हो जनेसे समूची पृथ्वी मनुष्योंसे भर गयी थी। समयपर वर्षा होती, पृथ्वीपर खेती लहराया करती, खेतीमें अच्छे दाने लगते और दानोंमें पूर्ण रस भरे रहते है। वे रस यनुष्योंके लिये पुष्टिकारक होते किन्तु वह पुष्टि डन्माद पैदा करनेवाली नहीं होती थी। लोगोंके पास जो धनका संग्रह होता, यह उनके मदका कारण नहीं बनता था। विविश्वके प्रकापसे शत्रु सदा भवभीत रहते थे प्रजा स्वस्थ थी और सुदृदवर्ग भलोपौति पुजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विविंश बहुत-से यहाँका अनुष्ठान तथा पृथ्वीका भलीभौति पालन करके संग्राममें मृत्यु पाकर यहाँसे इन्द्रलोकमें

चला गयाः

प्रताप और पराक्रमसे पृथ्वीके समस्त राजाओंको

अपने वशमें कर लिया था। विदर्भराजकुपारी

नन्दिनी उसकी प्रियतमा पत्नी ची जिसके गर्भसे

उसने विविश नामक पुत्रको जन्म दिया। विविश

भी महाबलवान् राजा हुआ। उसके शासनकालमें

और पराक्रमी था। उसके यज्ञीमें गन्धर्वगण विस्मित हो यह गाथा गाया करते थे—'खनीनेत्रके समान दूसरा राजा इस पुष्वीपर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने दस हजार यह पूर्ण करके समुद्रसहित यह सारी पृथ्वो दान कर दो धी: महात्या बाह्मणॉको समृची पृथ्वीका दान दे उन्होंने तपस्यास द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वीको खुद्धाया। तजा सानीनेत्रने सरसठ हजार सरसठ सौ सरसठ यह किये थे और सबमें प्रचर दक्षिणा दी थी राजाको कोई पुत्र नहीं था; इसलिये के पापनाशिनी गोमतीके तटपर गये और वहाँ मन वाणी एवं शरीरको संयममें रखकर पोर तपस्या

विविशका पुत्र खनीनेत्र हुआ, जो महाबलवान्

करने लगे सातानके लिये उन्होंने इन्द्रका रूखन किया। उनके स्त्रीय तपस्या और भक्तिने सन्तुष्ट इनका इन्द्री कहा 'राज्या में तुमया बहुत प्रसन्न हैं, कोई वर योगा।'

राज्य बाले — देवंश्वर मुझं कोई पुत्र नहीं है, अत आपका कृषासं मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त रास्त्रभागियों बंह, अक्षत एंश्वरंसे युक्त. भगालक तथा धर्मक हो

इन्द्रने 'एकमस्तु' कहकरे आजार्वाद दिया राजाका मनारच पूर्व हो गया अरब वे प्रजाका पालन करनेके लिये अपने गाम आये. वहाँ ते विधिपूर्वक वज्ञको आहुष्टान नवा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करने जर्ग अस्त समय शहरको कुपास उन्हें एक एवं हुआ: किस्स्का गम उसके पिकट बलाश्च रखा फिर राजाने पुत्रको सम्पूर्ण अस्य शस्यांको शिक्षा टी विताके मरनेके बाद अब बलाध राज्यभिद्ध सम्पर आसान हुए, तम उन्होने पृथ्योकं सम्पूर्व राजाऑकों अपने बरायें कर लिया। परस् बहुत से महापराक्रमी राज। जो सब प्रकारके रुगधन और धारसं सम्पन्न वं एक साथ मिल गर्न और उन्होंने राजा जलाशको उनको राजधानामें की भैर लिया। नगरपर धेरा पह जानसे राजा बलाश्वको बक्का अनेध हुआ: परस्तु वसका खाजास बहुत भोड़ा रह गया था इससिये सैनिक बराकी कभी हा जानेसे में अन्यास विकाम हो गये। कब उन्हें और काइ शरण नहीं टिखायों दो तब वे जान हो क्षानी हाथ मुँहके आगी करके ओर जोरसे संदेश लं लगे कित ले उनके हाधकी जैंगुलियोंके छिद्रसं मुल्लुकी बायसं प्रॅरित हो सैकडा योद्धाः स्थः हाची औन घाडं िकतन नगे ६ गभरमं राजाका सारा नगर बहुत बड़ी सनासं भर गया नम् उस विशाल सेताके साथ नगरसे बाहर निकलकर उन्हों सेर शह राजाओंको परास्त किया औम सबको अपने अधीन करके उनपर कर लगा दिया करका भभन करने हालोंको पूँको से उन्होंने सनुऔं के दाह करवेवाली सेना उत्कार की भी इसलियं वे राजा बलाश करकीम कहलाने लाई करन्ध्य भगात्म, सब प्राणियोंक मित्र नया तीना लोकों में विख्यात भे जब राजा सङ्कटमें पहुं वे तब सामल उतक भर्मने अन्के नाम महुँचकर राजुनायक सेना प्रदान की भी और फिर स्वय ही उसे अदृश्य कर दिया।

PROPERTY WAS A REAL OF STREET AND SERVICE AND SPECIAL PROPERTY.

राजा कंत्रंचन्द्रको सुन्दरी कन्या बांसने आं उत्तम व्रतीका पालन करनेनाली था स्वयंवरमें महाराज करन्थपका चरण किया या उसके गर्भसे सह राजने अवीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न किया असके इस गमका प्रसङ्ग मुन्। ५७ उत्कार होतेपर राज्य करन्यपेते उसके ग्रह आगदेके विजयमें ज्योतिर्वियोसे पुछा। तब ज्योतिषियति कहरः। नहाराज आपका पुत्र उत्तथ भुरू है, ब्रेह नशत्र और शुभ लग्नमें उत्पन्न हुआ है। अतः वह भहान पगक्रमी परम सीभाग्यवान् तथा आंधक बाटराली होगा। बृहस्यति और श्रृक्त साहते स्थानमें तथा चन्द्रमा चौद्यं स्थानमं सहकर इस बालकको देखने 🏗 प्यारहर्वे स्थानमें स्थित बुध भी इसको देखने हैं। सूर्य सङ्गल और शनैश्वरूमी इसपर दृष्टि नहीं है अन यह सब प्रकारको संस्मर्गनयोसे बुक्त होगा ' ज्योनिवियाँकी यात स्नका राजा करन्यसके मनमं बही प्रसन्नता हुई। वं बोले - 'इस बृहर्म्यान और जुध देखते हैं और सुर्व जनिहार एवं सङ्गलसे वह अवीक्षित । अपूष्ट है इसलिये इंशका नाम 'अवीदित' होता *'* 

कार प्रक पुत्र अविद्धित वेद वेदाक्रोंके पान्हत विद्वान् हुए। उन्होंने मुनिवर कंपवके पुत्रसे सम्पूर्ण अस्त्रविद्याकी शिक्षा यहणं की वे रूपसे अस्त्रिविद्यान वृद्धिमं सहस्यति केरितमें बन्हमा

मपान वे । कोश्तामें हो प्रतको प्रश्तनक करनेकाल: कोड़ का ही नहीं। एक अध्वयन जब है, वे बैदितके राज्य विशासको बन्ना वैशालिनीको प्रज करनेके सिन्ने उसके स्वर्णकरमें गर्ने कह सुन्दा द्रौतांवाली सुन्दरों सबस्त राजाओंकी उपेक्षा करके चली जा रही भी इस्लेमें हो अर्चीध्रतने उसे बालपूर्वक पक्षक्ष रिल्ला उन्हें अध्ये बल्ला बहुत अभिभाग मार हर्न्य इस कार्यसे जन्म सपस्ट राजाजांका, जो बहुत बड़ी संख्यामें एकजित से जन्मान हुआ। अनः वे क्रिम होन्दर एक दूपरसे कहने रुपे—'अनेक चन्दाओं गलक्षीके होते हुए किसी एकके द्वार भारतका अध्यतम हो और मापलोग उसे काम कर दें हो यह विवस्थ देशेयोच्य करा है। अफ्रिय कर 🕏 भी दुध पुरुषीय कृताये अनेवालेकी रक्षा की उसकी शांति व हाने दे जो ऐसा जर्ही करते भे लोग इस नामको स्थथ ही भारण करते 🖁 अभारमें कीन मनुष्य भूत्व्स नहीं हरता, किन्तु मुद्ध न करके भी कीन जपर रह गया है। यह विचारकर इस्त्रधाने श्रांत्रचोंकरे पुरुषच्या ह्यान नहीं काला चारिये।

यह भुन्कर रूक एका अभवमें भर एके और परस्या मानुष्ट करके अभी इधियार से इठ अहे ट्टर कुछ स्वॉप्ट वा बैठे। इस्स द्वारियों और बोहांपर सनार इंध तथा दूसरे किल्ले ही राजा कृषित हो पैटल ही अलीविशतमें मोहा जैनेको जा पहुँचे अवर्गधत अकेले में उनके विरोधमें सहरू से शका और राजक्षण के जनमंबद भयकुर यंग्राम हुआ। तमकार अस्ति नदा और बहुन कान हिन्दे हुए साम्य एक अर्थाभ्रमक प्रतार काने भी तथा राजकुमध अधीवित भी अफेसे ही उन कर्ना एकओं ने जिद्द रूपे और

देजमें सूर्व सैबंमें स्थ्यूट और श्रमामें पृथ्वांक जिसेशितने किसीकी बहि कार दानने, किसीकी भर्दन इस हो, किसीकी बाती होए हाली और किसके कार्ने प्रकार किया। समुजाके आहे हुए बागोंको वे बाज मारकर दी ८०६ कर देश थे। किभीको जलकर कार देते और किमीका भन्द सान्द्रत कर देते ये कोई राजकृत्ता अपक कवार्य कट जानेका कारण पल ५५ कर गया। दूसरा अविभिन्नके क्षणोंसे बायल होकर दैदस हैं। रतन्त्रिक्षे भाग एका। इस क्रकार जब राजाओंकी मारी मण्डली ज्याकल हो गयी अब बात ही बीर मरनेका निश्च करके मुद्रके लिये हट गर्ने। उन मध्को अपने इतद भूगा, नुजयस्था न्या जीपकी लाज रखनी और सम भारो नेज क्लास्ट होकर चलने सभी उब ने ही सहा ही राजा एक सच मिलका अवस्थितको मुद्ध कार्च समे। जनस्थित अन्यन्त कोधमें भाका धमयुद्धके निवससे लड़ने लगे। प्रनहींने पन अनक हथियारी और कवनोंकी कार वैदाया । इस इन राजाऔर धर्मने विमुख हो वार्धे ओरहे अवीशितको पेर लिख और सब अरेप्स उन्हें हजा।" अलोंने बोधने मारे। ऋतीके प्रदागरी पोडित हो से अस्तरन न्याकृत हो उठे और अन्यक्त विद्वाल होन्दर पृथ्वीपर गिर पटे (इस अवस्थाने ४० यक्षते विलक्षत्र वर्षपूर्वक ४५६ र्योभ निका और राजा विश्वासके साथ वैदित एकरमें प्रतेश किया।

कुटन कर एक्क **न्यरम्बद्ध ३**००की पतनी नोस तदा अ-व राजापॉन अवॉर्डलके वॉर्ड जानका समाचार मुना। कुछ लोगीने कान्यमसे कहा-'यहाधन' ने मानी राजा मध्य करनेके बार्य हैं जिन्हाने कशिक संस्तापै **ग्रां**न्स क्रिक्ट अलेले । काकुशक्तो अध्याक्तेक कीत है ' इसरे बोलें- ' प्राप ब्राजाप क्रिके क्यों हैं, शीध ही संस्क दैया मैकड़ों क्योंसे मारकर ठ∦ भावर करने स्पे |कींजव इह किरानको नथा कार्र राप्ये हुए

अन्य समस्त राजाओंको भी बाँध लीजियं। उन भवकी यह बात सुनकर वीरपुत्रा वीराने बीरवधाम अल्पञ्च छव बार प्रतिकी पत्नी थी। हर्षमें भरकर कहा— राजाओं भेरे पूजने समस्त राजाओंको जीतकर को बलपूर्वक क्रन्याको अपने आधकारम् 🐟 ित्या है। यह ठीक ही किया है। इसके क्रिये मतम्यं ज़िला करोकी आवश्यकता नहीं है। उसका युद्धमें बद्धी होना प्रशंसाकी ही बाद है। अब तुमलागाँक महाकपा भी अस्त्र शस्त्रांके गिरनेका समय आ पहुँचा है। **युद्ध**क लियं शीञ्जता करों, अपने आएने स्थापर सवार हो जाओ हाश्री घांद्ध और सारांशयोक्त भी कल्टी तैयाग करां। विलम्ब नहीं होना, चाहियं | बां सकका परास्त करके शाभा पाता है बही शुर है जैस सूर्य अन्धकारको दुर करके प्रकाशित होता है. उत्पी प्रकार शुरवीर शत्रुऑको हराकर वशस्वा हिन है

इस प्रकार पत्नीके उत्साहित करोपर गन्त्र कर भ्रमने "पुत्रकं शत्रुजींका वध करनेके लिये संगक्तं नैयार होनको आहा हो। तदनन्तर उनका विशाल और उाके साधिशंक साध घोर युद्ध हुआ। हीन दिवतक युद्ध होनेक पश्चार विशास और उनके सहापक राजाओंका यण्डल जब प्राय षराजित हो गये, तब राजा विशाल हाधमें अष्ट लेकर महाराज करन्धमक पास आपे। उन्हारी बड़ प्रमस्ये करन्धमका पूजन किया। उनका पूज अवॉर्कित बन्धनसँ मृक्त का दिया पद्मा राजानं एक रात त्रलाँ ख़ड़ सुख्यसे व्यक्तीन को। दूसर दिन राजा विकास अफ़्तें कचाको साथ एक महाराज करन्धमके पार अपस्थित हुए। अस मम्छ अवांक्षितने अः - गितीके सामन द्वां कहः - में इसक तथा दूसरी किसी युवतीका भी अब ाहीं ग्रहण करूँगा ज्याँकि इसके दग्ब्रनं दंग्ब्रनं शत्रुआंद्वारा

युद्धमें परास्त हो गया। अब आप किसी आरके साथ इसका विवाह कर दें अध्यवा यह उस पुरुषक: वरण करे, जिसका यश और पराक्रम अखण्डित हो स्था जिसे अनुओंके हाथसं अपमानित ग होना पड़ा हो पुरुष सज्जल होनेके कधाण स्वतन्त्र होता है और स्त्रियाँ अञ्चल होनेकं कारण सदा परतन्त्र रहती है परन्तु बहाँ पुरुष भी ट्रमोकं परतन्त्र हो गया बहाँ रसमं मनुष्यम ही। क्या रह मुद्ये। जब इसके सामने ही रहजाओं र मुझे पृथ्वापर गिरा दिया, 省 अब मैं इसे अपना मुँह कैस दिखाकँगा 🖍 अवीक्षतक एंखा कहनेपर राजा विशाननने अधनी पुत्रीसे कहा। बंटो ! इन यहःत्यान्ही बात त्यारं सुनो है न शुभ रिजन में तुम्हतां शांच हो ऐसे किसी दूसरे पुरुषको पनिरूपमें बरण करों अथवा हम जिसे तुम्हें दे हें, उस्मोका तुम आदर करो ।

कन्या बोली - पिताजी । यद्यपि संग्राममें इनक यश और पराक्रमकी हानि हुई हैं, तथापि ये उसमें थम्मानुकूल बताव करने रहे हैं। ये अकेले थे तो भ बहुन:ने भिनकर इन्हें परास्त किया है अत: जास्तवमे इनकी पराजय हुई यह कहना ठीक रहाँ है। युद्धकं लियं जब बहुत सं राजा आये। तब वे उनमें सिंहको भीति अकले घूम गर्म और निरनर इटकर सम्प्रना करते रहे। इससे इनका महान् शीयं प्रकट हुआ है. यं बीरता और पराक्रमसं युक्त हाकर धर्मयुद्धमं संलग्न थे। ऐसे समर्थमें समस्त राजाअनि मिलकर इनपर अधर्मपूर्वक विजय पायों है। अतः इसमें इनके लिये लाजाकी कौन सी बात है। तान मैं इनके रूप मन्त्रपर लुभा गर्दा हैं, ऐसी बात क्हों है इनकी वीरक, संक्रम और धीरता आदि सदूण मेरे चित्तको च्हाय लंते हैं। अन अब अधिक कहनेकी क्या भावश्यकता है। आप मरे लिये महस्यद्रमें इन्हीं • शुप्: विविद्या, स्वतीनेत्रे, काष्मव, अर्वक्षित्र वक्षा वक्षत्रके व्यक्ति •

कोई पुरुष मेर। पति नहीं हो सकता विस्मालनं कहा — राजकुमार । मेरी पुत्रीने बहुत

अन्छी नालें कही हैं। इसमें सदेह नहीं कि तुम्हारे जैसा और कुमार इस भूतलपर दुसरा 🖹 इं नहीं है। तुम्हारे शॉयंकी कहीं समता नहीं है।

महानुभावकी यानना क्षीजिये इनके सिक दूसरा

कुम्हारा पराक्रम अनन्त है। बार ! तुम मेरी कन्याका

पणिग्रहण करक मी कुलको पवित्र करे।

तथ महाराज कर अमने अपने पुत्रको समझाते हुए सहा—'बेटा तुम राजा विश्वतनकी कन्याकी स्योतकार करो । इस सुन्दरीका तुम्हार प्रति अस्यना ट्ड अनुस्म है।'

राजकुमारने कहा — पिताजी - मैंने पहले कभी आपकी आह्राका उल्लह्म । नहीं किया है, सत ऐसी ओड़ा दोजिये, जिसका में पालन कर मकूँ। उस राजकुमारका अत्यन्त विभिन्न विचार देख विशालने न्याकुल होकर अपनी कन्यासे कहा— बेटी अब धुम हाको ओरसे अपना मन हटा लो और

दूसरेको पविरुपमें वरण ऋशे। यहाँ सहस-से राजकुशार 🕏 🖍 कनक कोली—पिताजी पदि में मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते तो मैं तपस्या करके इन्हें

अपना पवि बनाउँगी। इस सन्मर्भे इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा।

हदनन्तर राजा करम्भभ राजा विशालके साध

प्रसन्ततापूर्वक रूपन दिनीतक दिने, रहे, फिर अपने नगरको सीट आये। अमेरिसको उनक पिता हया

समझाया । इससे व भी उनके साथ नगरने लीट आयः। राजकः या सैशानिनो अपने बन्धः याःभवसि

अन्य राजाओंने प्राचीन दुष्टान्तीं स्वरत बहुत कुछ

विदा ही बनमें चलां एको और वहाँ दूर **नैगायमें** स्थित हो जिसकार २६७० हमस्या के ४ लगी। तीन महीनॉलक उपवास करांके या: उसकी बड़ी

लगी। उसका उत्साह पन्द गढ गया। वह भरकारमा हो चली। तब उस प्रचकुमारीने सरीर त्याग देवेका विकार किया उसका **अध्या**य

पीड़ा हुई। वह अत्यन्त दुधली ही गयी और

उसके शरीरकी एक-एक नाही दिखामाँ देने

जानकर देवताओंने उसके पास एक दूत भेजा। दूतने वहाँ आकर कहा—'राजकुमारी ! मैं देवताओंका दृत हैं। देवलाओंने कुम्हारे पास मुझे जिस कार्यके लिये भेजा है, उसे मुनी यह जानव- शरीर अल्पन्त

कल्यामी! तुम चक्कवर्ती राजाको बननी होओगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओंका संहार करके सात हीपोसे युक्त पृथ्वीका अखण्ड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी अञ्चाका अल्ल्फ्ट्रन न होगा : बह चारों वर्णोंको अपने-अपने धर्ममें स्थापित करके उन

दुर्लभ है। तुम अकारण इसका धरित्याग न करो।

वध करेगा उत्तम दक्षिणाओं से पूर्व राजा प्रकारके यक्ष करेगा। उसके द्वारा अवग्रंथ आदि यहाँका सः हजार भार अनुष्ठान होगा।<sup>\*</sup> वह दृत आकाशमें ही खड़ा था। उसके

जगीरपर दिव्य हार और चन्द्रन जोभा पा रहे हैं।

सवका पालम करेगा। लुटेरी, म्लेक्स और दुर्शेका

उसे इस रूपमें देख राजकन्याने कोमल जाणांमें कहा—'तुम देववाओंके दुत हो, इसमें तनिक भी सन्देश नहीं। सचमुच ही तुम क्वर्गसे यहाँ आवे हां किन्तु तुम्हां यसाक्षी, पतिके किना सुझे पुत्र

कैसे होगा? केंने पिताके सभीप यह प्रतिज्ञा कर

ली है कि इस बन्धमें अर्घाक्षितके सिवा दूसर

कोई पुरुष सेस पति नहीं होना किन्तु वे अवीक्षित मेरे पिताके अपने पिताके सबा स्वस्य मेरे कहनेपर भी मुझे नहीं ग्रहण करना आहते।" देवदूतने कहा-'महाभागे! बहुध कहनेसे

क्का लाभ है। तुम्ही पुत्र अवश्य हागा। तूम अध्यम्पूर्वक ३ स शरंतका त्याम । करी हसी

बनमें रहा और अपने दुवंता शरीरका पोषण करां । तपरमाके प्रभावसे तुम्हारा सब कुछ भारत ही होगा। मों क6कर देवसूत जैसे आया वा लॉट गया

तथा कर सुन्दरी प्रसिदिन अपने इसीरका पायण करने संगी।

७५१ अन्नीभितको चीरप्रस्थिनी माता वॉरानं <sup>।</sup> किसी सुभ दिवस्त्रे अपने पुत्र अर्वासितको पास म्लप्य और इस प्रकार कहा—'बटा। मैं तुम्हारे फिलको आहासे एक बत करूँगी। उसका शाम किंगि**भ्रम्क इत है, किन्तु वह है बहुत दुष्कर।** किर भी उसके करनेसे कल्याण हो हागा। वदि इम कुछ कर और ५५कम दिखाओं तो वह अवस्य पाध्य हो जायमा तुम्हारे स्थि वह असम्भाव हो या दृःसम्ब वदि त्य उसके लिये प्रतिक्षा कर लोगे भी में उसका अनुष्टान आरम्भ कर हुँगि। अथ सुन्हार जा विचार हो। सो कहा।

अबोक्सिस म्होले—भौ । यदि पिलालंज तुम्हें आज़ा दे दी है के हुन निश्चित हांकर किंकिक्टक धनका अनुहान करो। मन्ये किसी प्रकारका । जिला 🕆 करो।

तदनकर महाशानी क्षेत्रने कावामपूर्वक ३० **उ**तका आरम्भ क्लिक तथा **शा**म्बामें घटान अनुसार। कुबेरकी, मञ्जूषं विधियांकी, निधिपलागणका | औ- लक्ष्मीकोची बड़ो भक्तिके साथ पुत्रा न्ही उन्होंने अपने भन, वाणी और सरीरका काव्यों कर लिया था। ३५७ पहाराज करायम जल रकारने भरमें पैटे हुए वे २५ मनद गति **भा**-अ-विकारद मन्त्रियाँनै इनके पाय जाकर ऑस्स—<sup>\*</sup>राजन् इस पृथ्योध्स शास्त्र करते हुए। आपकी वृद्धावरथा अ। गर्बी आपक एक ही पुत्र को पुत्र हैं और ब्रह्मचर्चक वाहन नेता बनाई मेरे हैं अवीक्षित जिस्तीने स्वीका समाक ही छाड़ा दिया है। इसमें आपका वंश अब लुध हो जायगा

पितगंको पिष्क और पानी देनेवाला कोई नहीं रहेगा । अतः आप ऐसा कोई वस्त क्लीजिये जिससे आपका पुत्र पिन्होंका श्वपकार करनेवाली बृद्धि सहज का — जियाह करनेपर राजी हो आब ै

इसी समय गजा करन्यमके कानींमें एक आवाज अभी तनी बीराके पुरेहित याचकींसे कह रहे थे, कौन क्या चाहता है? किसके लिये कौन सा वस्तु दुन्माध्य है. विसक्ता यहधन किया जाय ? महाराज वरस्थमको सनी किमिन्सक व्रतंका अनुष्टान करती हैं, अतः जिसको जो इच्छा हो, वह पूर्ण की जस्वगी।' पुरोहितकी बाट सुनकर सजन्दगर अमिसितने भी राज्युराम आवे हुए समस्त बादकॉमें कहा—'मेरी परम सीभाग्यवर्ता माना किर्ममञ्जल-श्रह कर रही हैं, अतः मेरे शरीगरो (#सीका कोई कार्य मिद्ध होनेवासा हो) तो बन बनलावे सद बानक सूत लें मैं प्रतिज्ञापुर्वक कहता हैं इस क्रिमिक्कक ब्रहके अन्धानके अवसम्पर तुमलोग क्या बाहते हो। बनाओं उसे में द्वीपा

अपन प्रेटके भूखमे यह बात मुनकर महाराज कर-धप तुरत सामने आवे और जेले—'मैं बायक हैं। मूझ मेरी माँगी हुई घरतु हो।'

अर्चिभित्व क्षाले—तात् । आगको ५५ देना है / बल्लाइये। मेरा कर्तव्य दुष्टर हो, साध्य हो अथवा अन्यन्त द.साध्य हो: बताइये मैं उसे पर्ण करूँगा।

राजाने कहा-- यदि तुम सत्वप्रतिज्ञ हो और सबको इन्छान्सम दान देते हो तो मेरी गोदमें भौतका मुँह दिखाओं

अविधित केले—महागुज मैं आधका एक कोई पुत्र है है। नहीं फिर आपको पौत्रका मुख कैसे लिख के "

<del>din dili dili kasa en masa masa pressa de la parti de la parti</del>

राजाने कहा बहुत कहनेसे क्या लाभ, तुम ब्रह्मचयंकी कोड़ो और अपनी माताके इच्छानुसार मुझे पीत्रका मुख दिखाओ।

सार्कणकेयां कहते हैं—जब पुत्रके बहुत कहनेवर भी राजाने दूसरी कोई बस्तू नहीं भीती तब उन्होंने कहा—'पिताजी। मैं आपको किमिक्क दान देकर बड़े सङ्कटमें पड़ गया। अब निर्लज होकर फिर विवाह करूँगा। स्त्रीके सामने परीस्त हुआ और पृथ्वीपर गिराका गया, फिर भी मुझे स्त्रीका स्वामी बनना पड़ेगा, यह बड़ा ही दुष्कर कर्म है। तथापि मैं क्या करूँ, सत्यके बन्धनमें बैधा है। आपने जो आजा दी है वह करूँगा।'

एक दिन राजक्षमार अवीकित क्रिकार खेलनेके लिये वनमें नवे। वहाँ वे हरिण, बराह तका काफ कादि जन्तुओंको अपने बाजोका दिशाना बनाने मार्ग । इतनेमें ही उन्हें सहसा किसी स्त्रीके रोनेका शब्द सुनायी दिया यह भयसे गट्टदवाणीमें उच्चस्वरसे बार-बार क्रन्टन करती हुई जाहि-ब्राहिकी रट लग्त रही बी। राजकुमार अवीक्षितने 'मत हरों, मत हरों' ऐसा कहते हुए अपने मोहेको उसी और बहाया, जिथरसे वह शब्द आ रहा था। उस निर्जन बनमें दनुके पुत्र दुढ़केशके द्वारा पकडी गयी वह कत्या विकार करती हुई कह रही भी "मैं महाराज करन्यमके पृत्र अलेखितकी पतनी हैं किन्तु यह नीच दानव पृश्ने हरकर सिये बाता है। जिन महाराजके संपक्ष समस्त राज्य, गन्धर्व तक गुझक भी खड होनेकी शक्ति नहीं रखते जिनका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इन्हर्क समान है। उन्होंकी पुत्रवधु होकर आज में एक दानवके द्वारा हरी जा रही हैं "

बढ़ इस प्रकार कह कहका से ही रही थी कि राजकुमार अवीधित तुरंत वहाँ जा पहुँचे बन्होंने देखा, एक अत्यन्त मनोहर कत्या है, जो सब प्रकारके आधूवणींसे शोधा पा रही है और हाथमें डंडा लिये दनु पुत्र दुवकेशने उसे पकड़ रखा है तथा वह करून स्वरमें 'ताहि ताहि' पुकार रही है। यह देखकर अवीक्शिने उससे कहा। 'तुम भय न करी।' फिर उस दानवसे कहा। 'ओ दुह अब दू तथा कायगा। भूमण्डलके समस्त राजा जिनके प्रतापके सामने मस्तक तुकाते हैं उन महाराज कान्धमके राज्यमें कीन दुह जीवित रह सकता है।' राजकुमारको ब्रेष्ठ भनुव लिये आख देख वह कुशाझी युवती बार-बार कहने सभी, 'आप पुत्र बचाइये। यह दुह मुझे हरकर लिये आता है महाराज करन्धमकी पुत्रवयू और अवीक्षितको पानी है। सन्ताब है तो भी इस बनमें यह दुह मुझे अनाथकी भीति हरकर लिये जाता है '

यह सुनकर अवीक्षित उसकी करूपर विचार करने लगे---'यह किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताओकी पुत्रवधु हुई? अचका इस समय तो इसे स्टाऊँ, फिर समझ लुँगा। पीडिलॉको स्था करनेके लिये ही अप्रिय इथियार धारण करते हैं ' ऐसा निवय करके और अवैधितने उस स्वीटी वृद्धिवाले दानवसे कृपित होकर कहा: "पापी ! यदि जीवित रहना चाहता है तो इसे छोड़कर चला जा, अन्यक्षा तेरे प्राप्त नहीं बचेंगे हैं इतना सुनते ही वह दानव उस कत्याको छोड़कर इंडेको क्रपर उठा अवस्थितको जोर दौड़ा। तब उन्होंने भी बार्लोकी वर्षासे उसे ढँक दिया। दाक्य दृढकेश अल्बन मदसे मतवाला हो रहा जा। राजकमारके काणोंसे रोके जानेपर भी उसने सौ कीलोंसे बुख वह बंबा **उनपर दे यारा किन्तु राजकुमारने अपनी और** आते हुए उस इंडेके बाज पारकर टुकड़े टुकड़े कर दिये। फिर दानवने कृषित होकर राजकृमात्पर जो जो हॉश्रक्त कलाया वह सब उन्होंने अपने बाजोंसे काट गिराया डंडे और हथियारींके कट

संक्षिम मार्कण्डेयपराण •

आविपर उसे बड़ा क्रोभ हुआ और वह मुक्का बातकर राजकुमारकी और दौढ़ा पास आन ही शजकुमारने वंतसपत्र अमक बाणसे उसका पस्तक कार गिरायाः इस प्रकार उस दूर नागे दानवके मारे जानेपर समस्त दंवताओंने अलेक्षितको साध्वाद दिया और वर मॉॅंगनेके लिये कहा तब उन्होंने अपने पिताका ग्रिय करनकी इन्छामे एक महापरक्कमी पुत्र माँगा

देवता बोर्से राजकासर जिसका नुमनं अभी < द्वार किया है इसी क'थाके गर्भसे तुम्हें महाबलों, चक्रवर्ती पुत्रकी प्राप्ति होगी

राजकुमारने कहा — देवगण राजाओं से पगस्त होनेपर मैंने खिकड़का विध्य ४ ड दिया था. किन् पिताद्वार सन्त्रकं बन्धनमें बाँधे जानेपर मैं अम्ब पुत्रको अभिल्मध्। करता हैं पहले राजा विशालकी कन्याको मैंने त्याग दिया था, किन्सु उसने मेरे ही लिये दूमां किसी पुरुषका यांत **ब**नानेका जिलाम छोड़ रख: है। अतः ५+ चारामयी देवीको छोडकर कुरहदंय हो मैं दूसरो स्वीको कैस अप्रती प्रशी बना सर्वेगा

देवना बोले - यही अब, विशालकी काचा और तुम्हारी भाषां है जिसकां तुम सद्ध प्रशरना करतं हो। यह सुन्दरी तृम्हारे लिये ही तप करती रही है। इसके गर्भसे तुम्हारे चक्रवर्नी एख बीर पुत्र उत्पन्न होगा। जह स्मतों द्वीपोंका शासक तथा

सहस्रा यज्ञांका अनुष्ठान करनेवाला हांगा

कर थम कुमार अवीक्षितमं या कहकर समस्त देवला घल्राँसे चल गये। तब उन्होंने उस स्त्रीसे कहा। भीर कहां हो यह क्या बात है। तब वैक्षालिनीने अण्यः कुतान्त सूरारा आरम्भ किया-- नाधाः आपने अब मुझे त्याय दिया तो इस अंकनसं वैराग्य हां सदा औ। मैं बन्ध् बान्धवर्षका छोडकर वर्गम चलौ आधी घाँर

इसी समय देवनाओंके दुन्तं आकर मुझे रोका और कहा— दुम्हें महाबलवान् चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओंको तुस करेगा और असुरांका संहार करेगा - इस प्रकार देखदूतने जब देखताऑकी आज्ञा सुनायोः तब आपकं समागमकी आशासे मैंने इस देहका त्याग नहीं किया '

मार्केण्डंबजी कहतं 🖡 🗕 वैशालिनीकं यं जचन

यहाँ तपस्या करते करते भैंने अपना शरीस सुखा

दिया और तम इसं त्याग दनेको उद्यतिको गयी

स्नका तथा किसिच्छक व्रतमं का हुई प्रतिज्ञाके समय पिताके कहे हुए उत्तम बन्नांका स्मरण करक अवंधितने इस कन्यासे प्रेमपूर्वक कहा--देवि। उस ममय शत्रुआंसे पराजित होनेक कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्अको जीतकर ही तुम्ह पाया है। अस विकास क्या करूँ है। इसी अवसरपर मन नामक गन्धवं ब्रष्ट अप्सराओ तथा अन्य गन्धवाँके साथ वहाँ आया

मन्धर्व बोला----(। प्रकृमार ! यह कन्या वस्तवमें

मेरा पुत्रा भक्कंपनी है। महर्षि क्षगरन्थके शापसे यह राजा विशालको पुत्री हुई थी। अन्यनमैं छेलते सभय इसने अगस्त्य मुक्किंगे कृषित कर टिया थ' नव उन्होंने शाप देने हुए कहा – जा, तु मनुष्य यांनिमं उत्पन्न होसी नव हमलोगोंने मुस्कि प्रसन्न करते हुए कहा। ब्रह्मर्थे। अभी यह निरी मालिका है इसे भूले बुरेका विविक नहीं है। नभी इसके **हा**श आपका अपराध बन गना है आता इसके कपर कृपा की जिये 'तय उस यह मानिन कहा । बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा शाप टिखा है। अब यह टल नहीं सकता । यही महर्षिका शाय था, जिससे यह मेरी पूजी भामिना राजा विशालके भवनमे उत्पन्न हुई। इसके लिये ही मैं बहाँ उपस्थित हुआ हूँ आप मेरी इस कन्याको ग्रहण कोजिये इससे आपको पिक्षमके मस्त् उत्तम पराक्रम दें तथा उत्तरके चक्रवर्ती पुत्रकी प्राप्ति होगी।

तब 'बहुत अच्छा' कहकर राजकमारने विधिपूर्वक उसका पाणिग्रहण किया। उस समय वहाँ तुम्बुरु मुनिने हवन किया। देवता और गन्धर्व गीत गाते रहे। मेघोंने फुलोंकी बर्वा की और देवताओंके बाजे बजते रहे ! विवाहके पश्चात् दोनों दम्मति महात्मा मयके साथ गन्धर्वलोकर्मे गवे। अविधित अपनी पत्नीके साथ कभी अत्यन्त रमणीय नगरोद्यानमें और कभी पर्वतको उपत्यकामें विहार करने लगे। वहाँ मुनि, गन्धर्व और कित्ररलोग उन दोनोंके लिये भोजनकी सामग्री, चन्दन, बस्त्र, माला तथा पीनेयोग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएँ प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्योंके लिये दुर्लभ गन्धवंलोकमें अवीक्षित इस प्रकार

दिया। उस महापराक्रमी पुत्रका जन्म होनेपर उससे कार्यमिद्धिकी अपेक्ष रखनेवाले गन्धवीके यहाँ बढ़ा भारी उत्सव हुआ उसमें सब देवता तवा निमंल देवर्षि भी पधारे पातालसे नागराज

भामिनीके साथ विद्यार करते रहे कुछ समयके

बाद भामिनीने वीर अवीधितके पुत्रको जन्म

यक्ष और गुहाकोंमें को जो प्रधान थे वे सब उपस्थित हुए। सभी मरुद्रण भी पंधारे थे। तुम्बुरुने उस बालकका जातकर्म आदि करके स्तृतिपूर्वक स्वस्तिवाचन किया और कहा—

'आयुष्पन् ! तुभ चक्रवर्ती, महापराक्रमी, महाबक्ष

केव, वासकि और तक्षक भी आये। देवता, असर,

एवं महाबलवान् होकर समस्त पृथ्वांका शासन करो। बीरा से इन्द्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें शत्रुनाशक शक्ति प्रदान करें। पूर्व दिशामें बहनेवाले महत् जिनमें

धूलका समावेश नहीं होता तुम्हारा कल्याण करें।

दिया और उसके जन्मका सारा वृत्ताना ठीक-ठीक कह सुनाया। राजा करन्थमके नेत्रॉमें आन-दके औंसु छलक आये। उन्होंने पौत्रको छातीसे

बहा ही सौधायशाली हैं।' इसके बाद उन्होंने

मरुत् तुम्हें उस्कृष्ट बल प्रदान करें।' इस प्रकार स्वस्त्ययनके पश्चात् आकाशवाणी हुई, 'पुरोहितने 'यहत् तव' (महत् तुम्हारा कल्याण

करें) का अनेक बार प्रयोग किया है, इसलिये यह बालक पृथ्वीयर 'मरुत' के नामसे विख्यात होगा। भूमण्डलके सभी राजा इसकी आज्ञाके अधीन रहेंगे और यह चीर सब राजाओंका

सिरमीर बना रहेगा। अन्य भूपालांको जीतकर यह महापराक्रमी चक्रवर्ती होगा और सात द्वीपींवाली समुची पृथ्वीका उपयोग करेगा। यह करनेवाले राजाओंमें यह प्रधान होगा तथा समस्त नरेशोंमें

इसका सौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा .' देवताओं में से किसीने यह आकाशवाणी की थी इसे सुरकर ब्राह्मण, गन्धवं तथा बालकके माता-पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदभन्तर राजकुमार अवीक्षित अपने प्रिय पुत्रको गोदमें से गन्धवेंकि

साब ही अपने पिताके नगरमें आये. पिताके घरमें पहेँचकर उन्होंने उनके चरणोंमें अनदरपूर्वक मस्तक प्रकाया तथा सञ्जावती भामिनीने भी सगरके चरणॉमें प्रणाम किया। उस समय राजा करन्धम

धर्मासनपर विराजमान थे। अवीक्षितने पुत्रको

लेकर कहा—'पिताजी माताक किमिच्छक वतमें मैंने जो प्रतिज्ञा की बी उसके अनुसार अब आप गोदमें लेकर इस पौत्रका मुख देखिये।' वों कहकर उन्होंने पिताकी भीटमें बालकको रख

लगाकर अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए कहा--'मैं

वहाँ आये हुए मन्धर्वोका अर्घ्य आदिके द्वारा दक्षिण दिशाके निर्मल मरुत् तुम्हें स्थल्य रखें। सत्कार किया। उस समय उनको और किसी

बातकी बाद नहीं रही। उस कारमें, पुरनासियोंके बर प्रत्में महान अनन्द सा गया। सब प्रमप्त हांकर कहते भै—'हमारे महाराजके पाता हुआ है।' यजा अस्तरमाने हमेग्यन क्षेत्रस ब्राह्मणाको राज थन, मी बस्त्र और आधुषण दान किये। वह बानक शुक्र पक्षके चन्द्रमाको धीपी प्रतिदिन बढ़ने लगा असे देखकर फिला आदिको बडा प्रस्कृत होती भी बह एक स्थेगांका प्याप भा कुछ बड़ा होनेपर उपनयनके बाद उसने अपनायोंके पास रहन्य पहले बंदोंको, फिन रूमरत सम्ब्राकी ह्या अन्तमें धनवेंदकी सिशा ग्रहण की। तत्पत्राह पुरुपुत्र सुक्राचार्यके अन्यान्य अस्त्रीयद्य औरवा ज्ञान प्राप्त किया। वह भूकके सन्भः जिल्लीतपावसे मस्तक बुकाला तथा सदा उन्हें प्रकार एउटकी बहार्ये पंतान रहतः ५ - वह अन्त्रीवद्याका ज्ञाता बेदका किहान, धन्वेदमें मारक्रत तथा सब किहाओंमें निष्मात का उस समझ भक्ष्मके बदका दूसरा कोई महीं था

and British 2 2 医动物 2 医动物 医阴极性 甲甲磺基甲甲磺基酚

राजा विशालको यो जब अपनी पृत्रीका सारा समापार इत हुआ तथा दीहित्रको उनम शंगकता सुनायो गड़ी, तम उनका वन आनव्य निम्म हो एक । पैत्रको देखनेये महाराज करूमाका मनाग्य पृण् हो गमा उन्होंने अग्येक यज किय और प्राच्चकोंको बहुत दान दिये। तदनन्तर यन अग्येक सिन्ने उन्युक्त होका उन्होंने अग्ये पुत्र अवाधितमे कहा मौनीश में बुना हो नामा, अब वनमें त्यारमाके लिये बाकँगा तम मुझसे यह राज्य से ली मैं कृतका में हैं पुन्कार र जनित्यक करणक अतिरंक्त दूसमा कोई कार्य केया नप्रताक करणक अतिरंक्त दूसमा कोई कार्य केया नप्रताक सम्मक् स्वाच्या राज्यकाम अवीक्तिन बारी नप्रताक सम्मक् पितासे कहा नेतात। मैं पृथ्वीको प्राचन नहीं कर सर्कृता नरे मनसे नजा अभी दूर वहां होती। अम इस एवसमा किसी अध्यक्त निमुक्त कोर्यमे। में बन्धनमें पहनेषर पिताके हाथों मुक्क हुआ हूँ, अपने अल्प्से नहीं। अतः मुझमें क्या पौरम्य है। जिनमें पौरम्य हो, वे हो इस पृथ्यीका पासन कर सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हूं सम इस पृथ्यीको रक्षा कैने कर सकूँगा। इसन्तिये राज्य किसी औरको हे होजिये

पिता बोलें — बेटा। पुत्रके किये पिता और पिताके निषे पुत्र भिन्न नहीं है। बीट फिताने तुम्हें पन्धनसे बुद्धाया हो पहां पानना चाहिये कि किसी दूसरेने नहीं सुद्धाया है।

चुन्नने कहा— महाराज! नेरे इटक्का भाव बदल नहीं पकता। को विताको कमानी हुई सम्मति धोगता है जो पिताके कसस हो संकटस उद्धार पता है सक पिताके नामपर को जिसकी स्थापित होती है अपने गुर्जोंसे नहीं ऐसर मनुष्य कभी कृतमें उत्पन्न न हो। तो स्वयं हो धनका उपाजी काले स्वाप स्थापित माले और स्वर्ण हो संकटोंसे मुक्त होते हैं ऐसे पुरुषोंकी को गाँव होती है वहीं मेरी भी हो

जिलाके बहुत कहनेपर सी जब अत्यंखित

पूर्वोक्त कर हो देते चले गये, तब महास्थ कर धमने उनके पूर्व मस्त्रको ही राजा बता दिया। पिताको जालक अनुसार पितामहसे राज्य राक्तर मस्त्र अपने सुद्दर्शका आनन्द बदावे हुए उपका पत्तीधाँनि पालन करने स्तरे राजा करन्यम अपनी पत्नी पीराको साथ ले वनमें तपस्याके लिय अने में यहाँ भन वाणी और भगेरको संघगमें रखकर उन्तोंने एक सजार वर्णोतक द्य्कर राधस्था की और अन्तर्भ भरीर त्यामकर वे इन्द्रत्यक्रमें न्स्ते गुढे। वनको पत्नी थीराने स्त्रे वर्ष सादतक करोर तब किया। उसके सिराय बटाएँ बड़ी हुई थीं स्तोत्त्रमा देश बम नर्सा बी। यह रखांम गर्ने हुन् रूपने महान्या परिका सारोवन व्यवस्थापकाष्ट्रमान्य स्वरं भारत्व स्वरं भारत्व स्वरं स्वरं

कौष्ट्रीय बोले— भगवन् आपने करन्यम् और अवोक्षितके वरिष्ठका मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अया में अवीक्षितकुमार बहारमा मरुतका वरिष्ठ सुनना चाहता हैं। सुना जाता है, उनका चरित्र अतौकिक थाः वे चळवर्षी, महान् मीभाग्यकाली, सुरवीर सुन्दर, परम वृद्धिमन्, धर्मत, धर्मात्मा तथा पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करनेवाले वे

मार्कपढेवजीवे कहा—धिताके अध्देशसं यिवामहका राज्य पाकर घरत जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्रोंको २६८ करता है। उसी प्रकार प्रजाजनीका धर्मपूर्वक पालन करने लगे. ऋत्विजी और पुरीवृहतके आदेशसे प्रस्तव होका बहुत से **य**हींका **विधिपूर्वक अनुहा**न किया और उनमें प्रचुर दक्षिणाएँ दी ४ का शासन चक्र सानी द्वीपीमें अवाधकपरे फैला हुआ था. आकात पाताल और जल आदिमें भी उनको मृति कृषितन पर्टी होती थी। राज्य तो का करते ही थे, जारी क्रणैंक अञ्च लोग भी अपने अपने क्रथेंसे अलस्य छीडकार संलग्न गहते और महाराजसं भन प्राप्त कर इष्टापुर्त आदि पुण्य क्रियाएँ करने थे। राज्य मस्तने भी वज्र करके देवराज इन्द्रको भी पात कर दिवा। ३५% प्रवेहित आङ्करानन्दन संबदको वे जो यहस्यक्रिजीके भई एवं तपस्थाके भवदार थै। भुक्तमन् नामसे प्रसिद्ध एक संगोका पवट वा जर्त देवता निधास करते थे। महाराज मध्यते उसका किसार तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मेंगा दिया। उसके द्वारा बन्हाँन यह भी सब साभग्री-भू-विभाग और महल आदि सानेक ही भनवासे सदा स्वाच्याच के नेवाले महर्षि प्रशाक

चित्रिके विषयमें सदा यह गाधा गते रहते हैं यहाराज धरनके समान यजमान इस भूतनपर दूसरा कोई नहीं हुआ जिनके यहमें समस्त वहामण्डप और महल भुषणींक हो बने है, उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा महकर तृप्त हो ११६० इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणोंको भौजन परोस्तंक्य काम करते थे। राजा मश्तके वहामें जैसा समागेह या, वैसा किस राजाके यहामें हुआ है, वहाँ रत्नोंसे घर घरा रहते कारण वाह्मणींने दक्षिणार्म मिला हुआ सारा सुवर्ण त्यारा दिखा। उस स्मेड़े हुए धनको पान्तर कितने ही स्मेगांका मनोरण पूर्य हो गता और वे भी दसी धनमे अपने अपने देशमें पृथ्वश्र शृतक अनेक यह करने स्रोतं

मृतिषेष्ठ इस प्रकार न्याधपूतक प्रकारत पालन करांबाले गजा मध्सके पास एक दिन कोई नपस्वी आदा और इस प्रकार कहने लगा— े महाराज क्षापकी पितायही **क्रीए देवीने** तम्मी**स्वयोंको** मदोन्सन सपाँक विवसे पौद्धित देख आपके पास यह सन्देश दिया है— एजन् तुम्हारे पितामह स्कावासी हो गये। मैं और्थ सुविके आश्रवपर रतकर तपस्था करती हैं। युद्रे तुम्हारे राज्य-शास्त्रमें बहुत बड़ी त्रुटि दिखायों देती है। पातालसे यपीने आकर वहाँ दक्ष मुनिकुमारीको र्देश लिया है तथा जलामबेंके बलको यो इपित कर दिया है। में पर्याने मूत्र और विद्वासे हविष्यको द्वित 🚉 देते हैं। यहाँके महर्षि इन सबको भस्य कर डालोकी शक्ति रमूतं 🖏 किन्तु किशोको दण्ड देनैका अधिकार इनका वहाँ है। इसक अध्िकारी सो धुम्हीं हो। राजकुमारीको तभातक भागजनित सुख्रको प्रति होती है। सक्तक उनके मस्तकपर शब्दाधिकेकका जल नहीं पहला कौन भित्र हैं भी। राष्ट्र हैं मेरे राज़का बल कितन है मैं कीय हूँ? मेरे मूओं औन हैं भेरे

96W यक्षपं कौन कौन से राजा हैं व मुझसे विरक्त हैं। ब. अनुबन्ध हे भाजुआने सन्ह फोड़ को दहीं लिया हैं। जनपद्धकं लागोंकी भी क्या स्थिति है में। इस नार अववा राज्यमं कौद मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन भमें कमका अञ्चय लेला है। कौन मूद्ध है। हथा किसका बतीव इत्तम 🛊 किसको दण्ड देना व्याष्ट्रेयं, कौन प्रालन करने योग्य है किन पनुष्यापर सद भूश्रे दृष्टि रखनी चाहिए। इन सब यात 🙃 सद्द निचार कारते रहता राजाका कर्तव्य हैं। दश कालकी अवस्थापर दृष्टि रखनेवाले राजाको अधित है कि वह सब आर कई गुसकर लगार्थ रखे वे गृशीचर परस्पर एक दूसरेसे पारंचित न हाँ उनके द्वारा यह आपनेको चेष्टा करे कि कोई राजा अया साथ की दूई सन्धिको भंग को की करता राजा अपने समस्त मृत्रियौँपर भी गुप्तचार लगा है। ३० सब कार्मीमें सदा मन ला हे हुए राजा अपना समय व्यक्ति करे, उसे दिन यह भोगासका नहीं होना वासिये भूपाल राज्यआंका क्रमंत्र भाग भागनेके लिये नहीं होता वह तो पूर्णा और स्वधर्मके पालनपूर्वक भारी मलेश सहा फररके लिये मिलता है। ग्रजन्! पृथ्वी और स्वधमका भलीभौति पालन करते समय जो इस लोकमें महान् कह होता है। वहीं स्वर्गम् अक्षय एवं महान् सुखको प्राप्ति करानेवाला होता है अनं संश्वरक हुम इस बातको समझो और भागाका त्याग करके मुध्योका पालन कर क

ियं कह उजना स्थान र 🖈 । तुम्हतं हासन

क नमें व्हिपयांक्ये सपौकी झेरसे जो भारा संकट

प्राप्त हुआ है। यस तुम नहीं कानलेश नाल्य हाता

हें तुम गुप्तचररूपी उंजरी आफो हो। अधिक

कहारमें भ्या लाभ तुम दृष्टांको द्वारह दो और

सजार प्रपॉक्स पालन करा इससे तुम प्रजाक

भनेके छाउँ अंशके भागी हो सकांगे यांदे तुम

अभाजनान्त्री स्थतः इही करोगे तां दृष्टलाम उद्यक्षदावक जो कुछ भी पाप करेंगे, वह सब तुम्हींको भीगना पड़ेगा इसमें तनिक भी सन्दंह नहीं है अन तुमहारी जैसी इचक हा वह करां भहाराज आपकी पितामहोने जो कुछ कहा था, वह सब मैंने सुना दिया अब अक्षपको जैसी रुचि हो वैसाकरें " तपस्वीको वह बात सुनकर राजा सरतको

बड़ी राज्य हुई. सचमूच ही मैं गृशचरस्यो नंत्रसे अ-धा है मुझे धिक्कार है — यॉ कहकर लंबी साँग लं उन्होंने भन्ग उठाया और तुरंत हो औवंक आधमपर पहुँचकर अपनी पितामही बीगको तथा अन्यान्य तपस्यो भहात्पाक्षांको प्रणाम किया। उन सबने आश्रीवांद देकर राजाका आधनन्दन किया तन्यश्चात् अपीके काटनेसे मरका पृथ्वीपर पड़े हुए सरत तपस्वियाँको देखा रन सबक सामने मरुतने बारंबार अधनी निन्दा की और कहा---मेरे पर)ऋभन्त्री अवहेलका करके ब्राह्मचाँके साथ द्वन करनेवाले दुष्ट सर्पोकी मैं जो दुर्दशा करूँगा उसे देवता, असूर और मन्ध्योंसहित सम्पूर्ण संसार देखें '

यों कहकर राजाने कृपित हो पाताललोकः निवासी सध्यर्ण बागोंका संद्वार कानके लिये शंकर्तक नामक अस्य उदाया तब उस महान् अस्त्रके वेजसे सारा वागलोक सब ओरसे महसा बल त्रवा दस समय जो मनराहर हुई, उसमें जगाँके मुखसे हा नक (हा सकता) हा वत्म 'की पुकार सुनायों देती भी किन्होंके पूँछ जलने लगे और किन्हींक कव कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषय छोड्कर स्त्री पुत्रीको साथ से पाताल रवागकर महत्तको माता शामिनीक्दी शरणमें गये जिसने पुबकालमें व हें अभव दान दे रखा का भामिनोक अस पहुँचकर भयसे व्याकृत हुए

समस्य सर्पोने प्रकारपर्वक गहदवाकीमं कहा। 'वीरजननी! आजसे पहले स्वतत्त्वनें हमलोगनि

का उपपना सत्कार किया का और उत्पने इमें अभक दान दिना, उसके पालनका यह समय आ

पहुँचा है। हमार्थ रक्षा करिजिने। यशस्त्रितिः आपके एवं भक्त अपने अस्त्रके तेजसे इयस्वंगॉक्ट दःभ कर रहे हैं। इस इसम्ब आएके सिवा और कांद्र हमें शरण देनेवाला भड़ी है। अरप हमपर

कृष कीजिये।' सर्वोकी यह बात सुनकर और पहले अपने दियं हुए वन्ताको बाद करके साध्यी पर्शमानिने

त्रंत ही अपने पाँतने कहा—'नाथ! में पहले ही

आपको वह बात यता नुकी हैं कि नागोंने पातान्त्रमें मेरा सरकार करके मेरे पुत्रमे प्राप्त होनेकाल भवको चर्चा की वी और मैंने इनकी रभाका बचन दिया का आज ने भवभीत हांकर परी सरजमें आबे हैं, यहतके अस्त्रमें में सम म्मोग दश्य हो रहे हैं जो मेरे बारणायत हैं वे

मुधक नहीं है जना में सकर्य भी आपकी सरदानें है। अतः अप अपने पृत्र मरूतको आदेश देन्द्र रोकिने, मैं भी उससे अन्तेष फर्टमां। पेरा

आपके भी हैं क्योंकि बेटा क्यांचरण आपसे

विश्वास है, वह अवस्य सान्त हो जायगा।" अवीक्षित भोने—देवि! निश्रय हो किसी भारी अपराधके कारण पहत कृषित हुआ है अतः मैं तुम्हारे पुत्रका क्रीध शास्त्र करना कठिन

म्बन्ता हैं। कर्मोंने कहर--राजन् इस आपको अस्त्रभी जाने हैं। आप हमपर कुध करें। पीड़िलॉकी रक्ता

करनेके लिय ही शत्रिवलीय शस्त्र भारम करते हैं। शरण नाइनेवाले नार्गेको यह बात सनकर तमा प्रतीके प्रार्थना करनेवर बहायरास्त्री अभीकितने

कतः "मैं तुरंत कलकर नागंकी रक्षके लिये आवश्यकता नहीं है।

दुष्टारे प्राप्ते कहता हूँ, क्वॉक रारणागतीका त्याम करका उचित नहीं है। यदि राजा पहल मेरे कहनेसे अपने शस्त्रको नहीं लौटखेगा वो मैं अपने

अस्वांसे दसके अस्वका निवास करूँगार वह

कहकर अभियोंने बेह जबीकित बन्ध से अपनी स्त्रीके साथ तुरंत ही और्व पुनिके आश्रप्रपर गये।

वहाँ पहुँचकर अवीक्षितने देखा. शासिनाका

पुत्र अपने इक्षमें एक बेह अनुव स्तिये हुए हैं। उसको अस्त्र बद्धा हो भयातक है, उसकी ज्वालासे समस्य दिशाएँ ज्यात हो रही है। वह अपने

अस्त्रमें जाग अगत रहा है, जो समस्य प्रमण्डानको अलाबी हुई पातालके भीतर पहुँच गर्मा है। यह अग्नि अत्यन्त भवानक और अयहा है। राजा यहसभा भीहें देवी किये खड़ा देख अवीक्षितन

कहा-- 'बहत ! क्रोध व करो, अपने अस्त्रको लौटा लो।' यह बात उन्होंने भार-भार कही और इतनी शीग्रतासे कही कि बतावलीके कारण कितने ही अक्षरीका उच्चारण नहीं हो पाता ना मित्रकी भात सुनकर और चारंकर उन्हें

देखका हाथमें धतुष लिये हुए प्रस्तने माता और पिता दोनोंको प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिवा—'पिताबी। मेरा शासन होते हुए भी सर्पोने मेरे बलको अवहेलना करके मारी अपराध किया

है। इन महर्षियोंके आक्रममें प्रशब्द नागाने दस

मृत्किमारीको जैस लिया है। इतना ही नहीं उन दुराभारियोंने इविध्योंको भी दुक्ति किया है तथा यहाँ जितने अलाशय हैं उन सबको विव मिलाकर कारण कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्महत्याने हैं।

अवीक्षित केले--'राअर! वे तर्थ मेरो तरकरें आ गं**ने हैं. अतः भी गौरणका** च्यान रखत हुए ही तुन इस अस्त्रको सीटा सो। क्रोभ करनेकी

अत. इनका बंध भरनेके आप हमें न गर्क हैं

मरुत्तने कहा-'पिताबी ये दूर और अपराधी हैं। इन्हें असा नहीं ऋतेना उस राजा दण्डनांच पुरुकोंको दण्ड देता और साधु पुरुक्षीका पालन करता है, वह पुण्यक्षीकार्ध जाता है तथा जो अपने भक्तेल्यकी उपेक्षा करता है, वह नरकामें एउटा है

अविश्वित घोले—राजन्! ये सर्प भयभांत होकर मेरी शरणमें आये हैं और मैं तुम्हें मना करता हैं, फिर भी इन नागोंकी हिंसा करते हो तां मैं तुम्हारे अस्त्रकः प्रतिकार करतः हैं। मैंने भो अस्त्र-विद्या सीक्षी है। पृथ्वीपर केवल हमरी अस्थ्रत्रेत्ता नहीं हो। धना, मर्ग साम तुम्हारा मुरुवाध क्या 🛊 ।

यह कहका इटेंक्स लाल औरहें किये अलीखितमें भनुष चहाया और पद्मार क्रालान्त्रक 🛈 धन किया किर से समूह और कारोसिंहन समृद्या पुरलो, जो संबद्धारयसे यत्नव हो रही हो, व्यक्तारवका सन्धान होते ही काँप तही। प्रशास भी 🕆 👸 उठावे हुए कालस्त्रको देखकर ५६ – टात भैने ही द्ष्टीको दण्ड देनेके लिये यह अस्य टडाया है आयका यथ करनेके निये नहीं। फिर आर मुझपर करलास्त्रका प्रयोग क्यां करते हैं ? नहाभग मुहे प्रजाननीका पालन करना है। अस्य क्याँ मर यभ करनेके लिये अस्त्र उठाते हैं 🥍

अविद्वित क्रेले—इम सम्बागवेंकी रक्षा करनेपर तुल गये हैं और तुम इसमें किन डालनंवाले हो अतः मैं दुन्हें जीवित नहीं खंखूँगः। जो शरणमे आने हुए पीडिट गन्ष्यपर, बट शहपक्का ही म्बॉ न हो, दवा नहीं दिखाना उस पृश्यके जीवनको विश्वकार है। मैं अधिय हूँ ये पर्यान होकर मेरी शरणमें आधे हैं और सुम्हा इनक अवस्थानी हो। फिर हुम्हान त्रध क्यों = फिला जान ?

मतत्त्रने कहा—सिन्न, बान्धव दिना अध्या मूर भी बदि प्रचा पालनमें किस्न हाले 🗊 सजाके

है। अनुपुर मेरा स्लीभर भी क्रोच नहीं है। उन दोनोंको एक दुसरेका क्य करनेके नियं दुढसंकल्प देख भागंब आदि मृनि बीचमें आ पड़े और मरुत्तरं बोले—'तुम्हें अपने पितापर इधियार चलाना उचित नहीं हैं।' फिर अवीक्षितसे बोले "आपनते भी अपने विख्यात पुत्रका वध नहीं करना चाहिये।'

तुत्त वह मार डालने योग्य है अतः पिनाजी में

आपपर प्रहार करूँगा आप मृश्रयर क्रोध न

कीजियेगा भूके अधने धर्मका पातनमात्र करना

यरत्तवे कहा—ब्राहाणां भी राज्य हूँ भुझे दुर्शका तम और सामु पुरुषोंको रक्षा करनी है व सर्पन्नोन दुइ हैं। अतः मेरा इसमें क्या 孤独着

अव्यक्तिम बोले — मुद्रो जरण गतीकी रक्षा करनी हैं और यह उन्हों सर्गागनोंका वध करना है ज मेर <sub>अ</sub>त्र होने र चो आपराभी है

ऋषियोंने कहा — थे नाग अह रहे हैं कि दूर रवर्षीने जिल ब्राह्मणीको काट खावा है। उन्हें हम जीवन किन की हैं। अनः युद्ध जलंकी आवरचकता नहां है। आप दोनी क्षेष्ट गरम प्रमन्न हो।

इसी ममय बोराने आकर अपने पुत्र अजीक्षितम बरा⊷'कला भें कहीसे ही ट्रम्हण पुत्र इन नगोंका वर्ध करनेक सिथे उद्यत हुआ है। यदि मर्ग हुए ब्राह्मण कीर्वित हो जाते **हैं** हो **अपना कार्य** तिद्ध हो आभग और तुम्हारे सरकागत सर्प बीवित ऋट अर्थिंग ' तब नागांने विष स्वींचकर दिव्य ओवधियाँक प्रयागसे उन ब्रह्मश्रादिके जीवित का दिया। तर्यकार सजा बरुका पुरः अपने महना-विनासे करकींग प्रशास किया । अलोक्सितने भा भरतका प्रेमपूर्वक इत्यमे रूपा लिया और कहा। क्षा तुम राष्ट्रश्रीका मान मर्दन करो. ियाकात्मक पृथ्वीका पालम फरते (डो) पुत्र और

चौत्रकि साथ आनन्द भोगो तथा तुम्हारे ऋदि शत्रू | पृथ्वीका चानन किया । महाबनी महाराज मरुनका र हों

इसक बार भाहाणों और वीराकी आज्ञा ले अवाक्षित महत्त और भामिनी रथपर आरूढ़ हो अपर्ग गुरुधारीका चले गये। धर्मात्माओं श्रेष्ट्र महाभाग पतिव्रना वीरा भी भारी तपस्या करके पंतिके लोकमें चली गयाँ एाजा मरुननं भी काम. क्रांध आदि छ। शत्रुऑंको जीतकर धर्मपूर्वक वाता है

ريندوار سروي ( Color ) دريندو کورسو ورسو دريندوار سروي ( دريندو کورسو ورسو

#### राजा नरिष्यन्त और दमका चरित्र

मार्केण्डेयजी कहुन हैं—महत्तके अठारह पुत्रॉमं 🖡 नरिष्यन्त सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्रे श्रुवियामें श्रेष्ठ महाराज मरूननं पचारके हजार वर्षीतक समूचा पृथ्जोका राज्य किया। धर्मपृत्वक राज्यका पालन और उनमानम यज्ञांका अनुष्टान करके मरुनने अपनै ज्येष्ठ पुत्र मीरेष्यानको राजपदपर अभिविक्त कर दिया और स्वय क्मर्भ चले पर्य वहीं एकाग्रचित् हाकर उन्होंने बडी भारी नपस्या का और अपने सुबशस पृथ्वी एवं आकाशको ठ्याप्त करके वे स्वरात्नाकम बसे गये। तदन नार उनके दृद्धिमान् पुत्र गरिष्यन्तनं अपने पिता तथा अन्य पूर्वजोंके चरित्रकी आलोचना करके मन-हाँ-मन मांचा-वशका मान प्रयोगकः। पालयः लजाकी रक्षाः शद्भशोपर क्रोधः सबको अपने अपने धर्मम लगाना और युद्धसं कभी पाँठ र दिखाना। इन सब बाताँका भेरे पृत्रंपुरुषोंने तथा पिताजान जैसा भारत किया है। वैसा दूसरा को। कर सकता है। मेरे प्तज़ीने कौन ऐसा शुध कमें नहीं किया है जिसको में करूँ के बढ़े बट्टे वह कण्येवाले जिमेरिय संग्रामसे पोछ । हरावित्त अडे बंडे युद्धोंमं भुग कौनेवालं नथा अनुप्रग पुरुपार्थी थ में विष्काम कमका अनुष्ठान करूँगा 🕻 पहलेके

एमा ही पराक्रम था साना द्वीपांचे कहीं भी जनकी आज्ञाका कुल्लाङ्कन नहीं होना था। उनके समान दूसरा कोई राजा न हुआ है। न होगा से सन्व तथा पराक्रमसे यक्त और महान् तंजस्वी थे। द्विजश्रेष्ट्र! महात्मा मरुसके उत्तम जन्म एवं चरित्रकी यह कथा स्नवेसे मन्द्य सब प्रापेश मुक्त हो

राजाओंने स्वयं ही निरक्तर यहोका अनुष्ठान किया है दूसरांसे नहीं कराया है मैं ऐसा करूँगा जिससे दूसरे भी यज्ञ कर्र

यों विचारकर महाराज नरिष्यातने धन दानसं भुशोभित एक ऐसा यज्ञ किया, जिसके समान यज्ञ दुसर किसीने नहीं किया था उहींने ब्राह्मणींके जीवन निर्वाहके लिये बहुत बड़ी सम्पन्ति इंकर हसकी अपेक्षा सौगुना अञ दान किया। इस भूमिपर रहारेवाले प्रत्येक ब्राह्मणको धन और अब देरेके अतिरिक्त गाँ, जरवा आशुषण तथा धान्य भण्डांग अर्गंद भी दिये। इसके बाद जब राजाने ट्रमस यज्ञ आरम्भ करना चाहा तब इसके लिये उन्हें कहीं ब्राह्मण ही नहीं मिले. वे जिस जिस ब्राह्मणका वरण करतं वहीं उत्तर देता। हम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं। आप दूसरे किसी म्नाह्मणका वरण कोजिये आपने पहले ही यज्ञमें हमें इतना धन दे हिया है। जो अनंक यह करनेपर भी समाध नहीं होगा अब हमें और धनको आवश्यकता नहीं ै जब एक भी ऋत्विज बाह्मण नहीं मिला, तब

महाराजनं लोह देंद्री भा अप देंने का आयोजन किया

नथापि धनसे घर भ रहनेक करण ब्राह्मणॉन

बह राम पहें ग्रहण किया। उस समय राजा अह

manggy papa pana pana naganga <u>mana ppanagaya, penaga panagaanan enaga</u>anaka na benenana तदार प्रकट किया—'अहरे इस पृथ्वीपर करी एक भी निर्भन द्वाद्मण पहीं है यह किसनी यन्दर स्राप्त है। तदण-कर उन्होंने भक्तिपृथंक अमंबार प्रकास करके कुछ हाह्मणीको ऋत्यिज यन्त्रया और बहुत बहु यह आस्म्य किया। इस सदय **५६ अक्षयंकी यात वह हुई कि भूमण्डलके स**ध्ये प्राह्मण यज्ञ करने लगे. इससियं राजके यज्ञ मण्डपनि कीई सदस्य न यन सम्र । कुछ काहार **एअमान थे और हुछ वह करानेवाल पुगंहित व**न गवे। राजा गरिन्यन्तने जिस्र समय यह आस्म किया, इ.स. भूमय मुध्यीके समस्त ब्राह्मण उन्होंके दिये हुए धनम एक करने लगा पूर्व दिलामं अहारह करोड़, एश्चिममें सन्द करोड, दीक्षणमें चौदह करोड़ और इनस्में पहल करोड़ यह एक ही रायन् आहार हार् इस प्रकार महनशटन राजा निरिञ्जल दुई धर्म + हुम, वं अपने बल और पुरुष र्थके लिये सहंत्र प्रसिद्ध के

वरिष्यन्तके दर नामक पुत्र हुआ। भी दुश शत्रुओंका, दमन करनेवाल, था। उसमें पुन्दक सभाभ दल और मुतिबोंक समान इया एवं गीतः था। यधुको कला इन्हर्मन स्थियलको पत्ने धी उनीके गर्धमे देवका जन्म हुआ या। उस भहाध्य∵-शे प्≽ने नैं **क्**र्नेतक मानक मभमें रहरूर तनके द्वारा दमका पालन कराया, तथा स्वयं भी दपनश्रील भा इजीकिय त्रिकालवेतः नुर्राहितने वसका नाम 'दम' सद्धाः सञ्जूषस दमने दैत्यमञ यूपगवांसे सन्यूज धन्वेंदकी रिष्टा पार्य । तपंचननिवानो दैकराज दुर्दाधर अन्<u>ग</u>ुण अस्य प्राप्त किये । महार्थे शक्तिम ोही तथा रूपस्त ইক্সুক্র অধ্যয়ন ক্রিল জ', সম্ভবি জার্ভিলম बार्गाबद्ध 😠 🧆 स सुन्दर करवान् महानम अस्त्रविद्राके जला और भहान् बलवान् थे अर राजकुणारो सुमनाने पिताह्यस आयोजित स्वरंधसम

अपना पान चुन लिया। वह दशार्थ देशके बलकान राजा चारवर्माकी पुत्री थी। उसकी प्राप्तिक जिये वहाँ जिल्ले राजा आये थे। तब देखत ही रह गये और उसने दमका बरण कर लियाः मद्रराजकुमार महानन्द, जो बहु मलबान् और पराक्रमी था, सुमन्तके प्रति अनुरक्त हो गया या इसी प्रकार विदर्भ देशके राजा संक्रन्दनका राज्कुमार वपुष्मान तथा उदाखुद्धि महाधनु भी सुपनाको और अव्लूष्ट थे उन सपने देखा. र्भनानं दृष्टं अत्र्≱ोंका दण्य करनेवाले दयका करण कर दिन्या उस कामसे मोहित होका अपसमें मलाह को—' हमलीग इस सुन्दरी कन्याको बनापूर्वक प्रकाहकर या ले नली। वहाँ यह स्वयंवाकी विभिन्ने हमसेंसे जिसको बरण करेगी, रक्षाको प्रता **होगी** । ऐसा निश्चय करके उन तीनों राजकमारीने

दमकः अधादी हुई उस सुन्दरी कन्याको पकड़ लिया इस समय जो राजा दमके मक्समें धे उन्होंने बड़ा कोलाइस मचाया 🐞 और कृषित होकर रह ाये और कुछ लांग मध्यस्य बन गर्य इस घटनासे दमके चित्रमें तनिक भी प्रवराहर नहीं हुई। उन्होंने चारों और खड़े हुए राजाओंको देखकः कहा—'भूपालगणः। स्वयंत्रस्को धार्मिक कार्योमें गणन है। किन्तु वह वास्तवमें अधर्न है या धर्म ? इस कन्याको इन लॉगरॅने को बलपूर्वक यकड लिया है - यह ज**ित है या अनुवित ? यदि** स्वयंवर अधर्म है, तब तो भूले इससे कोइ मतलब नहीं हैं। यह अ**ले हाँ दुसरेको पत्नी हो जा**य। किन्तु वदि वह धर्म है तब हो यह भेरी पत्नी हो चुकां उस दशानें इन प्राणींको भारण करने क्या होगा जो शतुकी अपेक्षा करके बालाये कार्त हैं। तब दशायंतरेश चारुवपति कोलाहुल शान्त कराकर सभासदाँसे पूखा— राजाओं दसने जो

पूर्वी है. इसका उत्तर आपलांग दें विससे इनक और मेरे धमका लोप न हो '

तम कुछ राजाओंने कहा—"मरस्पर अनुसग होनेपर मान्यत विकाहका विधान है। परसु पह श्रीत्रपाँके लिये ही जिल्लि है जैस्स, शुद्र और ब्राह्मधौके क्रिके पहीं। दमका करण कर लेके आपको इस कन्त्राका फन्धर्व विवाह मध्यक्ष हो गया। इस बकार धर्मकी दृष्टिसे आफ्की पूर्ण विभगेत आचरण करते हैं यह आमाक्षक हैं यह द्वनकर दमके केंद्र कांध्य लाख हो गये। तन्हींने धनुषको शकाल और यह क्यान कहा—'यदि मरी पत्नी भी देखते-देखते बनवण राजाओंक हररा हर लो आप तो मुझ जैसे प्रयुक्तको उत्तय कुलसे तथा इन दोनों भुजाओंसे स्था लाग हुआ। उस दशाभें तो मेरे अस्त्रांको और्यका बार्णीको ध्युषको तथा महात्मा मरुगुके कुलपे प्रक्ष हुए बन्धको पर्वे विस्कार है।' में कहका दमने महापन्द आदि समस्त ऋतुओंसे कहा— भूपाओ यह बाला अल्पन्त सुन्दरी और कलांव है। यह ै है – यह विश्वप्रकार हुं भलोग पुद्ध में इस प्रकार अपनी यतना येत्री सको "

देत हैं, उस्ये प्रकार दूसने उप रक्ताओंका बाफों है ागी, श्राच्यर कैंद्र, इ.स. ट्रास्टियों, वस्त्र, आध्युपण आखब्रदित कर दिथा। व भी और थे, अर्त: वाण, शक्ति. ऋष्टि तच्य मु¢रॅक्ती वर्ण करने लगे : किन्तु | और अनुष आदि श्रेष्ठ सामग्री तथा बहुत से वर्तन दमने उनके चल वे हुए सब हक्षियारोका खेल खेलमें ही कार कला। तब महापराक्रमी महानन्द

यह भर्ग और अध्यपने सभ्यत्य रखनजालो बाउ<sub>न</sub> तब दमन उसको छातीमें एक कालविले समार भयक्रूर वाण भारा उससे इसको स्नाती विदीज हो गयी, तो भी उसने उस बाजको खॉबकर निकास दिवा और दबके क्रपर चमचमारी हुई तरुकार फॅकी / उसे उल्काके समान अपनी और आते देख दमने शक्तिक प्रहारक्षे काट डाला और वेतमपत्र नामक वापसे महानन्दका मम्बक्त पहले अलरः कर दिया। भहानन्दके मारे जानंपर अधिकाक राजा ऐन्त दिखाकर भाग गये केयल कृष्टिनपुरकर दमको पत्नी हो चुकी। जो मोहचल इसके रिवामी वपुष्पान् इत्य रहा और दमके साव युद्ध करने लगा चुद्ध करते समय उसकी भग्नहा तलकरको दभने बड़ी कुर्तीसे कार दिया तथा उसके सार्थको परतक और ध्वजको पी काट गिराय कलवार कट जानेपर अपुष्यान्ने एक गदा उटायो, जिसमें पहुंच भी कॉटियों यहाँ हुई थीं; किन् टमने उसको भी उसके इभनें ही करत हाला किर बारुभाग ज्यों ही कांड़े ब्रेड आएध हं भेनें लेवे लगा, त्यों ही दवन उसे बालेस बीधकर पृथ्वीपर मिन दिवा। पृथ्वीपा मिरहे ही उसका साग् शरीर ब्याकुल हो गथा। वह बर-धर कॉपने लगा। अत्र युद्ध करनेका उसका भिचार जिसकी पतनी नहीं हुई। इसका जन्म लेना स्वयं | रहा। इसको इस अन्यत्कामें देखका दधने जीवित . होड़ दिया और प्रसम्बिध हो सुपनको अध स करण करो, जिसने चुद्धवें मुक्ते 'क्सम्ब करके इसे | व्हाँसे चस दिया। तब दशल देशके राजा करणानि प्रसन्न होकर दम और सुमनाका विधिपूर्वक यह कहकर राजकुणार दक्षने बढ़ी बाजीको विवाह कर दिवा। हदननीर कुछ कास उहरपंके बौद्धार अदरम्य की। जैसे अन्धकार वृक्षोंकी कक प्रिवाद दम अपनी क्लोसहित अपने परको चल त्रवं दशाणराजने भी बहुत से हाथी, बोक्के रथ,

महाभने ! इस सुध-इका पानीरूपर्वे नाकर बह अहाँ आ पहें ता और इनके साथ युद्ध करने समा। <sup>1</sup> प्रस्त्र में । घर आकर ३-होंने मन्त-ॉप्ताके चरणंगं

दहजमें देकर बर बधुको बिदा किया

91o < अभिन्न पार्कप**के**प्रमुखका -

果果水子,还在我上面的水子,在有效,也是有量的的,在我就是自己的方式就可以完成的,我们就是自己的人,就是我们的人,就是我们的人,也不是我们的人们的人们的人们的人

प्रणाम किया। सुनवन्त्रे भी सार-तसुरके करन्द्रमें। इनकी रहा बरे।'

मस्तक जुकाया तब इन दोनोंने भी आफ्रीबांद 📉 यां कहका तम दुरावारान इन्द्रसेगाको रोसी

देकर उन दम्भातका अभिन-दा किया। फिर लागांचलकां डोड् पश्चिमकका परतक काट डाला, र्नरञ्चलके नगरमं बद्धा भारा उत्सव मनाथा गया।, तब समस्य भूति तथा अन्य वनवासी भी उसे

देशाणंसाच सम्भान्धी हुए और बहुतासे राजा<sup>ं वि</sup>वकारने लगे. अपुक्रमम् अपने नगरको औट

भुजकं हाथीं बुद्धमें नगरत हो गये, वह भुनकर | भवा। उसके पाले वानेपर इन्द्रशेलन एक सूद्र

मसः(।ज नौं(ध्यन्त अहुत प्रक्षत्र हुए) वसन्तर अकुमारी । तपस्थीका अपने पुत्रक पाद भेजा और करन ये तुम

भुमना दमके रूप अहुत यमधतक विहार करती। शोध आकर मेरे पुत्रसे यह सब हाल कहो। मेरा

रही ( फिर उसने गथ भारण किया : राज्य और अन्य प्रान्देश इस प्रकार कहाना—' पहासजकी इस प्रकार

भी सम्भ भी-ोंको भागकर वृद्धानस्थामें पहुँच सुके हिस्सकारपूर हिसा दखकर में प्रहुत दुखा हैं।

थे, इसलिये वे रमको सम्पद्धः अर्थपंकस करके | एजा हांनेन्य अधिकार तसीका है, जो चार्य वर्णों

स्वयं अनमें चल सब ताकी यशस्त्रियों पत्नी और आश्रमीकी रक्षा करे. सुम औ तपस्थिनिकी इन्द्रसेनाने भी उनका ही अनुसरण किया, रिशा नहीं करते, स्था वहीं तुम्हार किये उचित है ?

**नरिप्य**न्द्र **प्रहाँ कप्पप्र≄नके र**नव*र्योकः* पालन करते । हुम्हारे भवाराज तरंगव्यन्तके विषयमें यह कात

हुए रेहम लग्।

एक दिन दक्षिण देशका दृशकर्ग अञ्चलका केल वक्तका वपुष्पान्ने उनकी हत्या की ऐसी वप्भार को संक्रादनका मुत्र था भीड़ा-एने सेना स्थितिमें तुम वहीं भागी करों, जिससे तुम्हरे

माथ लं वर्रमें जिस्तार खेलगंक निर्दे गया। उसन **तप्रको । विद्या** सं तक्षा क्षतको प्रको इन्द्रसेनाको तमस्यय्य अत्यन्त दर्शल दखकार गुरु।- आय

वानप्रस्म आष्ट्रमधं स्थित आहाम, अर्थप्रद अथवा । विचय करके (४) समय जो काचा उचित हो वह कैश्य हैं ' मुझे अभाइये ' गाउ, प्रतिकालने मी ।

**इत धारण कर लिया था. इसलिये उन्हाँने कुछ**ं उत्तर नहीं दिया किन्तु अनकी यहने इन्द्रारंस ने

मंद्र अर्थ स्व सच क्या छ। शरवय वकार

व्यक्ष्मान अध्या अब अ है ५ कि सरके चित्राको

रिधनको बट ५०३ ली ३-इन्स और बहारी हुई गरदक्कण्ठमें र,1 कींग्रहाराकार करने और चान्यू व धव्यसिद्धित वपुष्यान्के प्रति को

और यह जान कही ''। असमें पृद्धां भूके परफ <sup>!</sup> इस एक र संदेश दे इन्द्रकेनल शुद्ध तथस्वीको

किया और भर सुमनाको हर लिया, उस देभके | बिदा किया और स्वय मिके शरीएको गांदमें **से** 

भिनाको आज में मार आहो।। अस नह आकर<sup>ी</sup> न भ्रामिम प्रवत्त कर पर्यो इन्द्रसमानते अहरके

प्रसिद्ध हा गयी कि बिना केस्सी अपराधक उन्हें

धर्मका लग न हो। इसमें आग गुप्ते कुछ नहीं

कहन है क्यांकि मैं तपस्कित हैं तुम्हत **सन्त**े भए तथा रूच **म**ध्वाँक आता है, उन सबके **साध** 

क्यों आपने पिट शासको राष्ट्रके हाथमें भाग

भ्या भुवकर नहीं पश्चारने समस्य रक्षम क्लाको अभिकृषहम् होसका भस्य कर हिया थ। मैं वा ऐसा भागती हैं कि तुम्हारे पिता नहीं,

तम भार पट उनक अधर नहीं तुम्हारे अपर बह पा गया है, यह विश्वमञ्जर उसने कुप्पेत हो, तनवार मिश है। यह तुम्हारा हो मुब्बिका ख्**लह**- किया भ्या है। अब हार्ने भूल क्टुन्स

ल्भी। यपुण्यान्ते स्थानसे तलव्य निकाल सी अवांत्र करना ठॉन्स हो पट करा।"

अनुसार सुद्र तावस्त वारी जाकर दमके उनके | पहुँचे अब मेरे निव जो इंदित हो, मो बताओं :

पिताक गारे मानेका 🙌 नवाचार कहा। यह श्वकर दम क्रीभर्स अन रहा और भी क्रालीचर

अस्य प्रच्यन्तिक्षः हो उठतो 📞 उसी प्रकार द्य

श्राधारिकसे अस्तर हुए हा**ध−से-हास प्र**राहे लगे और इस इकार बोल—'और मुझ मुद्रके जीतं-

की उस नृत्यस अपुष्मान्ते मेरे विकासके अनासकी

भौति कार डाला और इस प्रकार मेरे कुलका

भवपाय किया। बदि मैं बैहकर सीक अवाके या !

क्षमा चर हुँ तो यह नेरी अपुंस्कता है। दुसँका

दमन और साथ ५७वॉका पालन—यहाँ येह कतव्य है। मेरे जिलाको मारा गया दशकर भा

गदि राष्ट्र कार्यत है ही अब 'हा क्ल! हा सह।'

कहकर बहुत आठिक बिरुग्य कश्यस क्या होगा।

इस समय को करना अभारतक है वहाँ मैं

करूँगा तम कामर, चापी एवं दुध दक्षिण नेप्रक्तिकासी काङ्को युद्धसै भारकर सम्पूर्ण पुरवीका

राज्य भागुँगः यदि उसे न श्रम सका नो स्वयं ही अस्मिनं प्रदेश कर कार्केगा। बाँद देशराज इन्ह

हामभ क्या नियो स्वयं ही इस बुद्धार्य प्रधारे, भयदुर दण्ड सिये भाशाह समस्त्र भी लूपित। दणके भाग दत भेजा। दतने वहीं बाकर रास्टर आ चर्चे, कुचेर, बहण और सूर्व भी ∞हा—'श्रविवाधम। हु शीधवापूर्वक भी समीप

कपुण्यन्त्रकी रक्षका वतन करें हो भी में अपने आ। नरिष्यन्त अपनी स्त्रीक साथ तेरी प्रतीका तील बच्चोंसे ४०००। बच्च कर ३७००। वियत्पत्मा, विद्वीप अनुवासी, अपने आप पिरे

हुए फलक आहार करनेवाले तथा सब प्रांजवांक 📗 यित्र में ५स और निवाकी जिसने मुद्दा जैसे

श्रीक्रभारती एवके रहन हुए हिंगा की है। उसके । खंग और रक्तसे आज गुध्र हम होंगे

मन्द्रियाँ तथः प्रेंडिकको क्लाकर कल⊢ 'सुद्र नुष्य स्थित होता । भेताच्या को स्वर्यभाषन अप हाल्यामवास्क साथ्य और बुद्धसवार ध्रहस्थारके

अक्र दो है। हली, चोहे २४ और पैदलसे युक्र च्युगड़ियों सेना तेया करी. फिताक बैरका बदला

जाव मैं बड़ी ककैना, जिसके लिये बने मानाने

नियं किन्ह रिलाके हानारेका प्राण लिये बिज नवा माताजोकी आञ्चाका पालन किये विका सूझे

ऑग्यह रहनेका तरसाइ नहीं हैं। राजाकी यह बात सुनकः श्वित्राचित तुए महित्रथीने सेवकों और वाहर्नेभिक्ति सेलको कुनके लिवे क्या किया

और विकासकेता परेग्रिकमें आशीबाद स सब लाग कल्लार, रुक्ति और ऋष्टि आदि आवध सिने नगररे अहर निकले। बहारक इय नागरानको

भौति मुक्तकारते हुए बहुष्मान्को आर कले। 3-इति वपुरमानुके सोभारक्षको नका सामन्त्राका तथ करते हुए ५६ नेगमे दक्षिण दिलामे -ऋएं

की अञ्चल्कुमार बम्ब्यानंका वह यह रहा गया कि दस दल-अलसहित का रहा है। इससे उसके भनमें तिनक भी भय या कथा नहीं हुआ

्डसनं भा अपनी संगक्ती युद्धके लियं नैयार े होत्यका आदेश दिया और नगरमे बाहर निकलकर

करते हैं। स्वी भूगाओं से सूटे हुए खाए जा शानपर चद्राक्षर तीक्ष्य किये गर्द हैं। तेर अर्रीस्में मुसकर बुद्धारी नेता रक्तमाल करेंगे " दतको कही हुई सभी बाले सुनकर टमने अस्ति पूर्वोत्क प्रतिकृतका प्रमः स्थरना किया और

सर्गका भौति फ्राइस्टार, हुए बेगसे देंग बढ़ाया। इस इक्क्ष अतिहार करके नांग्यस सब्द्रभाग नवनं विक्रिक्त-पुरक्त काम पहुँचकर दमने चपुरवानुको ्द्रक सियं जनकत्। फिर ना दोनॉर्म भवद्वर .गस्थीने को संभावार कहा है, उसे जाएलो-ॅने | संज्ञान शिक प्रश्ना रही लगलाके आब, हालीसन्छ।

<u>ara dung bang kanan kan</u>kara bang arahadah<u>an kanan kanan arahan bang apada arahan kanaran kalan b</u> साथ भिड़ गयं इस प्रकार समस्त देवताओं. सिद्धाँ और गन्धवं क्षादिके दखते दखते दोनों दलोंमें समामान पुद्ध हुआ अब तम क्रांश्रपूर्वक पुद्ध करने लगं उस समय पृथ्वो काँप उठो। कोई हाप्यीसवार नथी या घुडसवार ऐसा नहीं मिला जो उनका बरण सह सकं। तहनन्तर वपुष्पानकः। सेनापति इसके साथ युद्ध करने लगा। इसने अपने वाणसे उसकी छानीमें भारत चोर पहुँचायी जिस्सी वह गिरकर प्राणीस हाय घो बैठा। संगध्यक्षक गिरते ही राजासहित सारी क्षेत्राप्ते भगदड़ पड़ गयी तब दसने कहा— आंदुह सु मेरे तपस्थी पनाका, जिनके हाथमें कांई शक्त न्हीं था। अकारण वध करके कहाँ भ्रष्टण जाता है। ব'दंक्षत्रिय है तालौट आ। तब वपुष्पान् अपने छोटे भाइके साथ सीट आया। साथकें उसके युत्र, सम्बन्धी तथा *बन्*धु जान्यक भी ये। वत राष्ट्रमा आरुष्ट्र हा दमक सहय वृद्ध करने लगा। दम अपने पिताक वधसं कृषित हो रहे थे। उन्होंने वपृष्यान्कं चलाये हुए समस्त बार्गोका कार हाला और उसके उनक् प्रन्यक्रको साँध डाला : फिर २क एक बाण मारका उसके सात पृत्रों भाइयां सम्बन्धियों तथा मित्रांको वमराजके घा भेज दियः। पूत्री और भाइयों के मारे जानेपर

वपुष्पारको बड़ा क्षीध हुआ और वह सपाँके समान विषेत्रे बार्णासे इसके साथ युद्ध कश्ने लगा दमने उसके बार्णोंको काट हाला और उसरे भी टमके भाग टुकडे दुकड़े कर डाले दोनों हो अत्यन्त क्रांधमं भरकर एक-दूसरेका मार हालनेका इच्छास लड् रहे थे। परस्परके वाणोंका चोटसे दोनोंके धनुष कर गये फिर दोनों तलवार हाथमें लेकर पैतरं बदलनं लगे। टमने क्षणभर अपने मरे हुए पिताका ध्यान किया, फिर टॉडकर वपुष्पानुको चोटी पक्षक्ष लो। तत्पश्चात् तसं धरलापर पटककर एक पैरसे उसका गला दवा दिया और अपनी भूजा उठाकर करा। 'समस्त दंबला, मन्द्र्य सिद्ध और गग देखें मैं इस रीच क्षित्रम वपुष्मानुकी स्नाती सीरे आसता हैं।

र्या कहकर दमने अपनी तलकारसं उसकी छाता सीर डाला ।इस प्रकार अपने पिताके वैरका बदला लेकर वं मृत अपने नगरको लौट आयं सूर्ववंशक राजा ऐसं ही पराक्रमी हुए। इनक अतिरिक्त भी बहुत- सं स्रुरवीर विद्वान्, यज्ञकर्ता और धमंज राजा हो गये हैं वे सभी वेदान्तके पारङ्गत पण्डित थे. मैं उनकी संख्या बतानस्नेमं असमर्थ हैं इन सब राजाओंका चरित्र ब्रह्मण करके मनुष्य शपन मुक्त हो जाता है

market to the time of the second

# श्रीमर्ग्कण्डेयपुराणका उपसंहार और माहरत्म्य

मञ्जी सक्तत हैं अभिनिद्धी महातपानी माञ्च्डेय मृतिन यह सब कथा भुनाकर ऋँष्ट्रकिजीको विदा कर दिवा 'तसके बाद मध्याहकालको क्रिया सम्बन्ध को महापूर्व हमने भी हनसे जो कुछ सुराधा वह सब आपको कह भूगवा। वह अनादिसिद्ध पुराण ब्रह्माजीने पहले मार्कण्डंय मिक्ति सुनाया था। वहीं हमने आपसे कहा है।

यह पुण्यमय पवित्र, आवुवर्धक तथा सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। जो इसका पाठ और अवण करते हैं वे सब पार्पोसे मुक्त हो जाते हैं उरापरे प्रारम्भमें जो कई प्रश्न किये थे, उसके उत्तरमं इमने पिना पुत्र सवाद, ब्रह्माडांकं द्वारा रची हुई सृष्टि, भनुओंकी उत्पत्ति तथा राजाओंके चरित्र सुनाये हैं। यह सब बात तो हम बता चुके

अब आप और क्या सुनमा चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसङ्घोंका श्रवण तथा जनसम्दायने पाट करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ग्रहामें लीन हो जाता है। पितामह ब्रह्माओं जो अटारह पुराम करे 🕻 ठनमें इस विश्वात मार्कण्डेयप्राणको सातवाँ पुराण भगदाना चाहिये। पहला ब्रह्मपुराण, दुसर क्यपुराण, जीसर जिल्लुपरण, चौथा ज्ञिजपुरण, पाँचवाँ श्रीसद्भागवतपुराण, छठा नारदीय पुराण, साववाँ गार्कण्डेबपुराण, आठवाँ अग्निपुराण, नयाँ भविष्यपुराण, दसवी ब्रह्मकॅवर्तपुराण, ग्बास्हर्यी नुसिंहपुराण, बारहयाँ बाराहपुराण, तरहवाँ स्वन्दपुराण, नीदहर्यों क्षमनपुराण, पंद्रहर्वों कुर्मपुराण, सोलहर्वों मतस्यपुराण, सन्नहची गरुडपुराण और अजरहवी ब्रह्माण्डपुराण माना गया है। जो प्रतिदिन अठारह पुराणीका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनी समय उनका जप करता है, उसे अङगेश यहका फल मिलता है। बाकं ० हे यपुराण चार प्रश्लोंसे युक्त है। इसके अनमसे सौ करोड़ कल्पोंके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्महत्या आदि पाप तथा अन्य अञ्चल इसके जवणसे उसी प्रकार नष्ट होते हैं, जैसे हवाका झॉका लगनेसे रूई वह जाती है। इसके अवणसे पुष्करतीर्थमें स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है।\*

तक्षणोंसे सम्मन पुत्र प्राप्त करती है। इसका श्रवण करनेसे पनुष्य आयु, आरोग्य, ऐकर्य, घन, भान्य, पुत्र तथा अध्य वंश प्राप्त करता है। ब्रह्मणू! इस पुराणको पूरा सुन क्षेत्रेके बाद जो आक्रस्यक कर्तका है, वर सुनो। विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे; पुराणस्वरूप भगवान गोविन्दका इदयकमल्पे ध्यान करके गन्ध, पुण, माला, वस्त्र तथा नैबेस आदिके द्वारा पुजन करे। बानककी पत्नीसहित पूजा करे। तत्पक्षात् उन्हें दूध देनेवालां सकत्व गी, खेतासे भरी हुई भूमि, सुवर्ण और चाँदी आदि वस्तुएँ यथाशकि दान कानी चाहिये। राजाओंकी विवित है कि उन्हें भ्राम आदि तथा सवारी भी दें। वानकको संतुष्ट करके इसके द्वारा स्वस्ति अहलायें। जो बावककी पुता न करके एक श्लोक भी सुनता है, वह उसके पुण्यका थानी नहीं होता; बिद्वानीने उसे मास्त्रचीर कहा है। भाकंप्डेयपुराणकी सभाविषर भाग्रे उत्सव करावे और सब पत्रोंसे मुक्त होनेके लिये दुध देनेवाली गी दान करे। साथ ही सपत्नीक चाह्मणको वस्त्र, रत्न, क्ण्डल, अंगा, पगड़ी, ऑदने-बिछीने आदिसहित शच्या, जुता, कमण्डल, सोनेकी अँगुठी, सप्तथान्य, भोजनके लिये काँसेकी थालां और युतपात्र कन करे। ऐसा वनभा अथवा मृतवस्था रत्री यदि यथावत् करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो उत्तम इस पुराणका श्रवण करे तो कह समस्त शुभ विधिक साथ इसका श्रवण करता है, वह गजार

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>साह्ये पूर्व कैनार्व च शैर्व भागवर्त तथा। तथान्य-भारदीर्य च वर्षप्रदेशं च सक्षण्यम्। आप्रेयमध्यं प्रोकं भीषकं नवमं स्मृतम् । दशमं ऋध्येवतं नृसिर्हकादशं बागां हादरा प्रोक्तं स्थान्दभर पदीद्शम् । चतुर्दशं चापभदं कीर्थं पहादशं तथा ॥ मारुयं च मारुष्टं चैच प्रक्राग्टं च ततः परम्। अष्टादसपुरम्पानां चामधेव्यति पः पटेत्॥ त्रिसन्त्र्यं बपते नित्यं सोडभपेधफलं लधेत्। चतुःप्रश्नसमीपतं नुगुणं माकंग्रहरांजकम्। भूतेन नर्श्यते पार्व करूपकोटिशतिः कृतम् । ब्रह्मद्रन्यादिपाशनि अवान्यान्यनुभनि तानि सर्वाणि नश्यन्ति तृतं कताहतं वया । भूक्करतानकं पुण्यं अवणादस्य जायते ।

 संक्षित मर्स्केपदेशमुखण • 448 

अधमेध और सौ राजसूद-यजोंका फल पाता है। मनुष्योंको यह पुराण सुनाता अथवा पदाता है तो उसे न यमराजसे मय होता है न नरकोंसे। बह वह निश्चय हो नरकमें पड़ता है।\* मनुष्य सब पत्पोंसे मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता

है। इस पृथ्वीपर उसको वंश-परम्पर सदा कावम सन्देहका निवारण नहीं हो सका, उसका निवारण रहती है तथा वह इन्द्रलोक एवं सनातन ब्रह्मलोकमें | आफ्लोगोन मित्रभावसे किया है; ऐसा दूसरा कीन अवा है। वहाँसे पुन: अपुत होकर मनुष्य-योनिमें

उसे: नहीं **आ**ना पड़ता।

इस पुराषके अवणसे हो मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेखा है। नास्तिक, वेदनिन्दक शूर, गुरुहोही, दोषसे जो आपके मनमें दु:क रहता है, वह दूर

वत-भंग करनेवाले, माता-पिताके त्याधी, सुवर्णचीर, मर्यादा भंग ऋरनेवाले तथा जातिको करुङ्कित

करनेवाले पुरुषोंको प्राण कण्डमें उप जार्थे हो भी प्रशंसा करके अपने आक्षमपर नले गये। वे उन

इस पुराणका उपदेश नहीं देशा चाहिये। बाँद लोध, पश्चियोंहारा किये हुए चरम उदार उपदेशका सदा मोह अथवा किरोपत: भयके कारण कोई उक्त चिनान करने लगे।

श्रीमार्कण्डेयपुराण सम्पूर्ण

हो जाय।'

जैमिनि बोले- पक्षियो! महाभारतमें मेरे जिस

करेगा। आपलोग दोर्घायु, नीरोग तथा उसम

वृतिसे युक्त हों। सांख्ययोगमें आएकी बुद्धि

अनिष्काभावसे स्थित रहे। पिताके शापजनित

मी कहकर महाभाग जैमिनि उन क्षेष्ट पश्चियोंकी

(48-581088)

Section of the last of the las

 भूगणप्रकणार्थेव पर्व योगमवास्तुयात् । पास्तिकास न दात्तव्यं भूमते सेटनिन्दिते ॥ पुरुविक्वेषके केंद्र तथा मन्द्रवतेषु च। पितृमातृपरिस्थाने सुवर्णस्तैविने चैव तथेल जातिस्वरके । एतेषां तैक दातव्यं प्राणीः कण्डणतेस्थि । लोभाहा परि का मोहाद् भक्रद्राणि विशेषतः । पटेड्रा पटबेहापि स मन्द्रभक्तं युवन्॥

# कानगृष्ट्र के प्राप्त लोकप्रिय युत्तम्दित विशेषाङ्क

हैश्कराष्ट्र [आहवाय वर्ष ७, सन् १९६६ हैं। — मनुष्यपात्रके मनी इस जनत्के लुशक, पालक एवं संहारक सम्रके विश्वर्य शाहक प्रश्न बदेव हो जूँना करते हैं। अधिन सृष्टिक इसी कारण अजाको ईश्वर करा जाता है। ईश्वर किश्वर नगरत प्रश्नोंके सम्बन्धन विश्वर करा जाता है। ईश्वर किश्वर नगरत प्रश्नोंके सम्बन्धन विश्वर केरा करा जाता है। ईश्वर नगरत प्रश्नोंके सम्बन्धन विश्वर कीर असकी प्रति, परणवणा और जीवत्या, ईश्वर-निरूपण, ईश्वरस अधितत्व, विश्वान और ईश्वर आदि अनेक विश्वर्यीयर देश-विदेशके मूर्णन्य विद्वानों, अन्त-महापुर्विक लेखोंका अञ्चल संग्रह है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रक सिंक महानाओंके द्वारा ईश्वर सम्बन्धों प्रश्नोंका प्रश्नोंकर शैलींगें सुन्दर सम्बन्धन भी है।

शिवाङ्क (सिंधव, सजिल्द) [वर्ष ८, सन् १९३४ ६०]—यह शिवतत्त्व तथा शिव-महिमापर विशद विवेचनमहित शिवापेन, पूजन, व्रत एवं उपासमापर तात्त्विक और जनग्रद मार्ग-दर्शन कराता है। यह एक मूल्यवान् अध्ययन-सामग्री है। हादस ज्वेजिलिङ्गोंका शिवत्र परिचय वक्षा प्रश्तके सुप्रसिद्ध सैव-वीधोंका प्रामाणिक वर्णन इसके अन्यान्य बहत्वपूर्ण (पदनीय) विशव हैं।

शक्ति-अङ्क (सचित्र, सजिल्द ) [धर्ष ६, सन् १९३५ ई०]—इसमें परप्रस्न परमात्मके आवासिक-प्रयस्पका तात्मिक विश्वेचन, महादेवीकी लीला-कथाएँ एवं सुप्रसिद्ध शास्त्र भारतें और साथकीके प्रेरणादायी जीवन-चरित्र तथा उनकी उपापना पद्धांत्वर उत्कृष्ट उपयोगी सामग्री संगृहीत है। इसके आंतरिक भारतके सुप्रसिद्ध सिक-पीठों तथा प्राचीन देवी-मन्दिरोंका सचित्र दिन्दर्शन भी इसकी उद्देवनीय विवय-वस्तुके सहस्वपूर्ण शक्न हैं।

योगाङ्क (सिक्स, सिजल्द) (पर्ष १०, सम् १९३५ ई०)—इसमें पोगको ज्याख्या तथ्य योगका स्थरम-परिचय एवं प्रकार और योग-प्रणालियों गया अङ्ग-उपाङ्गोपर विकास प्रमाण उत्तर गया है। साम ही अनेक योग-सिद्ध महाप्राओं और योग-सावकोंके जीवन-चित्र तथा साधना-पद्धतियोग्स रोजक, जागाद वर्णन हैं। यह विशंपाङ्क योगके फरुवावकारी और योग-शिक्षित्वोंके चमत्कारी प्रधार्वोकी और आकृष्ट कर 'बोग' के सर्वमान्य पश्चिस परिचय कराता है।

संत-अङ्क ( प्रचित्र, साँजल्द ) [ वर्ष १३, सन् १९३८ ई०]—इसमें उच्चकोटिक अनेक संबों—प्राचीन, अर्वाचीन, मध्यपुर्णन वर्ष कुछ विदेशी मध्यपिशासी मतापुरुषों तथा त्यापी-वैद्यमी महात्याओंके ऐसे आदर्श जीजन-चरित्र हैं, जो परिवाधिक प्रतिनिधियोंके लिये प्रेरित करनेके साथ-साथ उनके व्यर्वधीमक सिद्धानी, त्याप-वैद्यमपूर्ण सुपरुषों जीवन-सैक्षीको उत्तापर करके उच्चकीटिक परिवाधिक आदर्श, जीका-मुल्योंको रेखाङ्कित करते हैं।

साधनाङ्क (स्विक्त, स्विल्द) [यर्ष १५, यन् १९४१ ई०]--वह अङ्ग उच्चकोटिक विचारको, बीतराय महारमाओं, एकमिष्ठ साथकों एवं विद्वान् मनीपियोंक आधनीपयोगी अनुभूत विचार और उनके साधनापरक बहुमूल्य पार्ग दर्शनसे औनफ्रीत-- पहल्यपूर्ण है। इसमें साधना-तत्त्व, साधनाके विधित्र स्वरूप--ईधरोपापना, योगसाधना, प्रेमाराधना आदि अनेक कल्याणकारी साधनीं और उनके अङ्ग-प्रपाद्धीका भारतीय विभेचन है। यह सभीके लिये इन्योगम दिशा-निर्देशक है।

धागवताङ्क (कल्याण वर्ष १६. सन् १९४२ ई०)—परतीय मंग्रुतिको अनुस्म निधि खोगद्वानका संस्कृति बाङ्गयको सर्वोत्त्रम् परिणति है। इसमें बर्णित धगवानुको दिन्दा-भीला, उत्कृष्ट काव्य, मधान-संगठन-प्रणाली, अध्यात्म, भक्त-मरिप्र आदि संतारके लिये अनुकरणीय आदर्श है। श्रद्धालु भक्तोंके लिये ती यह साधात् धगवद्विग्रह एवं आश्रप स्थान है। इसोलिये गीताप्रेससे कल्याणके सीलहर्वे वर्षके विशेषाङ्कके रूपमें धानवताङ्क' या पूर्व प्रकाशन किया गया था। इसमें भारतके उत्कृष्ट मंत्र महात्मसर्जो-विद्वान् तथा विन्तकोंके सोमदागवतके विभिन्न पर्धापः सुन्दर लेखींक साथ सम्पूर्ण वीमदागवतका हिन्दी अनुवाद भी है।

संक्षिप्त प्रकाशन्त (सचित्र, सकिन्द दो खण्डोंचें) [वर्ष १७, यम् १९४३ ई॰]—४में, अर्थ, कम्प. गोक्षके महाम् उपदेशों एवं प्राचीन देखिलाकिक पटनाओंके वर्षेष्ठशहित इसमें ज्ञान, वैराम्य, भीकि, योग, मीति, सराचार, अध्याता, राजनीति, कूर बेति आदि मानव-जीवनके सम्बोगी विषयीका निकद वर्णन और विवेचन है। इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण निययोंके समावेशके कारण इसे शास्त्रीमें 'पञ्च नेद' और विद्वत्समानमें भारतीय ज्ञानका 'निश्वकोस' कहा गया है। धिक-श्रद्ध ( सिविष, सिविल्द ) [वर्ष ३२, सन् १९५८ ई०]—इसमें ईश्वरोपासना, भगनद्धक्तिका स्वरूप क्या धीकके प्रकारों और विभिन्न पशींपर शास्त्रीय दृष्टिसे व्यापक विचार किया गया है। साथ ही इसमें अनेक भगवद्धक्तींके शिक्षाप्रद-अनुकारणीय जीवन विभिन्न भी बड़े ही मर्मस्पर्शी, प्रेरणाध्रद और सर्वदा पटनीय हैं।

संक्षित श्रीपदेवीभागवत (सचित्र, सजिल्द्र) [वर्ष ३४, सन् १९६० ई॰]—इसमें पराशिक भगवतीके स्वरूप-इत्व, महिमा आदिके हात्त्विक विवेचनसहित श्रीमदेवीकी लीला-कथाओंका सरस पूर्व कल्याणकारी वर्णन है। श्रीमदेवीभागवतके विविध, विविध कथा-प्रसंगोंके सेचक और ज्ञानपद उक्केडके साथ देवी-माहात्म्य, देवी-आराधनाकी विविध एवं उपासनापर इसमें महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। अत: साधनाकी दृष्टिसे वह अत्यन्त उपादेव और अनुशीलनयोग्य है।

संक्षित्त योगवासिष्ठाञ्च ( सचित्र, सचित्र्य ) [ वर्ष ३५, सन् १९६६ ई०]—योगवासिष्ठके इस संक्षित्र रूपान्तरमें जगत्की असत्ता और परमात्पसत्ताका प्रतिपादन है। पुरुषार्थ एवं तत्त्व-ज्ञानके निकपणके साथ-साथ इसमें शास्त्रीक सदाचार, त्याग-वैराग्यपुक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार आदिपर सूक्ष्म विशेचन है। कल्याणकामी साथकोंके लिये इसका

अनुशीलन उपादेव है।

संक्षिप्त शिवपुराण ( सचित्र, सजित्च ) [ वर्ष ३६, सन् १९६२ (०] — सुप्रसिद्ध शिवपुराणका यह संक्षितं अनुवाद—प्यान्यर परनेश्वर शिवके कल्याणम्य स्वक्षप-विवेचन, तत्त्व-रहस्य, महिमा, लोला-विद्यार, अनंतर आदिके रोचक, किंतु ज्ञानमय वर्णनसे युक्त है। इसको कथाएँ अरयन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद और कल्याणकारी है। इसमें भगवान् शिवको पूजन-विधिसहित महत्वपूर्ण स्तोजोंका भी उपयोगी संकलन है।

परलोक और पुनर्जन्माङ्क ( सचित्र, सजिल्द ) [वर्ष ४६, सन् १९६९ ६०] — मनुष्पपात्रकी मानव-चरित्रके पतनकारी आसुरी-सम्पदाके दोवाँसे सदा दूर रहने तथा परम विशुद्ध उज्ज्वल चरित्र होकर सर्वदा सत्कर्म करते रहनेकी शुध प्रेरणांके साथ इसमें परलोक तथा पुनर्जन्मके रहस्यों और सिद्धान्तीपर विस्तृत प्रकाण डाला गया है। आत्मकत्याणकामी पुरुषों तथा साधकमाइके लिथे इसका अध्ययन-अनुशीलन अति उपयोगी है।

गर्ग-संहिता (सचित्र, सजिस्द) [वर्ष ४४-४५, सन् १९७०-७१ ई०]— त्रीराधाकृष्णकी दिव्य मधुर लीलाओंका इसमें बड़ा ही हृदयहारी वर्णन है। इसकी सरस-पशुर कथाएँ ज्ञानप्रद, भक्तिप्रद और भगवान् ब्रीकृष्णमें अनुराग बढानेवाली हैं।

नरसिष्ट्रपुराण [वर्ष ४८, सन् १९७१ ई०] भगवान् व्यासकी एक सुन्दर रचना है। इसमें पुराणीके पौचीं लक्षणीके साथ भगवान्के लीलायतारकी कथाओंका युन्दर वर्णन है। इसके अतिरिक्त भगवान् श्रीरामकी लीलाके विशेष चित्रणके साथ मार्कण्डेय, प्रव-चरित्र, पगगीता तथा अपेक मन्त्रीका भी वर्णन है, विनकी साथगारी

इहलैंकिक और पारलैंकिक सिक्रियोंको सहज ही ग्राप्त किया ना सकता है।

श्रीमणोश-अङ्क (सचित्र, सचित्र) [वर्ष ४८, सन् १९७४ ६०]—भगवान् गणेश अनादि, सर्वपृष्य, आनन्दमम्, ब्रह्ममय और सिक्चितनन्दरूप (मरमात्मा) हैं। 'आदी पृष्यी विनायकः'—इस बक्तिके अनुसार की गणपतिको अप्रपूजा सुप्रसिद्ध और सर्वत्र प्रचलित हो हैं। महामहित्र गणेशको इन्हीं सर्वमान्य विशेषताओं और सर्वसिद्धि-प्रदायक उपासना-पद्धतिका विस्तृत वर्णन 'कल्याण' के इस (पुत्रमुद्धित) विशेषाङ्कमें उपलब्ध है। इसमें द्यीगणेशको लीला-कथाओंका भी बड़ा ही रोचक वर्णन और पूजा-अर्चना आदिपर खुषयोगी दिग्दरान है।

श्रीहनुमान-अङ्क (सिंबन, सिंतर्द) (वर्ष ४९, सन् १९७६ ई०)—इसपें श्रीहनुमान्जीका आद्योपान्त जीवन-चरित्र और श्रीरामणिकके प्रतापसे सदा अबर बने रहकर उनके द्वारा किये पत्रे क्रिया-कलापींका तात्त्विक और प्रामाणिक एवं सुरुचिपूर्ण चित्रण है। श्रीहनुमान्जीको प्रसन्न करनेवाले विविध स्टीत्र, ध्वान एवं पूजन-विधियौँ आदि साधनीपयोगी चहुमूल्य सामग्रीका भी इसमें उपयोगी श्रीकलन है। अतः साधकोंके लिये यह उपादेय है।

सूर्याङ्क (सिन्छि, सिन्छि, सिन्छि) [वर्ष ५३, सन् १९७९ ई०]— पनतान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। इनमें सपस्त देवताओंका निवास है। अतः भगवान् सूर्य सभीके लिये उपास्य और आराध्य हैं। प्रस्तुत अङ्कृतें विभिन्न सेव-महात्याओंके सूर्यतत्त्वपर सुन्दर लेखोंके साथ वेखों, पुराणों, उपनिषदों तथा रामायण इस्पादिमें सूर्य-सन्दर्भ, भणवान् सूर्यके उपासनापरक विभिन्न स्तोत्र, देश-विदेशमें सूर्योगायनाके चिविध रूप तथा सूर्य-लोलाका सरस वर्णन है। इसके साथ अन्तमें भारतीय कलामें सूर्य प्रतिमार्य, नवग्रह-उपासना, सूर्य-सम्बन्धी व्रत-अनुष्ठान आदि अनेक विषयके रूपमें दो पारिशिष्ठाङ्क ओड़ दिये जानेके यह अङ्क और उपयोगी ही गया है।